

## श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ



सम्पादक

जनेन्द्र कुमार जैन यशपाल जन ग्रक्षयकुमार जैन मुमेरचन्द्र जन

#### प्रकाशक :

तनसुखराय स्मृति ग्रम्थ समिति २१, असारी रोड, दरियागज, दिस्सी

मूल्य : १० रुपये

सुद्रक इम्पीरियल बुक डिपो प्रेस जामा मस्जिद. दिल्ली

# व्हिट्ट **समर्ग** हुईहिव

सुश्री ऋवार्फी देवी धर्मपत्नी ला० तनसुखराय जी

के लिए

जिन्होंने भ्रपने पति के लिए समाज भौर देश सेवा के कार्य में सहयोग ही नहीं दिया बल्कि समय-समय पर उत्साह और प्रेरणा देकर

उन्हे प्रोत्साहन देती रही

\_\_

अति विनम्र, ऋतिथि सेवा परायण, धार्मिक और कर्तव्यशील

महिला रत्न हैं

स्त्री शिक्षा प्रचार ग्रीर समाज सेवा के कार्य में

जो विशेष प्रयत्नशील रहती हैं उन्हीं के कर कमलों में यह स्मृति ग्रन्थ

सादर समपित है



जन्म २१ नवस्बर, १=६६

१४ जीलाई, ११६३

#### प्रसिद्ध देशभक्त कमबीर कुशल व्यवसायी समाजसेवी

## ला० तनसुखराय जैन

## रमृति ग्रन्थ

#### देश भौर समाज सेवा का सुन्दर समन्वय

भारतभूमि रत्नगभा है। समय समय पर कुछ ेभी दिव्य विभूतियाँ जन्म सेती हैं जो भपने नाय भौर प्रभाव से एक नया जमत्कार परा कर देती है। नवभारत के निर्माण में तोकसान्ध्र्य तिलल विषय कवि रती द्रताय स्थोर विश्ववय मुस्तिया गाभी प्रजावकेसरी लाठ शाखपरस्य भौर विषय शानित के प्रप्रदूत गठ जवाहरताल नेहरू वस अदितीय महान रत्न हुए जिन्होने सीक कस्माण की भावना से नाधारण म प्रसायाण जाति वी भावना उत्पन्न से प्रभी प्रभावभाव जानी भौर साक्ष्यव्यवस्क कायों से देशवासियों के हृदय में ऐसी बागृति की ज्वाला खगाई कि उस असस्य युवना भौर बीशा कुनायां ने सहय मातभूमि के बरणों से घपने की स्वीधायर कर विदा।

राष्टीय भा दोतन स जैन समाज भी कभी पीछ नही रहा उसके शक्तिशाली युवको ने स्वतः त्रताकी शास्ति के लिए एक दूसरे से भ्रात बढ़कर भ्रपना तन मन भन भ्रपण करने से भ्रपना गौण्य समभा।

परतक्ता रूपी स पबार का दूर करने भीर स्वतंत्रता रूपी लागी भरे भास्कर का स्वागत करने क विए तेजस्वी युवक मांगे माए। उही युवका में देशभक्त कमवीर समाजविधी लांव तन्तुवरायजी से जा देश सेवा को स्वप्त जीवन का लस्य समझते थे। उहींने भव महावीर लांव तन्तुवरायजी से जा देश सेवा को लांक पार्च कर किया। वे मानवता की सेवा के लिए सदैव लांकाधित रहते थे। अने समाजव एकता क सूत्र म अवस्त भिष्ट भा मक का भिष्ठ के साथित प्रवार करता रहे। यह युनीत भावना उनके हृदय म सदैव बनी रहनी थी। शाकाहुर वा प्रवार हो पणुष्त की रखा हो इस सम्ब ध से उपने वर्ग महत्यपुण वाय विया। दे। समाज के प्रति की गई उनकी सेवाए स्वर्णावरा से लिखने योग्य है। उनका जीवन युवको व निए ब्राटक है। म्राज जब भष्टा वार भीर लांचुता का बालवाना दिखा र नहीं तैव हम उनक जीवन को देखते हैं कि उन्होंने तथा की कालवारा नहीं की। स्वत त्रना प्राप्त के प्रवात की बेवते हैं कि उन्होंने तथा की अभी अभिनाया नहीं की। स्वत त्रना प्राप्त क प्रवात राजनीति को छोड़कर वे समाज-

#### देश-सेवा

सन् १८१६ में जबकि असहयोग मान्योतन कुरू हुमा और हमारे देश में झाजादी की सहर देशों तो उनसे न रहा गया। एकदम स्वदेशी कर्सुयों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पंजाव- किसरी लाला लाजपतराय के साथ तिकक रवराज्य करन में भागपने वहां कार्य किया लाजपतराय के साथ तिकक रवराज्य करन में भागपने वहां कार्य किया। पाप पर साला लाजपतरायकों का वहां देम या। सोकनायक पंज जबाहरतात्रजी नेहरू के साथ-साथ रोहतक, करनाल जादि जिल्लों में दौरा किया। रोहतक में जब माता करतूरका सीमी पथारों और चर्ता दल्ला हुमा जिसमें २४० महिलाएँ सम्मितित हुई तो भापने प्रयोक महिला को थे। और चरित की तक्ती भेट में दी। जसहयोग मान्दोतन में ६ माह कारावास में रहै। १६४२ में दिल्ली प्रदेश कार्य से के भाष्य रहे। हरिजनों के लिए उन्होंने एक बोडिज्न हाउस की स्थापना कराई।

ग्राप उन व्यक्तियों में से ये जो प्रस्त तक प्रपने की द्विपाए रखना चाहते थे। ग्रायक उत्साह, स्फूर्ति, व्यवसाय-कुशनता, नम्रता, सच्चाई मादि लोकोत्तर नुषों की मूर्ति ये। ग्राप देश भीर समाज के निर्मीक सिपाही थे। नदमी इन्योरेका चौर तिलक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध प्रगितकात राष्ट्रीय कम्पनी रही है। यह कम्पनी उच्च मादर्श और लोकहित के सदेश को लेकर कार्यक्षेत्र में जतरी उत्काम सुत उद्देश भारत की ग्राधिक स्थिति को वैज्ञानिक दग से उन्तत करना भीर भारत की बहती हुई बेकारी को दूर करना प्रापने प्रपने नेतृत्व में उसका बटी सक्तवा के साथ समाजन किया।

#### समाज-सेवा

प्रापक जीवन पर घापकी धर्मवरायणा माताबी और उदार हृदय पिताजी का अद्भुत प्रभाव पहां। माताजी ने समाव-सेवा की धीर प्रेरित किया। इस पुग के समन्यभ्र महान कर्मयोगी का किया सार्वा की का अपने प्रमाव पहां। माताजी ने समाव-सेवा की धीर प्रेरित किया। इस पुग के समन्यभ्र महान कर्मयोगी को देश विद्या में सैनाने में सतत प्रयत्मवाल रहते थे। उन्होंने समाज में नरे दुग का प्राह्मान किया, विरोध की चुनीती दी धीर सचर्च ते उक्तर ती दोनों का हृदय जैन धर्म के प्रदास घोरा प्रेरी तथा। उनकी किय दीप-दिख्या की तरह शानत, स्निय्य धीर स्थिर थी। परिषद की पतवार घपने समर्थ हाथों में लेकर उन्होंने कभी तृक्कान की पद्योह की न प्रस्त के प्रधान मन्त्री वनकर परिषद की सक्ताना को अद्युत प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। परिषद के प्रधान मन्त्री वनकर परिषद की सक्ताना की अद्युत प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। परिषद के प्रधान मन्त्री वनकर परिषद की सक्ताना को अद्युत प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। परिषद के प्रधान मन्त्री वनकर परिषद की सक्ताना की अद्युत में लिए किया के परिषद के जिला की स्वाह की स्थान किया करते थे। परिषद के लिए उन्होंने ध्यनना तन-मन-धन लगा दिया। अनेवता, खंडवा, सतना, भासी धादि के गध्ववेशन उनकी सफलता के सर्वोत्तम उदाहरण है। बीर सेवा संव की स्थानता करके नवयुवको की नामाजिक कार्यों की घोर लगा दिया। बीर क्यानी की टूट्टी के लिए उन्होंने वहा प्रथल (क्या । उनकी भावना थी कि कोई सामाजिक उद्योग होना चाहिए। सेव की स्थान के कार्य में किया निवाद की स्थान के कार्य में की स्थान का सद्या है पर देश ही भारतीय

समाव का भी हूँ। इस उद्योग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबका भला हो, इसी भावना से उन्होंने प्रपने बीवन में सेवा के प्रतेक कार्य किये जिनमें कतियय का उत्सेख करना प्रावस्थक है:---

- महसाब कांड में समस्त जैन समाज विश्वुष्य हो उठा। बाई माह तक धान्दोलन करने के परचात् ग्वानियर सरकार के कान सड़े हो गए जिसमें जान-चूमकर जैन धर्म का अपमान किया गया था। यह जैन ममाज की परीक्षा का ममय था। अपने सहयोगी दाहिने हाथ मुक्क हुदय गोयलीय जो के साथ परिवाद के नेतृत्व में उत्त सफलता के साथ कांग्रे किया कि वह विष का घूंट अमृत बन गया। जैन समाज में क्षत्रिय तेत्र जमर उठा। सफलता का श्रेय उनके वरणों की चूम उठा। इस कार्य में लानाजी के सदयन कार्यशित का परिचय दिया।
- प्राञ्ज के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया यथा टेक्स, टेक्स नही है किन्तु कलक्क है। यह टेक्ट इसारी धार्मिक स्वाधीनता में बाधक है तथा स्वाधिमान घातक है। प्राप्तके स्म दुनीत सरेस से जनता में कार्ति मध्य गई घोर टेक्स हटाकर ही खानित सी। यह कलक्क जब तक पुळ नहीं पथा तब तक चुप नहीं बेठ।
- —भा० दि० जैन परिवद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य कांग्रेस, ग्रग्रदाल सभा, भारत वेजिटेरियन सोसायटी के तो प्राण ही थे।
- दि॰ जैन पोलिटैक्निकन कालेज (दि० जैन कालेज) बडौत का शिलान्यास आपके ही कर-कमलों डारा हुया।
  - ५००० भीलो को मांसाहार का त्याग कराया ।
- चरित्र चकवर्नी प्राचार्य शान्तिसागर की महाराज के वे बढ़े भक्त ये। कई बार उनके दर्शनों के लिए पधारे।
- स्याद्वार महाशिवासम के भवन को गंगा के चपेडों से जब खतरा उत्पन्न हो गया और भैदनी पाट जर्जर होने समा, भ॰ सुवारवें नाव के विवास मन्दिर के गिरने की प्राञ्चका पैदा हो गई तो सरकार द्वारा उवके निर्माण की स्वीकारता प्रदान कराई। इस सम्बन्ध में अद्भेव कर्णीजी ने उनके सम्बन्ध में कि जिल्ला कि "इस पुत्र में आपने महान घर्म का उद्धार करके प्रवृत्ते पुत्रम लाभ किता। पाट के कार्य का अद्भेव समापको हो है। आपने बड़ा भारी प्रदित्तीय दुधेर कार्य किया। हमारा हृदय सापके इस धार्मिक कार्य की लगन के लिए प्रापका ज्वाकारी है।"

भारत जैसे धर्मपरायण घट्टिसाप्रिय देश में जहा ग्राधिक जनता धाकाहारी हो वहाँ मांसाहार का प्रचार बढ़े यह देख तेठ शानिकरण ग्रासकरण भीर श्रीप्रती हिम्मणी अरुध्येल के तेतृत्व में मिलाबट विशोध कांक्स ग्रीर धाकाहारी कांग्रेस की, जिसमें जनता को बताया, यहां के तर-नारी धी-दूच के सेवन से बनवान और बुडिमान होने थे। ग्रांव जो पनेक होमारियों कैल रही है उसका कारण गुद्ध भी का ग्रमांव है। इस सम्बन्ध में ग्रापने वडा प्रयत्न किया। लालाओं जैन समाय के उन कमंट मनुमझी और कर्तश्यपरायण कार्य-कर्ताओं में से ये अन्हें सदेव देश और समायसेवा का प्रकृतिरत्त व्यसन या जो कठिन से कठिन परिस्थिति में सदेव निर्मय और सफल रहते थे।

लालाजी की प्रतिभा,सर्वतीमुखी थी। सभी विषयों में उनकी सवायगति थी। ऐसे कुमेंदोशी सेवापरायण निरवार्थ समाज-मेवक नर-रेल्न का उनके जीवन में ही गयोजित. सस्कार होना चाहिए चा। उनके कार्यों से पुनकों को अली अकार परिचित. होना धावस्थ्य है, ताकि विस्थार्थ कर्यकर्तार्थों की वृद्धि हो परन्तु ऐसा हुखा नहीं। समाज प्रपने कार्यकर्ताओं के प्रति

कुछ भाइयों की श्रान्तरिक प्रभिनावा थी कि उनके सम्बन्ध में एक उत्तम बन्य प्रकाशित हो। उनके बिचारों का नयुवक लाभ उठा सकें। उन्हें सार्यदर्शन प्रिल सके। इसी भावना से उनके मित्रों और धनिष्ठ सम्पर्करकने वाले माथियों की प्रेरणा से एक स्कृति-बन्य प्रकाशित किया ला रता है।

इससे लालाजी की देश और समाज के प्रति की गई सेवा से आप भली प्रकार परिचित होंगे।

श्रंय को सर्वांग मुन्दर बनाने का प्रयस्न किया गया है परन्तु सम्भव है झापकी रुचि 
मानूस न हो परन्तु फिर भी उनके कार्यों का मुन्दर दिव्यस्त धीर धामिक तेलों से ध्यं की धोमा 
बढ़ गई है। इस प्रकार के घन्य से झाप भली प्रकार उनके कार्यों से परिचित हो सकरेंग। धंय 
कार्यों की प्रारम्भ करने के लिए श्रीतनमुक्तान्य जेन स्मृतियम सर्वाचक मानित का निर्माण हुया। 
जिसके जप्यक्ष स्वनाम भन्य शानवीर साह धान्तिप्रसाद और । साह जी ने इस कार्य में विशेष 
कचित्र करन की। व्यक्ति पुरोय कार्यकर्ता और समान वेदकों हा सम्मान करना प्रस्यक्त 
स्वाद्यक्त है। 'पृष्णि प्रमोद' की भावना का यही धानिप्रसाद है। गुणवान नेवानावी पुरुषों को देखकर हृदय 
में हर्ष का स्वाद होगा प्रमोद भावना है।

यह कहते हुए प्रचार हमें होता है कि इस सम्बन्ध में हिन्दी के उच्चकोटि के लेखक भीर प्रतिभा सम्पन्न विद्वारों में एवं समाज के गण्यमान नेताओं, कार्यकर्ताओं भीर प्रमुख पुरुषों कवियों तथा सुयोग स्वापनकों ने अपनी अद्वार्जित, सस्मरण, कविताएँ भिजवाकर हमें समुस्तित किसा है। हम उन लेखकों, कवियों भीर नेताओं के हार्दिक प्राभारी है जिन्होंने हमारी प्रार्थना पर रचनाएँ भिजवा कर हमें समुगृहीत किया है।

साय ही ग्रय की छराई छीर इतने मुस्यर इत से प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामजस कालेज सीसाइटी के श्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र प्रकाश वी रस्तोणी विशेष घन्यवाद के योग्य है जिस्होंने बड़ी रुचि गौर उत्साह के साथ हमारे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदाव किया है।

एकबार हम उन सभी सम्पादको, लेखको और, वेताओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने लालाजी के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम दर्शाकर हमें उनके सम्बन्ध में समूल्य विचार दिए हैं।

भाषा है इस स्मृतिग्रंय से लालाजी की स्मृति हमारे हृदय में सदैव वनी रहेणी भीर उनके किए गए कार्यों से हम थोड़े-बहुत उन्हण भी हो जावेंगे।

#### हमें विश्वास है---

इस प्रथ से समाज के उन्दीयमान युवक उनके महत्वपूर्ण कार्यों से प्रेरणा लेकर देश और समाज की लेवा में प्रथने को सहुर्य अर्थण करने के लिए तत्पर रहेगे। तो इसे प्रतीव प्रसन्तता होनी धौर हन प्रयना परिश्रम सफल समभ्तेगे।

विनम्र

भक्षयकुमार जैन प्रभानमंत्री भा० दि० जैन परिषद सुमेरवन्द जैन शास्त्री साहित्यरत्न, न्यायतीयं मध्यापक जैन स० क० हायर सैकेण्डरी स्कल

श्रम्यक्ष श्रीवल भारतीय सम्पादक सम्मेलन

सयोजक

मत्री

श्री तनसुस्तराय स्मृति ग्रथ सयोजक समिति २१ ग्रन्सारी रोड, दरियागज, दिल्ली



#### श्रनुक्रम

#### धद्वांजलियां, संस्मरण, प्रथम ग्रध्याय

श्रद्धांजलियां

| <b>अद्वा</b> जालया                      | <i>श</i> क्षक                                   | મુખ    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| याद तुम्हारी सेवाएँ माती है तनसुखराय    | श्री कल्याणकुमार जी 'शद्यि'                     | १-२    |
| श्री साहजी के उद्गार                    | दानबीर साहू शान्तिप्रसाद जैन                    | Ŗ      |
| प्रेरणा के स्रोत                        | श्री मिश्रीलाल जी गंगवाल                        | 8      |
| <b>उनका</b> नाम असर रहेगा               | श्रीतस्तमल जैन                                  | ¥      |
| विचारवान व्यक्तियो में प्रव्रगण्य       | सेठ प्रचलसिंह जी सदस्य लोकसभा                   | ×      |
| जनकल्यारण हितैषी                        | साहू श्रेयांसप्रसाद जी                          | Ę      |
| ध्यापक कार्यदृष्टि भीर निर्मल भावना     | सेठ क्रजलाल जी वियाणी, अकोला                    | Ę      |
| कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति                | दामबीर सेठ गजराज जी गंगवाल, कलकत्ता             | Ę      |
| दिलेर और भदम्य साहसी                    | श्री लालचंद जी जैन एडवोकेट रोहनक                | 9      |
| वास्सल्य की मूर्ति सुश्री लेखवती जैन    | न डिप्टी चैयरमैन पंजाब विधान सभा चण्डीगढ        | ۵, ۱۹  |
| नई-नई सुफ के धनी श्रीलक्ष्मीनारायण      | । भग्नवाल मंत्री वैश्य को श्रोपरेटिव वैक दिल्ली |        |
| प्रगतिशील समाज मुधारक श्री जगजी         | वनराम जी भूतपूर्व रेल मन्त्री, भारत सरकार       | 88     |
| कर्मठकार्यकर्ताग्रीर निर्भीक नेना श्री  | महेन्द्रजी, संचालक साहित्यरत्न भडार ग्रागरा     | ११     |
| सेवामूर्ति ला० तनमुखराय जी              | श्री रिषभदास जी रांका ग्रध्यक्त, भारत जैन       |        |
|                                         | महामण्डल बम्बई                                  | १२, १३ |
| ग्रपने नाम को ग्रक्षरश चरितार्थकिया     | श्री देशराज चौधरी उपाध्यक्ष दिल्ली              |        |
|                                         | क।पौरेशन, दिल्ली                                | १४     |
| महापुरुषों के जीवन का व्यक्ति के चरित्र |                                                 |        |
| पर ग्रद्भुत प्रभाव पड़ना है             | सम्पादकीय टिप्पणी                               | 8.8    |
| मैं किन-किन का कृतज्ञ हूँ               | भपनी कलम से                                     |        |
| श्रीमान् ला० तनमुम्बराय जीका जीवन च     | दरित्र थीमुमेरचन्द जैन, शास्त्री                | 18,85  |
|                                         | टोंग्या एम. ए., बी. काम०, एलएल बी० इदौर         |        |
| धर्मपत्नीकी दृष्टि में                  | श्रीमती ग्रशकीं देवी धर्मपत्ती कर्मवीर          |        |
|                                         | ला∘ तनसुखराय जी जैन                             | 8E, X8 |
| सुलभ मार्गी                             | श्रीमती सुशीलादे <b>वी</b>                      |        |
| उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति श्री    | लालचंद जी सेठी मालिक विनोद मिल्स उण्जैन         | **     |
|                                         |                                                 |        |

| रीपक के समान प्रकाशमानं               | श्री महाबीरप्रसाद एडवोकेट हिसार              | ४५     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| वेषस्य हैं श्री                       | वियालाल जैन, प्रेसीडेण्ट दि० जैन कालेज बढ़ौत | ХŞ     |
| सहनकीलता भीर दूरदर्शिता के बादर्श     | श्री उग्नसैन जैन, एम० ए०, एल०एल० बी०         |        |
|                                       | रोहतक                                        | ХX     |
|                                       | वशरण, ग्रवनाल बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी    |        |
| ग्रपना जमाना ग्राप बनाते है ग्रहलेदिल |                                              |        |
|                                       | दि० जैन कालेज बड़ौत मेरठ                     | χχ     |
| A Man of Inspiration                  | Shri Bhikha Lal Kapasi                       | ५६, ५७ |
| मानव हृदय का आलोक                     | श्री सुल्तानसिंह जैन M. A.                   | χæ     |
| लगनशील कार्यकर्ता                     | जैनरस्य श्री गुलाबचन्द टोग्या इदौर           | * 5    |
| प्रेरणाके स्रोत                       | डा० ताराचद जैन (बर्स्सी)                     |        |
| साहसी तेजस्वी नर रत्न                 | रायबहादुर बा० दयाचंद जी                      | ६०     |
| सर्वतोमुखी प्रतिभा                    | मुश्री काता जैशीराम मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  |        |
| महान परोपकारी                         | सेठ मिश्रीलाल पाटनी वैकसं                    | Ę      |
| Very Good Worker                      | Shri Narindra Kumar Jain, B.A.               |        |
| सफल जीवन                              | श्री रूपचंद गार्गीय                          | ę;     |
| सबके प्रिय नेता                       | श्री हीराचंद जैन                             |        |
| कर्मवीर श्रीतनसुखराय जी               | कविरत्न श्री गुणभद्र जैन                     | ĘĘ     |
| बिरले महापुरुष                        | श्री नरेन्द्र कैंप्टेन                       | 43     |
| भ्रपने काल के संरक्षक                 | थी जुगलकिशोर मुखत्यार                        | Ęÿ     |
| स्वजनों की स्रोर से श्रद्धाजलिया      | सेठ रामगोपालजी                               | ६६, ६७ |
|                                       | थीशिखरचद जी                                  |        |
|                                       | श्री खूबचंद जी                               |        |
|                                       | श्री गिरीलाल जी                              |        |
|                                       | थी रणजीतसिंह जी                              |        |
|                                       | श्री किशनलाल जी                              |        |
|                                       | श्री भगवानदास जी                             |        |
|                                       | श्री कांतीप्रसाद जी                          |        |
|                                       | श्री कुलभूषराजी                              |        |
|                                       | श्री रुलियाराम जी                            |        |
|                                       | श्री विद्यावती स्वदेशरानी                    |        |
|                                       | श्राशादेवी, सन्तोषकुमारी, त्रिशलादेवी        |        |
| सच्चे सेवक श्रं                       | ीमत विद्वान ला० राजकृष्ण जी दरियागंज, दिल्ली |        |
|                                       |                                              |        |

| पितृतुल्य स्नेहधारी                         |                                                           | Şς  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| संफल कार्यकर्ता                             | श्री रतनसास जी                                            |     |
| समकते हीरे                                  | श्री जंगतप्रसाद जी                                        |     |
| कुशल कार्यकर्ता                             | रायबहादुर सेठ श्री हीरासास जी जैन भैया साहब               | ĘĘ  |
| बद्वितीय समाजसेवक                           | श्री दरवारीलाल जैन                                        |     |
| सेवाभावी, मधुर भाषी                         | श्री भगवती प्रसाद खेतान                                   |     |
| श्री मेहमानवाज                              | श्री उग्रसेन मन्त्री                                      | 00  |
| प्रेरणा प्राप्त करे                         | श्री मुक्नेन्द्र विश्व जबलपुर                             | ७१  |
| परिषद्कासपूत                                | श्री सलेक चद जैन                                          |     |
| देशभक्त भीर प्रवल समाज सुधारक               | श्री चिरजीलाल जी बडजात्या ७२, ।                           | υĘ  |
| प्रसिद्ध समाज-सुधारक और मूक सेवन            | श्रीरतनेशकुमार जैन ।                                      | 38  |
| काम करने की घद्भुत शक्ति में                | श्री उमाशकर शुक्ल                                         |     |
| पजाब मे जागृति का श्रेय                     | श्री गुलावसिंह जैन एडवोकेट हिसार (पजाव)                   | ų   |
| मागंदर्शक                                   | श्री गिरवरसिंह                                            | 9 Ę |
| एकता के स्तभ                                | स्रजभान जैन                                               |     |
| <b>भ</b> दस्य साहसी                         | श्री कौछल जी वकील ७७,७                                    | 95  |
| मानवता के महान पूत                          | श्री ज्ञानवती जैन                                         | s   |
| मेरे सामाजिक गुरु                           | श्री भगतराम जैन 💃                                         | 0   |
| मजुल मूति                                   | श्रीहजारीलाल जैन प्रेमी व                                 | 2   |
| श्रद्धामय व्यक्तित्व                        | श्रीकेशरलाल वस्त्री जयपुर द                               | 3   |
| निडर कार्यकर्ता                             | श्री विशनचंद ६३, ६                                        | ¥   |
| स्वजनो की ग्रोर से                          | श्री जगदीशराय गुप्ता ६                                    | ų   |
| निर्भीक साहसी वीर                           | श्री मिश्रीलाल पाटनी ६                                    | Ę   |
| कर्मठ सेनानी लाला तनसुखराय जी               | श्री बाब्साल जैन जमादार ८७. ८                             | £   |
| मेरे भ्राता                                 | श्रीमखमली देवी जैन ६०,९                                   | 8   |
| भा॰ दि॰ जैन परिषद के प्राण                  | सा॰ राजेन्द्रकुमार जैन बैकर्स प्रध्यक्ष भा॰ दि०           | •   |
|                                             | जैन परिषद ह                                               | ş   |
| श्रीमन्त तनसुखराय जैन                       | हजारीलाल जैन प्रेमी ह                                     | 2   |
| युवक समाज द्वारा संत्कार                    | 3                                                         | 3   |
| बडे नक्षत्र जीवी                            | डा० महेन्द्रसागर प्रेचडिया ६४                             | -   |
| ला० तनस्खराय के प्रति                       | श्री राजेन्द्रकृमार जीकृमरेश ह                            |     |
| मेरी एक भेट                                 | श्रीताराचन्द्र जी प्रेमी ह                                |     |
| कातिकारी नेता                               | .0.2.4                                                    | •   |
| मिलनसार भौर प्रेमी सञ्जन                    |                                                           |     |
| कातिकारी नेता<br>मिलनसार ग्रीर प्रेमी सज्जन | श्री शीलचद जैन शास्त्री ६५<br>श्री रघुवीरसिंहजी, कोठीवाला | 9   |

| प्रतिष्ठित समाज सेवक                      | बच्यल जी जैन शिक्षा बोर्ड कूचा सेंठ, दिल्ली<br>देशमक्त जी दौलतराम जी गूप्ता |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| नवयुवकों के प्रेरणा स्रोत                 | श्री सुल्तानॉसह जी एम॰ ए० ६६                                                |
| सूमाशीर्वाद                               | श्री दयाशंकर ज्योतियी कानपुर                                                |
| समाज-मुघारक                               | डा० नन्दकिशोर जी                                                            |
| मेंकी कर दरिया में डाल                    | व ॰ परमेष्ठीदास जी                                                          |
| व्यवसील नालाजी                            | श्री बुलाबचंद पांड्या                                                       |
| संक्षिप्त जीवन भाँकी                      | श्री सुरेशचन्द्र जैन १०६,                                                   |
| कर्मठ सेवामार्ग कार्यकर्ता                | श्री रतनताल जैन ११०,                                                        |
| लालाजी एक संस्थाये                        | श्री यशपास जैन ७/८ दरियागंज दिल्ली ११२,                                     |
| म्रहिसा के प्रेमी ग्रीर पशुधन के रक्षक    | श्री जयन्तीलाल जी मानकर                                                     |
| नर्ण गीत                                  | श्री कल्याराकुमार जी ग्रशि                                                  |
| लालाजी एक योद्धा                          | श्रीसत्यं घरकुमार जी ११६,                                                   |
| मान्दोलनकारी लाला जी                      | श्रीबलभद्र जैन ११६,                                                         |
| मामाजिक धार्मिक सेवायें                   | पं• रामसाल जैन १२०,                                                         |
| कर्मठ समाजसेवी                            | श्री मोतीलाल जैन १२२                                                        |
| स्मृतियाँ श्रीर श्रद्धाजलियाँ             | श्री स्थामलाल पांडवीय १२५,                                                  |
| परिषद के प्रमुख संस्थापक                  | संकलित १२७                                                                  |
| तरुण गीत                                  | श्री राजेन्द्रकुमार जैन                                                     |
| <b>क</b> ० सीतलप्रसाद जी                  | पं॰ परमेष्ठीदास जी १३१,                                                     |
| विद्यावारिधि वै० चम्पतराय जी              | श्रीत्रिशलादेवी १३४                                                         |
| परिषद का शानदार ग्रधिवेशन                 | श्रीपंचरत्नजी १३६-                                                          |
| जैन भौर हिन्दू                            | डा० च्योतीप्रसाद जैन १४२०                                                   |
| रक्षाबन्धन के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण | ~                                                                           |
| भ० महावीर का निर्वाण दिवस                 |                                                                             |
| कथनी भौर करनी में समानता लाइए             | \$XX-                                                                       |
| महान कांतिकारी विश्वोद्धारक भ० महावी      | र १५७-                                                                      |
| भाषुनिकाशिक्षाका उद्देश्य                 |                                                                             |
| पशुहत्या बन्द कराओ                        | <b>१</b> ६0-                                                                |
| वध योजना                                  | <b>१</b> ६२                                                                 |
| जैन एकताकामंच                             | \$£.8-                                                                      |
| भा० दि० जैन परिषद् के ३७ वर्ष             | १६७-                                                                        |
| देवशास्त्र गुरु                           | १७१-                                                                        |
| राजस्थान नहर योजना ग्रीर उसके प्रवर्तक    |                                                                             |
| वैश्य वर्ग साहस भीर उद्यम को हृदय में स्थ | ान वें १७६-                                                                 |

| राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा करें<br>महाबोर क्या ये | <b>?=?</b>                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     | प्रमुख नेताओं के वाक्य १८२, १८६ |
| जैन समाज के सगठन का रूप कैसा हो ?                   | १८४, १८५                        |
| मगवान महाकीर भीर उनके सदेख                          | १८६-१८६                         |
| जैन समाज के सामने एक समस्या                         | १=६                             |
| महाबीर जयती पर हमारा कर्त्तव्य                      | 160-167                         |
| Report on the Marketing of Meat                     | ,                               |
| कवि                                                 | तार्ये                          |
| मानव धर्म                                           | 89X-890                         |
| <b>ई</b> श्वरोपासना                                 | \$85-700                        |
| विविध कविताएँ                                       | ₹08-70=                         |
| हिन्दोस्ता हमारा                                    | २०६, २१०                        |
| बीर की सच्ची जयन्ती                                 | 288                             |
| समाज सम्बोधन                                        | 285                             |
| साध् विवेक                                          | 7,3                             |
| जैन सम्बोधन                                         | २ ८४ - २१६                      |
| हृदयोद्गार सफल जन्म                                 | २१७ २१⊏                         |
| नवयुवको से नम्न निवेदन                              | २१६, २२०                        |
| धनिक सम्बोधन                                        | २२१, २२२                        |
| उपदक्षिक ढाला                                       | 223                             |
| नीच ग्रीर ब खुत                                     | 558 55 <b>X</b>                 |
| चेतावनी                                             | २२६ २२७                         |
| जैन धर्म की प्राचीनता                               | २२८                             |
| जैन झडा गायन                                        | २२६, २३०                        |
| सदमं सदेश                                           | २३१, २३२                        |
| पुज्य पिता की जय-जय                                 | 293, 298                        |
| स्वदेश सदेश                                         | 23X-2X\$                        |
| तेरी ब्रायु में कमती पड                             | 583                             |
| विविध ग्रान्दोलन,                                   | द्वितीय श्रध्याय                |
| महमॉव आन्दोलन                                       | श्री क्यामलाल पाडवीय २४४-२४६    |
| दस्सा पूजन भ्रधिकार                                 | श्री राजेन्द्रकुमार २४७-२४९     |
|                                                     | विदास माशकरण जी का भाषण २५०-२४३ |
| तिलक मीमा कम्पनी नी अपूर्व सफलता                    | 248. 246                        |

| दीर सेवा मन्दिर                                | २४६, २५७                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| लालाजी का परोपकारी कार्य                       | द्रा० सीतलप्रसाद जी २५,⊄                            |
| राजस्थानी भाइयो की भपूर्व सेवा                 | सम्पादक विश्वमित्र २५९                              |
| धग्रसेन जयन्ती महोत्सव                         | रायजादा गूजरमल की मोदी २६०, २६१                     |
| चरण-कमलो में श्रद्धा फूल                       | २६२-२६४                                             |
| भील प्राश्रम                                   | राजेन्द्रप्रसाद जैन २६४-२६७                         |
| प्राबूटैक्स विरोधी ग्रान्दोलन                  | श्रीविजयकुमार जैन २६८-२९२                           |
| याद्वाद महाविद्यालय का जीगोंद्वार              | पूज्य वर्णीजी २६३                                   |
| प्रादर्शे साम्हिक विवाह                        | श्री गोकुलप्रसादजी २९४-२६६                          |
| वेश्व का शाकाहार ग्रान्दोलन                    | श्रीसन्मतिकुमार २९७-३०३                             |
| London Vegetarian Societ                       | y List of Books ३०४-३०६                             |
| <b>ाँ</b> न कोम्रापरेटिव बैक                   | रायसा॰ ज्योतिप्रसारजी ३०६                           |
| गाध्यात्मविज्ञान                               | ला० तनसुखराय जी ३१०-३१२                             |
| शिक्षाप्रेम भौर श्रेय का कारण है               | भाचार्यका उपदेश <b>३</b> १३                         |
| राणात्रताप भीर भामाशाह                         | स्व० कवि पुष्पेन्द्र ३१४,३१५                        |
| भारतीय एकत्व की भावना                          | ब्यौहार श्री राजेन्द्रसिंह ३१६-३२४                  |
| नेवाड उद्धारक भामाशाह                          | श्री ग्रयोध्याप्रसाद जी गोयलीय ३२१-३२४              |
| गाधीजी के व्रत                                 | 358-858                                             |
| त्यचन्द भाई के सस्मरल                          | महात्मा गाधीजी ३२०-३३६                              |
| हात्मा गाधीजी के प्रदनो का समाध                | ान श्रीमद्रायचन्द्रभाई ३४०-३४ <b>८</b>              |
| ीर भूमि पत्राव                                 | सरदार इन्द्रजीतसिंह तुलसी ३४६, ३५०                  |
| हेन्द का जवाहर                                 | 3 % 4                                               |
| त्रयन्ती के जलूस काश्रेय<br>त्रमंग्रीर सस्कृति | श्री श्रादीश्वरप्रसाद जैन मन्त्री जैन मित्रमंडल ३५६ |
| गमो हार मत्र उसका माहा म्य                     | भारतेन्द्रजीकेपद ३४७                                |
| विभिन्न सम्प्रदायों में एक सुत्रता             | श्री सौमाग्यमल जी एडवोकेट ३५६ ३६२                   |
| डा० हमन जैनोबी और जैन साहित्य                  | डा० देवेन्द्रकुमार जैन ३६३                          |
| ह्याल प्रच,रक                                  | <b>बा</b> ० महताबसिह जी जैन ३६४                     |
| उ<br>जैन दर्शन में सत्य की मीमासा              | मृतिश्रीनयमल जी ३६८-३७०                             |
| श्रीमद्दागव भीता भीर जैन धर्म                  | श्रीदिगम्बरदास <b>जैन</b> ३७१-३७३                   |
| जैनधर्मभीर वर्मसिद्धान्त                       | श्री हीरालाल जी ३७४-३८०                             |
| विश्वशाति के अमोघ उपाय                         | श्री अगरचंद जी नाहटा ३८१ ३८३                        |
| जयपुर का हिन्दी जैन साहित्य                    | श्री गगाराम गर्ग ३५४ ३८८                            |
| जैनदर्शन में सर्वज्ञाता की सम्भावनाएँ          | प्रो॰ दरबारीलालबी कोठिया ३८६-३६ <b>८</b>            |

मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मक्ति डा॰ प्रेमसागर जैन ३६६-४१० जैनपद साहित्य का तुलनात्मक प्रध्ययन डा० कस्तुरचंद कासलीवाल ४११-४१३ श्री दबाचंद जैंन शास्त्री ४१४, ४१६ संबम सदाचार जैनवीर वंकरस पं० केमुजविस शास्त्री ४१६-४१८ आचार्य कुन्द कुन्द भीर उनका जीवन दर्शन डा० प्रद्यम्नकुमार जी जैन ४१६.४२५ श्री रूपचंदजी गागींय ४२६ ४२६ वट द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध तत्वार्थ सूत्र भौर उसकी प्रमुख टीकाएँ श्री श्रमतलालजी ४ ०-४३३ श्री विश्वम्भरनाथ पाडे ४३४-४३८ ब्रहिसक परम्परा संस्कृत साहित्य के विकास में जैन विद्वानो का सहयोग डा॰ मगलदेव शास्त्री ४३६-४४६ Ahimsa Ideology and Family Planning Director Ahimsa Shodha Peeth YYE-YYE तनस्वराय जैन स्मतिग्रन्य संयोजक समिति



840



मनान काचायंत्रमा ५ -- भा दशस्यवाची महाराच विद्यालकार

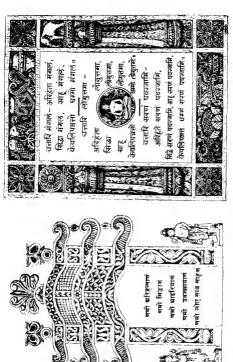

मधुरा मग्रहालय के मीज़न्य से प्राप्त

## कर्मवीर कुशक-ध्यवसायी व्यापक ला० तनसुखराय जैन

## 🛨 श्री तनसुस्तराय स्मृति ग्रन्थ 🛨

### याद तुम्हारी सेवाएँ ऋाती हैं तनसुखराय

यों तो जग प्रनादि से, सुनता प्राया प्रगनित नाम । जीवित वही बचा है, जिसके साथ जुड़ा है काम । केवल सेवाएँ जीती हैं, मृत-मानव के बाद । जिसने यह रहस्य पहिचाना, बची उसी की याद ।

कठिन समस्याय्रों में दीले कभी न तुम निरुपाय। याद तुम्हारी सेवाएँ ग्राती हैं तनसुखराय।

( 7 )

तन का सुख यदि प्रमुख रहा, तो मिलान मन का बोघ। मन का बोघ मिलातो, पथ का लोप हुआ अवरोघ। त्याग तथा सेवाम्रों द्वारा, प्राणी बना महान्। उपकारी का सारा जीवन, जीवन का बरदान।

इसी दिशा पर बढ़े सदा, तुम रह कर मंद कषाय। याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय। तुमने प्रपनो क्षमताग्रो को, प्रपित किया शरीर। रहे सजत कर्तंब्य परायण सेनानी प्रण-घीर। बड़े संकटों में भी तुमको देखा नहीं ब्रघीर। तुम साहस, समाज सेवा की बने रहे प्राचीर।

> कैसा भी हो किया न तुमने सहन कभो अन्याय। याद तुम्हारी सेवाएँ झाती हैं तनसुखराय।



कविरत्न श्री कल्याणकुमार 'ज्ञज्ञि' रामपुर

(8)

वह सीमित जीवन है, जिसका विश्व न हो परिवार। वह जीवन क्या! दियान जिसने पथ को नया सुधार। वह वंचित जीवन है, जिसका ध्येय न पर उपकार। वह जीवन क्या, बनान जो वहुजन हित का आधार।

इसी दिशा में किये शक्तिभर तुमने बड़े उपाय। याद तुम्हारी सेवाएँ ब्राती हैं तनसुखराय।

\* \* \* \*



## शावकश्चिरोमणी दानवीर साहू ञान्तिप्रसाद जैन

उद्गार

भाई तनसुखरायको एक बड़े ही उत्साही मित्र थे। समाज-सेवा ग्रीर समाज-सुधार उनके जीवन के श्रंग थे। समाज-कान्ति और समाज-उत्थान की बात वे सदा सोचते थे। जैन-संस्कृति और धर्म में उनकी ग्रद्ध श्रद्धा थी। मेरा उनसे २५ वर्ष भाई का सम्बन्ध रहा है। वे ग्रपने कब्द के समय भी हमेशा प्रसन्त मुद्रा में रहते थे। उनके अभाव में जैन समाज ने एक कर्मठ नेता लोया है ग्रीर कई संस्थाओं ने तो ग्रपना संहारा ही लो दिया है।

#### प्रेरणा के स्रोत

श्री मिश्रीलाल गंगवाल योजना तथा विकासमन्त्री, मध्यप्रदेश

स्वर्गीय ला॰ तत्तमुखरायजी की जीवनी भीर उनके कार्यों को लेखनीबद्ध कर संकलन करने का विचार वास्तव में एक सराहतीब भीर उपयोगी पहल हैं। स्व॰ ताला तत्तमुखरायखी को में रहन का मेर रह साम के प्रेरणा के लोत रहे बरम् देख के कांग्र रहा पर साम उनके उत्तर हमें गर्व था। उनके इसर्प के कांग्र रहा वर्ष होता किए गए समाजोपयोगी कार्य सर्दव उनकी पित्रच समृति की उभ्यत्म रखें । वे एक तमे हुए कांग्रेस-बन भी थे। उनमें राहरीयता और देशप्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था। जिन्हें भी उनके सामीभ्य में रहते का सबसर मिला बढ़ उनके गुणों भीर कार्यग्रीसी संप्रमावित हुए बिना न रह सका। उनका सीम्य भीर सहर रत-सहर मखत किए प्रेरणावासी था। उनके विषय में जितना भी सिक्का-कहा जाय कम ही होगा। उनके निषम से समाज की मान की साम की

में झापके इस प्रयास की हृदय से सफलता की कामना करता हूँ। मेरी झापके इस शुभ प्रयत्न के साथ संपूर्ण सद्भावना भीर सहानुभूति है।

+ +

#### उनका नाम ऋमर रहेगा

श्री तस्तमल जैन मृतपूर्व मुख्यमंत्री मध्यभारत

लाला तनसुखरायजी से मेरा एक सार्वजनिक कार्यकर्ती के नाते काफी सम्पर्क रहा है। विवादों में प्रिष्क न उठफ कर उन्होंने समाज की काफी सेवा की है। समाज-सुषारकों के इनिहास में उनका नाम प्रभार रहेगा। जीवन पर्यम्त उन्होंने प्रपने समाथ के षक्य को प्राप्त करते हेतु हमेशा प्रयत्न किया है। ऐसे महान समाज-सेवक की स्मृति में आप अंग का सम्मादम कर रहे हैं, इनकी पुस्ते बड़ी खुधी है। मुक्ते प्राधा है कि उनके जीवन से नई पीडी लाभ उठाकर उनके पद-चिक्कों पुर्व बतने का प्रयत्न करेगी।

\* \* \*

#### विचारवान व्यक्तियों में अग्रगराय

सेठ श्रचलॉसह**जी** सरस्य लोकसभा

मैं स्वर्गीय श्री तनमुलरायजी जैन को गत तीस वर्षों से बानता हूँ। धापके हृदय में क्यान-चेवा के लिए वड़ी लान व भावना थी। एक समय जब धाप एक बीमा कम्पनी के खंबालक थे या मुख्य कार्यकर्ता थे, उस समय आपने मुझे बागरे में दर्शन दिगे थे तब जैन के लिबारों की मेरे उत्तर छाप पड़ी धोर उसके बाद समय-समय पर जैन-संतार की जाशित के क्यान्य में विवारों से अवस्त होता रहता था। अभी चन्द वर्ष पूर्व धापने भारत जैन-संतर के भी चिरजीलालची की प्रेरणा पर दिस्सी में एक भारतीय जैन कार्केस करने का कार्यक्रम बनाया। पर कुछ लोगों के मुखालकृत के कारण जन्हींने बन्द कर दिया। इसी प्रकार धन भाग महाबीर अवस्ती कमेरी को भी जैन कन्तेन्यन करने का विचार स्वर्गित करना गड़ा, कारण हमारे जैन-समाब में कुछ व्यक्ति धपने पुराने विचारों से ओतओत है, वे समयानुतार सुधारों से पर रहना चारते थे।

स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी की लेवाये समाज के लिए श्रकथनीय थीं। वे बड़े विचारवान भीर समाज के लिए हमदर्द व्यक्तियों में अग्रयण्य की पक्ति में थे। उनकी समाव-सेवाये कभी भी नहीं मुलाई जा सकती हैं।

मैं उनके प्रति ग्रपनी हार्दिक श्रद्धांजिल ग्रपित करता हूं।



### जन-कल्यारा हितैषी

साह भी भेयांस प्रसादजी जैन

मूतपूर्व ऋध्यक्त, भा० दि० जन परिवद् तथा ग्र० भा० व्यापार संघ, बम्बई

यह जानकर प्रसन्तता हुई कि घाप नोग लाला तनसुकरायको जैन की स्मृति में एक स्मृति-मन्य प्रकाशित करने जा रहे हैं। समाजनीययों को तेवाओं के मूरशांकन के लिए ऐसे प्रस्य सहुत ही मच्चे माध्यम सिद्ध हुए है। 'श्री तनसुकराय जैन स्मृति यन्य समिति' के तस्वायभान में सह संकलन बहुत ही यच्छा सायोजन हैं।

लाला तनसुखरावजी की सामाजिक सेवाझों और जन-कल्याण-हित में किये गये प्रयक्तों की सम्मान देना एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके निर्वाह के लिए झाप लोगों के साथ मेरा पूरा-पूरा सहयोग है।

इस सद्प्रयास में मेरी श्रुभ कामनाएँ प्राप के साथ है। ज़पया इस पवित्र कार्य में मेरी भी अञ्चाजनि स्वीकार करें।

#### व्यापक कार्यदृष्टि ऋौर निर्मल भावना

श्रो ब्रजलाल बियाणी सबस्य विधान परिषद महाराष्ट्र प्रदेश

श्रीपुत तनसुकरायबी जैन की स्मृति के साथ उनके घपने प्रति मगत्व का धौर उनकी कियाबीतता का मुफे स्माण हो घाता है। मेरा उनका घनेक वयों तक सम्बय रहा। मैं, दिल्ली जब कार्जविल प्राफ स्टेट के मेम्बर के नाते जाने लगा, तब वे मेरा उनका परेष्य हुआ भी र कद्वता ही गया। अयिक्य हुआ भी में कद्वता ही गया। अयिक्य हुआ भी में त कद्वता ही गया। अयिक कार्य क्षात्र गया। उनके कार्य की दृष्टि से उनकी ज्यापक और वर्षवाही वारित कार्य घरलान कर सका। वे जिस काम को करते थे, प्रत्यात समय सकता में के उनमें घहलार कार्य कार्य या। मेरी ने उनमें घहलार कार्य कार्य पारित परित करते थे। उनके मित्रों का परिवार भी कार्यों व प्रति या। घाषिक क्षेत्र में पूर्णतवा स्वावलम्बी होते हुए भी उनके जीवन में साविधी थी भीर साथ ही जीवन व्यवस्था समयानुक भी थी।

श्रीयुत तमसुक्तरायकी जैन की स्मृति में धंय-निर्माण किया जा रहा है, यह जानकर मुक्ते भ्रत्यंत प्रसम्पता है। भ्रम्बे स्वायी बंध का निर्माण उनके प्रति कर्तव्ययासन होगा। इस स्वय के लिए मैं भ्रम्यनी इन पिन्तवों के साथ श्रीयुत तनसुक्तरायनी जैन की स्मृति में अपनी संज्ञती प्रीपत करता हैं।

0000

#### कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति

बानवीर सेठ गजराजजी गंगवाल कलकता

यह जात कर परम हर्ष हुमा कि श्री लाला तनसुखरायजी जैन के विषय में स्मृति-धन्ध प्रकाशित हो रहा है। श्री लालाजी जैन समाज के सुयोध्य, कर्मठ एवं लगनशील व्यक्ति रहे हैं और भुक्ते उनके निकटतम सस्पर्क में रहने का मुजबबर प्राप्त रहा है। श्राचा है यह स्मृति ग्रंथ समाज के नवुवकों को समाज एवं धर्म सेवा के लिए स्कृति एवं प्रेरणाप्रद होगा। धापका यहां प्रमाल कर्वणा प्रशंसनीय है।

**x** x x x

### दिलेर ऋौर ऋदम्य साहसी

श्री लालचम्द जैन एडवोकेट, रोहतक मृतपूर्व शब्यक्ष भाव दिव जैन परिवद्

म्बर्सीय तनसुखरायकी एक साहसी भीर वैयंवान व्यक्ति थे। पहले-पहल मुफे उनके साहस का परिचय मतहयोग मान्दोलन के समय हुमा, जब वे गिरफ्तार किए आकर भरासत में लाये गये, और उनके रिस्तेदार इस सबम में मुफे मदासत के से गये।

उनके भाई गनपतरायजी का जुकाव तो जैन-समाज की कुरीतियाँ दूर करने के स्निये बहुत या भीर उनसे काफी बातचीत होती थी। तनसुखराय जी पहले-पहल हमारे रोहतक के साथियों के साथ परिषद् धिषवेशन सहारनपुर में गये और परिषद् के कार्य से बहुत प्रभावित हुए।

यह उनकी ही हिम्मत थी कि दिल्ली में परिषद् का अधिवेदान हुझा, तब उनका जोश, उत्साह, लगन और उनके काम करने की सक्ति पूरी तरह रोशनी में झाई।

उसी समय महनाव काड का भारोतन हुआ, तब तनसुखरायओं ने बहुत सहनशीलता भीर दिलेरी से काम निया। इस मोके पर भी उनका साहब मैंने एक बार किर दे**वा अब कि मैं** नीर वे प्रतियद गये भीर रियानत के उच्चतम अधिकारी ने मिले, जिनके मुस्से का पार न पाया मही तक कि उन्होंने गिरफ्तार करने की घमकी भी दी।

परिषद के मतना अधिवेशन में उन्होंने जिस हार्दिक लगन से काम किया भीर उसके बाद एक साल तक जिस तरह उन्होंने मुक्ते सहयोग दिया भीर मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस मानक दाल तक जिस तरह उन्होंने मुक्ते सहयोग दिया भीर मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस मानक दाल में अधिक मेर्दिक साथ का मेरी किए जो जो अवस उन्होंने किये, भीर जो जो अपने मुक्ति स्वेरी मुक्ता किये किये जे जो अवस उन्होंने किये, भीर जो जो अपने मेरी किए जो जो अवस उन्होंने किये, भीर जो जो अपने मिर्ट किये मेरी किये मुक्ता किये किये मेरी किये मुक्ता किया होते हैं।

श्री वीर प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी ससीम क्रुपा से स्वर्गीय झात्मा को सुगति, झांति, सुस्त और म्रानद प्राप्त हो ।



### वात्सल्य की मूति

#### सर्वश्री विदुषी बहिन लेखवती जैन हिप्टी वेयरमैन पंजाब विधानसभा, **पणीगड**



विदुषी बहित लेखबतीजी जैन धानकल पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं। देश धौर समाज लेखा के मांव उनमें बूट कुट कर भरे हुए हैं। वातस्य का नैसमिक मायुर्ग, प्रबन्ध कुमाता धौर नारी जाति में जागृति का भाव पैदा करनां इन कार्यों में उनकी स्वामांत्रिक हिल है। जैन परिषद् की एक कुछल कार्यकर्तृ होने के जारण उन्होंने समाज की उत्तम सेवा की है। धाबू टैक्स बिरोधी धान्दोनन में जानाजी के साथ रहकर बो प्रश्नातीय नेतृत्व दिलागा समाज उसे सदंव सोरव के साथ बार रुजेगी। देश और मजाज को धापने मलिय्य में बड़ी आशाये हैं।

ष्रांकों में श्रीमू एवं हाय में लेखनी लेकर स्वर्गीय भाई तनमुखराय की स्मृति में प्रकाशित होने बाले, तनमुजनाय जैन स्मृति-मन्य में कुछ तिस्त्रने का प्रयास कर रही हूं। (भाई तनमुखराय समाय-देवा तया देश-नेवा के लिए जब निकलते, उनके साथ जीवन की एक तहर-सी दौड पढ़ती थी। उनके सभा सोसाइटियों में पहुचते ही जनता में जाशृति की लहर टीड पड़ती थी। लेखनी क्लिक्ट्रेय विमुद्ध बनी हुई सी सोच रही है कि उनके जीवन की कीन-कीन सी सेवाओं का वर्णन कई। भाई तनसुखरायवी ने प्रयोन जीवन-काल में देशसेवा के साथ साथ वो समाज-सेवाये की उनको वेदय जाति, जैन-समाज तया देश की जनता भूता नहीं सकती है। कुशल व्यवसायी होने पर भी प्रापत उद्योग को प्रायमिकता न देकर सामाजिकता को प्रथम स्थान प्रदान किया। इनके भीवन का यह सर्वश्रेष्ठ त्याग था।

उनके सामाजिक कार्यों में भाषके साथ रहने का मुक्ते भी घयसर मिला । जैन समाज, अग्रवाल एवं वेश्य ममाज के लिए जनेक कार्य किये। इन सभी कार्यों में से यदि मैं अश्वित मारसीय दिगम्बर जैन परियद की सफलता, उसके कार्य, सफल भिष्वेशन, जैन जाति में गोलि स्वरापन करने वाले भारदीयों जो कि निक्त में से कुछ लिए जो निक्त में से कुछ लिए जो निक्त में से सिक्त में से कुछ लिए योगित होगा। सतना, सक्षवा, मोली भीर दिल्ली के सम्मेनन मेरी अलिं के सामने हुए।

जिनमें भाई तनसुखरायकों ने दिगम्बर जैन परिषद् के महा-मन्त्री होने के नाते वो कार्य किये, इन अधिकेशमों को जो सकतवा प्राप्त हुई शस्त्री पूण को में ही नमा समस्त भारत के जैन-समाज सदैव समरण करेंगे। दिगम्बर जैन परिषद् के जीवनदाता गए ही हैं। काल में परिषद् के लिए जो कार्य किये बैसा आपसे पूर्व किसी ने किया थान भापके पश्चात् ही प्रमीतक कोई कर सका और न मजिया में होने की संभावना है।

प्रापके निषम से हमारी ये संस्थाये विधित्त हो यह है। विशेषकर दिगस्य औन परिषद् जिसके कि भ्राप खारमा थे। वह तो आपको लोकर निर्जीव-सी प्रतीव होती है। प्राप जिस में धारमें लिन प्रथ्य कार्य को धारमें पर लेते ये उसको सफल बनाकर ही शान्त होते थे। आपकी प्रतेक नेवा में सजीवता तथा साहस विद्यमान रहता था जिसको खाप मनता, बाधा कर्मणा तम, मन एवं थन से सम्यन्त करते थे। आज जैन-समाज के कर्णयार साथी दिसी एवं साहसी कर्मयीर के माना ते प्रति व्यापत हो दिल क्योट कर रहु आहे हैं। वबिक बतेमान नत्युक्त निर्माण करते के प्रमाव ते प्रति व्यापत हो दिल क्योट कर रहु आहे हैं। वबिक बतेमान नत्युक्त निर्माण करते के साथ करते व्यापत हो साथ करते या प्रति क्योपत हो एक क्यापत करते के साथ करते प्रति करते के प्रमाव करते वाल एक सही क्यापत करते थे भी यह कह रहे हैं कि हमने जान पैदा करने वाला, समय में समाज की सेवा करने में साहस प्रदान करने वाला एक महान समावसेवी हमको छोड़ कर चला गया। समावनेवा का पाठ हम उससे प्रशास कर में साल करते वाल समावसेवी हमको छोड़ कर चला गया। समावनेवा का पाठ हम उससे प्रशास कर में साल करते लगा एक सहान समावसेवी हमको छोड़ कर चला गया। समावनेवा का पाठ हम उससे प्रशास कर में साल करते लगा एक साल स्वीमाण प्राप्त न कर रहते व

भाई तनसुलरायजी के विषय में मैं कुछ भी लिपूँ वह भुभे बहुत थोड़ा ही प्रतीत होता है। में उनकी सभाव एवं देवानेवाओं ते ही प्रेरणा नहीं प्राप्त करती रही हूं विरूष्ट मुक्ते उनसे भाई का प्यार भी मिला। प्रयने मन के हन उद्यारों के बीच उनके उद्युत कई बाक्य स्मरण आ रहे हैं। उनके जिलाने के लोभ का सम्बरण में नहीं कर सक रही हूं।

एक बार भाई तनमुख्याय आबू के मन्दिरों पर सिरोही रहेट्स द्वारा लगाये गये करों के विरुद्ध आरोनन के फलस्करण साबू पहुंचे। मार्ग में सदस्यों की देखरेख में व्यस्त रहे। घर पहुंच कर भी उन्हें भागने आराम की चिता उतनी न रही विननी कि मेरी। उस समय उनके कहे येथे वे शब्द मुक्ते सर्वेद न्मरण रहीं जो कि उन्होंने प्रपनी पत्नी से कहे थे, 'देखना बहुन बी को कटन होने पाये।' इतना कहने वे भी उन्हें सन्तीय न हुआ और स्वयं उठ कर मेरे खाने-भीने की स्थवस्था करने में व्यस्त हो गये।

देवगढ़ में हुए सम्मेलन में दिगम्बर जैन परिषद् के अधिवेशन के समय जब झावको पुन: महामन्त्री जुना गया उसी समय मंच से यह घर्षनि समस्त बातावरण में गूज गई, "इस सस्या में पुत: जान मा गई, मानो एक झस्वस्य को किसी वड़े डाक्टर के हाथों में सीप दिया गया है।" यह डाक्टर भाई तनसुखराय और सस्वस्य ध्यक्ति दिगम्बर जैन सस्या जिसका कि आपने वीछों- द्वार ही नहीं किया बर्किक उसमें एक नवीन धारमा धान दी। घापकी सफतात का एक मात्र कारफ मात्रका उस्साह तथा लगन थी।

रक्षाबन्धन के दिन की बात है; मैं बापके पास गई थी मुक्ते अपने कर्तस्य का स्थान मी न था। वे बादानक मुक्ते स्मरण दिलाते हुए बोज पहे, "बहुत, मेरे हाथ में राखी वीधी।" हक्या कहुना था कि जेव से एक नोट बाहुर निकल बाया। मेरे ना करने पर लाह में न जाने क्या बोसते 'सो गो। मेरे स्वीकार करने पर ही बारत हुए। गह था उनका मेरे प्रति खगाय मेर।

एक दिन की बात है में बापके निवास-स्वान पर गई। धापकी सुपुत्री जिसका नाम स्वदेख है एक नया कोट पहने मेरे पास आगाई। में उचर देखने सभी। मेरा उचर देखना था कि बे बोल उटे— "कैसा है प्वदेश का कोट ? अच्छा सिला है न। तुम्हें भी ऐसा ही कोट सिलवा कर हैंगा।"

भाई तत्तमुखराय अनेक प्रकार से मेरे प्रेरक तथा सह्योगी थे। उनके सहयोग और उनकी सहायता की भावना से लोग गुरू से ईच्या करते थे। सन् १९३३ ई० के चुनाव का क्या कहना ? मेरे प्रतियोगी देवावधुनी थे। उस ममय प्रजान रूप में आप मेरा प्रचार करते रहें। इतितहारों की बोरियां की बोरियां आपके घायमी रातों-रान बाँट जाने। इतना ही नहीं भाई मानिसह उनका सह सन्देश भी लागे, "भाई तन-मुजराय बीने कहा "कि बहन किमी प्रकार की चिना न करों।"

यह तो रही पिछले चुनाय की बात । इस प्रतिन एम० एस० सी० के चुनाय में भी सलस्यता की स्थित में स्वयं अपने साथियों के साथ मेरे चुनात्व-सेन में गये । मेरे नापी जो मेरे साथ ही निर्मालित हुए उन्होंने प्रापके सहयोग को देखकर कह दिया, "बहन वी प्रापके छिए तो नर्दन्न ही गाँव में उन है निर्मा के बहे-बड़े नेता प्यार रहे हैं। प्रापको चुनाव की क्या बिन्ता ? गाड़ियों लाने वाले जैनियों के बेना धौर कोर्ट नहीं बहिक प्राप्ति तम्म होता हो जा है हैं। प्रापको चुनाव की क्या बिन्ता ? गाड़ियों लाने वाले जैनियों के बेना धौर कोर्ट नहीं बहिक प्राप्ति का स्वयं भी प्राप्ति के स्वयं धौर कोर्ट नहीं बहिक प्राप्ति का स्वयं भी प्राप्ति का स्वयं भी प्राप्ति होती। किन्तु उस समय भी भाई तन्तु लगरा के बीत होते एक धीनट छुण। किन्तु उस समय भी भाई तन्तु लगरा की होता एक धीनट छुण।

## नई-नई सूम के धनी

श्री लक्ष्मीनारायण स्रग्नवाल मंत्री वंश्य कोसीपरेटिव बेंक, दिल्ली

माप जैन समाज के एक ऐसे कर्णधार ये जो बेश्य जाति की उन्नति के लिए सतत प्रयत्नवील रहते थे। बेश्य पुक्कों में व्यापार की ओर विशेष क्षित्र वैदा हो इसलिए आप सतत बागरूक रहते थे। बैंक के पुराने सहस्य थे। बैश्य कोशायरिट कम्मश्रियल बैंक लि० की कार्य-कारियों के सरस्य थे। में भागके प्रति अद्वोजनित्र व्यवित करता हैं।

### प्रगतिशील समाज सुधारक

माननीय श्री जगजीवनराम जी मृतपूर्व रेलवे संत्री, भारत सरकार

स्रतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य गिर गया या और आधिक कटिनाई में भी रहते थे। फिर भी समाजनेवा के कार्य से विमुख नहीं हुए। समाज के उपेशित और पीड़ित समुदास के लिए उनके दिन में इतना अगाय प्रेम या कि स्वय कर में रहते हुए भी वे इनके लिए कियासक रूप से सहानुपूर्ति दिखाने में भगी नहीं हिचकते थे। हम उनकी स्पृति को अञ्चुण रखें। उनके जीवन से समाज को प्रेरएग मिले तो यह उनके लदय के प्रति प्रच्छी स्मृति होगी।

\* \* \* \*

### कर्मठ कार्यकर्ता ऋौर निर्भीक नेता

प्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री महेन्द्रजी संवासक साहित्यरत्न भंडार, धागरा

साप महानुभावों ने थी तनमुखराय जैन की स्मृति में एक स्मृति-यंत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया है—यह जान कर हमें हुया। लालाबी ने यम घोर समाज की बड़ी सेवा की यी। उनका लगभग सारा ओवन समाज की लेवा में ध्वतीत हुआ। उन जैसे कर्मठ कार्यकर्त और निर्मोक नेता थोड़े ही हांते हैं। समाव में उनके द्वारा ऐसे मनेक कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए हैं कि उनकी साद सदा बनी रहेगी। उनके यसस्वी जीवन की चिर स्मृति भीर उनकी मारमा की सारित के लिए में जिनेन्द्र भगवान से प्राप्तना करता हूँ।

. . . .

### सेवामूर्ति ला० तनसुखरायजी

श्री रिषभदास रांका बध्यक्ष भारत जैन महामण्डल, बम्बई

संसार में जो आता है वह तो जाने के लिए ही ग्राता है। लेकिन उनका जाना सफल है जो जाकर भी लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं।

लाला तत्रमुखरायजी उन जोगों में से एक ये जिन्होंने अपने शील स्वभाव ग्रीर सेवा के द्वारा समाज ग्रीर राष्ट्र में ऐसा स्थान पाया था जो ग्राविस्मरणीय रहेगा।

जनकी सौम्य पुत्रा और विनम्रता इतनी आविष्क थी कि उनके सम्पक्ष में ब्राने वाला उन्हें भुलाने की कोशिश भी करें फिर भी उन्हें भुला नहीं पाता।

सेका चाहं परिवार की हो या समाज की, राष्ट्र की हो या मानव की, जो काम करने जैसा दिखाई पड़ा उसमें वे तम्रतापूर्वक लग जाते थे। न रात देखीं न दिन, न सुविधा देखी न मन्त्रवार सम सेवा-कार्य में लीन हो जाते थे।

साना तनमुखरायजी का दुग्टिकोण व्यापक ग्रीर उदार था। उन्होंने समाज की सेवा की लेकिन दुग्टिकोण सदा राष्ट्रीय ही रहा। उनकी सामाजिक सेवाएँ राष्ट्रीयता की पोपक ही रही भीर दिगम्बर सम्प्रदाय में जन्म लेकर भी वे सम्पूर्ण जैन-समाज को नजर के सामने रखकर काम करते रहे।

सन् १९४० की बात है उन्होंने पुन्ने दिल्ली भारत जैन महामण्डल के कार्य के लिए बुलाया। उनकी यह रच्छा थी कि भारत जैन महामण्डल का समयन दिल्ली, ज्ञान धीर उत्तर प्रदेश में हो। में उनके पर पर टहारा था, तब उनके स्नेट व कारानीयल से पूर्ण धानिष्य का सीभाय भी मिला। हमारा यह स्नेह बढ़ता ही नथा। किर तो मिलने-कुलने और साथ काम करने के कई समा आए जिसमें उनकी समाज के प्रति निष्ठा के दर्शन हुए।

लानाजी बाहते थे कि सम्पूर्ण जैन-समाज एकत्र झावे और झपनी शक्ति, समाज व राष्ट्र व मानवता की मनाई के निए लगावे। इसी वृद्धि कोण से उन्होंने भारत जैन महामण्डल के तत्वावधान में जैन समाज के सभी महारायों के प्रमुख कार्यकर्ताओं का कन्वेश्यन बुलाने का प्रशास किया या। नेविन स्वास्थ एयं इस्य कारणों से उनकी देण्डा पूर्ण नहीं हो पाई पर इस कार्य के लिए उन्होंने स्थक प्रयान किए थे।

यों लालाजी का जीवन मादगीमय होने पर भी वे आगत-स्वागत में बड़े ही उदार ये। सेवा-कार्यों के लिए भी उन्होंने कभी मितब्ययता नहीं की बल्कि कई बार सामर्थ्य से अधिक हो खर्च किया। सेवा-नगन उनमें बचपन से ही थी ग्रीर विविध सेवा-कार्यों मे वे सदा सहयोग देते रहे।

जब राष्ट्रीय झान्दोलन ने देश के नौजवानों में देशमित की भावना पैदा को तो लालाबी भी उससे महत्ते नहीं रहे भीर सरकारी नौकरी त्याग कर राष्ट्रीय झान्दोलन में मोग देने लगे। एक बार तो जेल यात्रा भी कर खाए। राजनैतिक कार्य में उन्होंने लाला लाजपतराय के साथ कार्य किया और वे उनके प्रेयानोत रहे तो प्रामाजिक कार्यों में भर शीतलप्रसादबी ने वैरिस्टर चम्पतरायकी से प्रेरणा पाई थी। दिगावर जैन परिषद के लिए उन्होंने सदस्त्य परिश्म किया था और समाज के मौजवानों के वे प्रेरणान्हेंद्र थे।

यद्यपि उनका कार्य रचनात्मक ही स्रथिक या लेकिन वे जैन-समाज पर होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दास्त नहीं कर पाते ये और उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग झाए जब उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा और महर्गाव काण्ड तथा आझू मंदिर पर सिरोही राज्य की और से सिए जाने बाले टैक्स के खिलाफ सान्टोसन कर सफनता पाई।

समाज, राष्ट्र और मानव तक ही उनकी सेवा का क्षेत्र नियमित हो सो बात नहीं। उनके हृदय में प्राणीमात्र के प्रति करुणा भाव या और उन्होंने शाकाहार के प्रसार में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ऐसं सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवताप्रेमी लालाओं के प्रति मेरी ही नहीं जैत-समाज के फ्रनेको बन्धुपों के हृदय में बहा धादर का स्थान था। उनकी सेवाएँ समाज के इतिहास में प्रविक्तम लोगी वर्ष्यों । और मुफ्त जैसे मित्र उनकी सीन्य और विनन्नता की मूर्ति को कदापि नहीं भुता सकते । तालाजी गए अब उनके मित्रां और बाहतेवालों का यही कर्तव्य सेय रह जाता है कि उनके कामों को कर उस कमी की पूर्ति करें जो लालाजी के बले जाने से समाज में हुई है। पुफ्ते आशा है कि गुणपूत्रक जैत-समाज अवस्य उनके मुणों का भीर कामों का स्मरण कर उनका अनुगनन करेंगा।

जब किसेवाकाक्षेत्र प्रधिक व्यापक बनाहै तब लालाओं असे सेवा-मूर्तिकास्मरण सबको संवाकी प्रेरणादेने वालाहोगा।



#### अपने नाम को अन्तरवाः चरितार्थ किया

श्रो देशराज **चौधरी** उपाध्यक्ष, देहली कार्पीरेशन, देहली

मकं समाज-सेवक-

#### स्व० लाला तनस्खरायजी

जब भी कभी मुक्ते दरियागंत्र के निर्माण करने वाले सहयोगियों की याद माती है तो स्वर्गीय स्वी साला तत्त्रकृत्वत्रवारी सत्त प्रकृति, बादी की वेश्वपूर्णा, मधुर वाणी वाली सीजन्य की मूर्ति तत्काल घांखों के सामने सा जाती हैं। नालाजी दिल्ही नगर के प्रतिप्ठित नागरिकों में सबसे प्रकार का अपना ही स्थान रखते थें।

सन् १६४२ में बिश्वबन्धा पूज्य बाधूनी के 'भारत छोड़ो' के उद्घोष पर देशभनतों ने आन-माल की बाजी लगाकर जो कार्य किए वे अमृतपूर्व वे । उन्हें दवाने के लिए विदेशी सरकार ने जो दमन की नीति अपनाई, उससे जो विषय परिस्थित गंदा हुई उसका सामना करने के लिए दिल्ली में बनाई गई रिलीफ सोसायटी के निर्माण करने में मुक्ते बहुत वड़ा योग श्री लालाजी का निस्सा था जिससे राजनैतिक बन्दियां पर चलाए अभियोगों और उनके पीड़ित परिवारों को जो सहायता इस सोसायटी के द्वारा की गई उससे देशभवतों को उत्साह मिला और बन निला।

इसी प्रकार से बहुत से रचनात्मक कार्यों में साला शी थागे बढ़कर सहयोग देते थे। प्रभु ने उन्हें पुष्कत धन भी दिया था धीर साथ ही विनम्न स्वभाव भी, जो कि संसार में बहुत कम व्यक्तियों की मिन पाता है। सचमुच बहु मकिय निस्टाबान् गांधीवादी मनोबृत्ति के महान् व्यक्ति थे।

किसी भी दु.सी को देखकर वह उसके दुःख दूर करने में देर नहीं लगाते थे। जीवन के प्रनितम वर्षों में रुग्ण होते हुए भी वह रचनात्मक कार्यों को सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से कार्यकरते रहे।

जहाँ उन्हें दिस्ती तथा विशेषकर दिस्यागंत्र की जनता तथा रचनास्मक कार्य करने बाली सामाजिक संस्थाएं सदा बार करती रहेंगी वहीं ऐसे घनेक व्यक्ति जिनकी वह समय-समय पर सहायदा करते ये, उन्हें बार रखेंगे।

बहुत प्रष्ट्या हो यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता उनके शुभ गुणों को प्रपने जीवनों में धारण करके उनकी याद मनाएं और उनके परिवार वाले उनकी उन परम्पराधों में रचनात्मक, धारीरिक, घारिमक, सामाजिक मनोयोग देकर उनके धनुषत रहने का सत् प्रयस्त करते रहे।

उन्होंने सदेव प्रथने नाम को प्रकारशः वरितार्थ किया। उन्होंने समाज को प्रथने तन सं मुख दिया घौर सदैव नेक राग दी। उनके निथन से समाज को जो द्रांत हुई है वह पूरी नहीं हो सकती।



### महापुरुषों के जीवन का ब्यक्ति के चरित्र पर ऋद्भुत प्रभाव पड़ता है

जीवन को उन्नत बनाने निए उत्तव शिक्षा की तो बावदवकता है हो, चिरुववान् सीकनेवी उदार नर-रत्नों के तम्पर्क में रहना भी धावदवक है। राष्ट्रियता वांधीजी के जीवन पर सित धावदवां की समुप्त छाप है जो उन्होंने बपने क्यों में स्वीकार की है। श्रीमद् राजवंद नाई, मनीची टालस्टार चीर प्रतिवृद्ध विचारक रिक्त जिनका प्रमाद गांधी जी के जीवन पर पढ़ा। जिसने उन्हें भीतिक ऐदवर्ष के शिखर पर चढ़ने की बपेशा लोकसेवी के कच्टकाकीर्ण मार्ग की घोर सित किया कर करनावक को स्वीव्या सहान नेता थं क नवाइत्सालको नेहरू के जीवन पर पत्री प्रताद करनावक को स्वीद्य महान नेता थं क नवाइत्सालको नेहरू के जीवन पर मी तीन व्यक्तियों की छाप पढ़ी: विचवकित की प्रतिवृद्ध की स्वाव्या है का स्वाव्या की सित्या है सुन की स्वाव्या है सुन की स्वाव्या है सुन की सुन पर भी तीन व्यक्तियों की छाप पढ़ी: विचवकित की प्रताद की सित्या हो सित प्रतिवृद्ध की सालवा है से सुन का सिवासयों में सुन का सिवासयों मार्ग भारतीय जनता को उन्तत बनाने की तीवतन प्रहरशाकांकी मावना गांधीजी के क्या स्वाप्त की सालवा विदेश हुई।

हमारे चरित्र नायक लालाजी के जीवन पर भी कविषय महान व्यक्तियों की ब्रापुरम खाप है। पंत्रावकेसरी ला॰ लाजपतरायजी से निर्भीकता ग्रीर कर्तव्य-परायणता। विदव के लोकप्रिय नेता पं॰ जवाहरालाजनी नेहरू से लोकजेबा भीर शुक्र धवलमय खहर के वस्त्रों की धारण करना। ६ न दोनों नररत्नों के चरित्र से न मानूम देश के कितने युवक देश-सेवा के मार्ग में ग्रास्त हुए। नालाजी को भी देश-सेवा का व्यक्त दोनों महान पुलगों के निर्मल चरित्र से ही प्रास्त हुए। नालाजी को भी देश-सेवा का व्यक्त दोनों महान पुलगों के निर्मल चरित्र से ही प्रास्त हुए।

समाज-सेवा की प्रेरणा त्यागमूर्ति द्व० सीतलप्रसादजी से श्रीर जैनधर्म प्रचार की धुन स्वनामधन्य विद्यावारिधी वैरिस्टर चस्पनरायजी से सीखी।

इनकी माता और वर्णीजी का प्रभाव भी आपके जीवन पर भद्भृत पड़ा जिसके फलस्वरूप लालाजी देश भीर समाज-सेवा के लिए प्रेरित हुए।

चरित्र चक्रवर्ती माचार्य शान्तिसागरजी महाराज, आबू के योगी शान्तिस्जयजी भीर भाषसमाजी विद्वान सत्यदेवजी का प्रभाव भी भाषके जीवन पर हुमा । फतस्यरूप लोकसेबी बन गए भीर सदैव भावना रखने लगे।

> न त्वं कामये राज्यं न स्वर्ग नापवर्गं वा, कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामातं संभवे ।



## मैं किन-किन का कृतज्ञ हूँ

#### त्रपनी कलम से



'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'

संस्थान में घपनी जननी माना भगवती देशे (जो कि मुश्निज दर्मन ना॰ पुरानीपश्ची मोनीपत निवासी की इक्कीती हैं। बीदे नो भे देश का साभारी हूँ। बीदे तो भेरी माताजी ने और पुत्र व पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु उनको नेरे निग् तो गर्मकाल के ही बहुत मोह या जहां और पुत्र-पुत्रियों ने उनके ने माता गर्म में रहने के बाद जन्म निया नहां मेंने पहने को माता गर्म में रहने के बाद जन्म निया ना बाद्यकाल में यानिक दिशा इनके डारा ही मिनी और जो भी यानिक वृत्ति भोड़ी बहुत मुक्त में हैं सह का उनहीं को कुछा साराज है है। प्रभी में ११ साल का ही या कि पुत्रच पिताजी का साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता माता कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता माता कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमाता साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वेच प्रमात ना साराय कर वेच प्रमाता ना साराय कर वे

स्रितिष-सत्कार, इत्ततता तथा देश व समाज के निए सेवा-माव का सबक पढ़ाया जिसके कारण में समाज व देश की कुछ सेवा कर पाया हूँ भीर गीरव के साथ कहने वा शहस रक्षता हूँ कि यदि मेरे पास घन नहीं है तो भी बहुत की अपियों से में बड़ा घनी हूँ नशीक ओवन में पनियों को मूं कर पास की स्वाद के अपन में पनियों को मूं कर वह वह का रही है भीर है जिसके कारण में बड़ी गंबड़ी प्राप्ति में से निकरकर प्रदल आहा रहा हूँ मीर इज्जत-आवक व विचारों में कोई फर्क नहीं आंति दिया। मेरी मानाची का देहान्त अने वर्ष की आधु में हुआ भीर मरते समय एके जो वह आशीबांद दे गई है उससे एके प्रपने करप पूरा परीमा है कि जब तक में सोधित रहूँगा मेरी इज्जत व साबक बनी रहेगी और सबी से वहीं कि दिया हो हो होता हुआ फेल जाउंगा। मेरा प्रपनी स्वर्गीय मानाशी के चरणों में सादर प्रणाम।

स्रभिवादन शीलस्य, नित्य बृद्धोपसेविन. चत्वारि तस्य वर्धन्ते, श्रायुर्विद्यायशो बलम्।

जो सदैव प्रपने माता-पिता, गुरुजनों भीर वृद्धजनो की सेवा करता है टसकी आयु, विद्या, यश भीर बल की वृद्धि होती है।

मेरे पिताओं ब्यापारी थे धीर सारी उम्र उन्होंने बताबे धीर सरीके का धन्या किया। वह हमेदा कहा करते थे कि वेटा खावड़ी वेच कर खाना ठीक है, नौकरी ठीक नहीं। वह १८८२-८३ के मैट्रिक पास थे। उन दिनों का मैट्रिक धाज के ग्रेजुएस से बेदरजा बेहतर था। उनको पड़ाने का वड़ा श्रीक या। मुलतान छावनी में अपना सर्राफे का काम करते हुए भी दो-तीन भंग्रेख आफ्तिनरों को उद्दुं-दिन्यी पढ़ाया करते थे। मुक्ते भी वह दुकान पर बंदा निया करते थी। मुक्ते भी वह दुकान पर बंदा निया करते थी। युद्धाई भी करते। मैंने कोई सार्टीफिनेट तो प्राप्त नहीं किया, बद्धूं, अधेखें, हिन्सी का जो जान है वह खब प्रप्रथ पिताजी के द्वारा निला। सन् १११- में जब कि मैंने पवनेनेट की सर्विक के लिए प्रार्थनापद दिया तो वहाँ मेरा इन्तिहान तिया गया। सब उन्मीदवारों में में सर्वप्रथम रहा और मुक्ते मौकरी पिता गई। स्थोंकि पिताजी का देहान्त सन् १५ में हो चुका था और हम स्थान पिताजी पिताजी के प्रयोग ने नहीं सन्माल सके भी र लावार हो नैकरी की तरफ जाना पड़ा। पिताजी पद्धाई के साथ भागे मनुभव भीर संस्था में दूसरों को केंग्रेस अपना बनाया जाता है, बताते रहते थे। मेरे पिताजी एक बहुत हो आमिक निवार के महानुभाव थे धीर बचपन से ही उन्होंने मेरी कि भी उनका हो पहुला है कि पूर्व पिताजी ४५ साल की ब्राप्तु में ही स्वर्गक्ष सकर गए भीर में उनकी मुख भी सेवा न कर पाया। सब भी उनके आधीवाँद का फल है कि जो मैं इतना सुक्ती हैं। उन्होंने मेरी मेरा सा भी उनके आधीवाँद का फल है कि जो मैं इतना सुक्ती हैं।

आते ही उपकार याद हे माता तेरा, हो जाता मन मूम्ध, भक्तिभावों का प्रेरा।

मुक्ते श्रपनी माताजी के गर्भ में १२ मास हो गए वे इसलिए सब चितित वे कि क्या बात है। जन्म-दिन से पहली रात महात्मा साधु भौर मुनियों ने माताजी को स्वप्न में दर्शन दिए भौर कहा कि कल तुम्हारे प्रतापक्षाली पुत्र पैदा होगा, भौर हमारा आशीर्वाद है कि वह सदा सूखी रहेगा। श्रीर उसपर धनियो श्रीर मुनियों की विशेष कृपा रहेगी। जन्म-काल से अब तक त्यांगी महात्मा और मुनियो की कृपा मुक्त पर बनी रही । अभी ७, ६ साल का ही था जबकि मुलतान छ।वनी में पुज्य ब्रह्मचारी जीतलप्रसादजी का धागमन हमा और जब तक वह वहा ठहरे तब तक मै उनकी सेवा में रहा और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जो भी मुनिगण आते ऐसे उनकी सेवा का सीभाग्य प्राप्त होता रहा। सन् १६१४ में पिताजी ने मिटिडा रियासत पटियाला में ग्रपना व्यापार गुरू किया। वहा दिगम्बर जैन मंदिर नही है। स्थानक में जो भी साधु-महात्मा स्नाते थे उनके पास घटा डेढ घटा ब्यतीत करता था और उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। १६१६, १७ में सनातनधर्म के प्रकांड विद्वान स्वामी राम भटिडा पधारे। उनके पास भी मेरा आना-जाना गुरू हमा, वे मेरे सेवा-भाव से प्रसन्न हुए और बहुत प्यार करने लगे। जब तक वह भटिडा में रहे उनकी कृपा मूक्त पर बनी रही । इसके कुछ दिन बाद ही स्वामी सतदेवजी भटिका पथारे । वे आर्यसमाजी उग्र विचार के ऊचे विद्वान थे। उनके आदेशों से नवयूवकों के हृदय में स्फूर्ति आती थी। उन्होंने विदेशों में यात्रा की थी। मुझे उनके सत्सग से अच्छे विचार मिले। सन् २२ से ३३ तक विशेष-कर राजनैतिक क्षेत्र में जीवन बीता। इस बीच मे महात्मा और त्यागियों का सत्सग तो कम हुआ परन्तू देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन् ३४ से धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि हुई। सन् ३४ से ३८ तक अखिल भा० दि० जैन परिषद् समाज के सुधारक दल में बहुत जोरों से कार्य किया। इसी बीच में जैसे समाज के प्रायःकर बहुत संविद्वानो, त्यागियो, धनियो ग्रीर कार्यकर्त्तायो के सम्पर्कमें आया। सन् ३८ में ग्रग्रसेन जयन्ती के शुरूपात करने में भी मेरा ही प्रयास था और बाद में ब्रग्नवाल महासभा के प्रधान मंत्री भीर

प्रधान रहने के कारण भारतवर्ष के बहुत से क्याति-प्राप्त अग्रवाल भाइयों से परिचय बढ़ा। सन ३६ में मारवाडी सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में हुआ जिसके अध्यक्ष राजा सेठ रामदेवजी पोहार थे। मैंने भी उसमें कुछ भाग लिया और उसकी कार्यकारणी समिति के सदस्यों को अपने घर बुनाने का सौभाग्य प्राप्त हमा। उसमें कलकता, बम्बई, कानपूर प्रादि के सभी मारवाड़ी उद्योगपति उपस्थित थे। उनसे परिचय बढा। सन् ४० में दूब-बी-मन्खन मिलाबट निषेध कान्केंस दिस्ली में की, उसके ग्रन्थल (१) बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर सेठ शान्तिदास ग्रासकरराजी थे। मेरी इन वित्तयों से बहत प्रसन्न हुए और जब तक वह जीवित रहे उनकी विशेष कृपा मुक्त पर बनी रही। बम्बई में उनके पास ही ठहरा करता था। (२) सर सेठ शान्तिदास आसकरण बस्बई वालों के सम्पक में बहुत रहा था। उनसे मालून हुआ कि आबू पहाड़ पर योगीराज शान्तिविजयजी महाराज रहते हैं, उनके दर्शनों से मनुख्य को बढ़ी शान्ति प्राप्त होती है। मैं योगी-राज महाराज के दर्शनों के लिए ३-४ बार आबू गया और आबू मंदिर के टैक्स के आन्दोलन के लिए भी उन्हीं का संकेत या। बान्दोलन को जोरों से चलाने बीर सफल बनाने के कारण वह सुभ पर बहुत प्रसन्न हुए और आसीर तक शुभ कामनाएं भेजते रहे। (३) सन ४१ से ४३ तक राजनैतिक क्षेत्र में कार्य किया। सन् ४६ में दसवा मानव-धर्म सम्मेलन का अधिवेशन दिल्ली में किया जिसकी अध्यक्षा श्रीमती रूक्मणीदेवी अरुंगेल यी उनके साथ रहकर कुछ समय कार्य किया जिससे वह बहुत प्रभावित हुई । सन् ४७ में भारत स्वतंत्र होने के बाद भारतवर्ष का विधान बना जिसमें कि मनुष्य मात्र को मदिरों में जाने का समान अधिकार था। हरिजनो को मदिरों में प्रवेश करने का मान्दोलन जोरों पर चला। मैंने भी. हरिजनों को जैन मदिरों मे प्रवेश करने के लिए ग्रयने भाइयों से अपील की परन्तु रूढिवादी भाइयों ने इसका विरोध किया। उन्हीं दिनों मूनि महाराज ग्राचार्य नेमिसागरजी सन ४६ में दिल्ली पवारे। मूनि महाराज ने मुक्ते बुलाया । एकान्त में उनसे २ वन्टे तक हरिजन मदिर प्रवेश पर वार्तालाप हथा । वह मेरी बातों से प्रभावित हुए। उन्होने कहा कि तुम ठीक कहते हो। ये ही सारी बातें परम पुज्य ग्राचार्य शान्तिसागर महाराज को बताने की हैं। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी परम पूज्य शान्तिसागर महाराज के नाम लिखवाई और मुक्ते शान्तिसागर महाराज के पास जाने का आदेश हमा। उन दिनों मुनि महाराज शान्तिसागरजी नासिक के पास में विराजमान थे। मैं वहां पहुँचा। पूज्य नेमिसागरजी वहाँ थे । वह मुक्त को ब्राचार्य शान्तिसागर महाराज के पास से गए । उनसे भेट हुई, उन्होंने बहुत आश्चर्य से कहा कि मैं तो समऋता था कि आप लोग परिषद वाले धर्म की जड़ो में कुलाहड़ा चला रहे हैं परन्तु आपके विचार तो बहत सन्दर विचार हैं। मै वहां एक-दो रोज के लिए गया या परन्तु उन्होने मुक्ते एक सप्ताह तक नहीं ग्राने दिया । यह उनकी विशेष कृपा थी । जब दिल्ली आया पूज्य नेमिसागर जी महाराज को वहां के सब हाल सुनाए। बहुत प्रसन्त हुए और कहा तुम भी आहार लगाया करो । मेरा सौभाग्य है कि चार बार मृति नेमिसागर महाराज का आहार मेरे गरीबलाने पर हुन्ना और ब्रतिम समय तक नंगिसागर महाराज की कृपादृष्टि मुक्त पर रही।



## प्रसिद्ध वेशानका, कर्मबोर समावसेवो श्रीमान् ला० तनसुखरायजी का जीवन चरित्र



श्री सुमेरचन्द जैन, शास्त्री साहित्यरत्न, न्यायतीयं

किसी किसी ने कितनी सुन्दर उक्तित कही है कि है माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्त कर जो भक्त हो, दाता हो या जूरतीर हो । नहीं तो कसों सपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट करती है। नि अदेह संबार में उन्हीं पूल्यों का नाम अवस्य बना रहता है जो सपने कार्य और प्रभाव से मानव जाति का हिल संबय करते हैं। देश, सर्मे और सागज की सेवा में सपने जीवन को लगाते हैं।

कर्मवीर ला० तनस्वरायजी

लालाजी के मन में भावना थी:—

न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, मुफेहै इल्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा।।

ला॰ तनसुलरायकी ऐते ही सत्तुत्व्य ये। लंबा कर, अरहरा बरन, वाल-डाल में फुर्ती, हिन्दुस्तानी डंग की कोटी मूं खें, दूर तक देवनंवाली मीले भीर मुस्कराहट से हर समय भरा हुमा मेहरा, दिल्ली जेंगे विशाल नगर में इस हुलिए से भाग कहीं भी लाला तनमुखराय जैन को पहुंचान सकते ये भीर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल सकते थे।

एक कुशन वैज्ञानिक व्यापारी, एक प्रभावशाली पुरूप, एक उत्साही कार्यकर्ता लाला तनसुखराय जैन सह सब कुछ है। पर उनके यह सब परिषय स्रष्ट्रों है। वे स्रसल में एक निःस्वार्थी मिन हैं। उन्हें प्रकृतिदल नई-नई सुक्तों से भरा दिमाग भीर प्रभावशाली व्यक्तित्व दिया है। पर इससे भी बड़कर हमदर्शी भीर मुह्ब्बल से भरा दिल उनके पास है। वे जानते भीर समस्ते हैं कि नदी का पानी हमेशा एक ही रक्तार से नहीं बहुता। जीवन में उतार-चढ़ाव माते रहते हैं। इसलिए न चढाव में फूलकर घन्धा होने की जरूरत है स्रीर न उतार में घबराकर मैटान स्रोडने की।

उतार के भेंबर में धाने पर उन्होंने धपने मित्रों की ही नहीं, सापियों की ही नहीं सनजाने लोगों तक की समय-समय पर स्वयं कष्ट मेलकर भी सहायता की हैं। सीर यही कारण है कि वे घपने विस्तृत सक्ति में एक मरोसे, विश्वास सीर सहारे की एतबार बनकर अटल भीर निवचल लड़े रहें।

प्राज उनके चारों ब्रोर पुष्प कमें के उदम से सफलता लेल रही है। यह सब उनकी कुशायबुद्धि भीर परम पुत्रवार्षका चमस्कार है। और चमरकार की एक बहुत ही मर्मस्पर्धी कहानी है। इस हु-समरी दुनिया में जब उन्होंने प्रांखे खोली तो उनके चारों भीर मुख ही सुख या। घनी मा-चप को गोद में व जनमें, लेले भ्रोर एले-पुछे, बड़े। धीर पढ़-रिलखकर गवर्नमेंट सर्विस में चले गए।

#### परिवार परिचय-

सन १८४० ई० के लगभग जीद राज्यान्तर्गत होट ग्राम में एक समद्वशाली जैन-परिवार निवास करता था। उसी परिवार के एक इरदर्शी एव उच्च इच्छाओं से फ्रोत प्रोत नवयुवक ने अपनी महत्त्वाकाक्षाओं को परा करने के उद्देश्य से रोहतक में आकर अपना कारोबार मारभ किया। इन्ही के वज में श्रीयुत ला० जज्जमलजी का जन्म हुआ। महत्वाकाक्षा ग्रीर घामिक वृत्ति इस परिवार का पैतक गुरा रहा है। अत. श्रीयत लाला जज्जमलजी के सुयोग्य पुत्र ला॰ गणेशीलालजी ने रोहतक में अपनी महत्वाकाक्षाओं को विशेष रूप से अवस्द्ध होते देखा तो वे रोहतक से मुलतान चले गये और वहां भ्रपने पैतक व्यवसाय, लेन-देन और सर्राफे का काम भारम्म किया । भापने अपने अध्यवसाय और व्यापार-कृशलना से इतना धन सम्रह किया कि मुलतान में बहुत बड़ी सम्पत्ति खरीद कर बहां के उच्चकोटि के समद्वशालियों में ग्रापकी गणना होने लगी। परन्तु समय की गति और लक्ष्मी के जवल स्वभाव के कारण मिल्स के कार्य में धाकस्मिक प्रसद्धा हानि होने के कारण ग्रपनी सम्पूर्ण सचित सम्पत्ति खो बैठे । परन्तु सौभाग्य से चार पुत्र-रत्न प्राप्त हो चुके ये जिनमें होनहार पत्र ला० जौहरीमलजी दुरदर्शी ग्रीर क्यापारकुशल व्यक्ति थे जिनका व्यापारिक सम्बन्ध ग्रन्तर्राष्ट्रीय था। श्राप श्रपने बच्चो को व्यापारकृशल बनाने का भरसक यत्न करते थे। जहाँ बच्चो की शिक्षा की ध्रोर विशेष व्यान दिया वहाँ व्यापार की ओर बचपन से ही उनका रुम्मान पैदा करने के लिए उन्हें व्यापार की ग्रोर श्राकषित करते रहते थे।

ला॰ जौहरीमलबी को पांच पुत्र-रत्न प्राप्त हुए जिनके नाम कमशाः सर्वश्री ला॰ नानकचंदकी, ला॰ गणपतराधकी, ला॰ तनसुक्तराधकी हमारे (चरित्रनासक), स्व॰ दौलतरामकी तथा राजारामजी है। धपने व्यापारिक कावों में आकस्मिक हानि के कारण श्री जौहरीमलबी ने सन् १११३ ई० से मुलतान छोड़ दिया और सटिण्डा आकर सत गरे। का॰ जीहरीमलाओं ने मटिडा में जनरत सर्वेच्ट और ठेकेवारी का कार्य झारम्ब किया हुआ था। ला॰ जीहरीमलाओं का केवल पैतालीस वर्षकी झालु में झाकरिसक बीमारी से स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के पदचात् ला॰ गणपतरावजी ने झपने पिता के कार्य-भार को सम्भाल लिया। परन्तु आकरिसक व्यापार उलट-केर के कारण सन् १६२३ ई० में वे भटिडा से पुनः झपनी मातुभूमि रोहतक में लोट झाए।

#### बात्यकाल-

प्रश्येक मनुष्य का बात्यकान उसके मावी जीवन का दर्गण है। यदि मनुष्य के स्वभाव प्रीर चरित्र का प्रध्ययन करना हो तो उसके बचनन के कायों के निरीक्षण से भनीभौति पता लग जाता है। जब हम इस नुना पर प्रश्ने चरित्रनायक का बात्यकान परवाते है तो पता चलता है कि बचनन से ही उनमें विलक्षण कुम्म थी।



लाला तनसुखराय जैन का जन्म पत्नाव प्रांत के रोहतक नगर में स्व॰ श्रीमान् लाला जौहरीमलजी जैन की घमंपरायणा पत्नी श्री अगवदीदेवी की कोख से सन् १८६६ ई॰ में हुमा

या यह महान आव्ययं को बात है कि आप अपनी माता की कोण में बारह महीने छ्कर हस पराधाम में धवतीर्ण हुए। आपके जन्मदिन की पिछनी रात को इनकी माताजी को स्वप्न में एक नान दिगम्बर मुनिराव के दर्धन हुए; जिन्होंने कहा या कि आराज्याल मुन्हारे उदर से एक पुष्पारमा, प्रतिसा-सम्पन्न, प्रताथी पुज जन्म लेगा वो अपनी प्रवास नुद्धि से संवार में कई मोकोपकारी कार्य करके प्रपने कुल का नाम रोधन करेगा और सदा उसकी कीर्त बढ़ेगी। साक्षा तनस्वकार्य में में रहक हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दु की शिक्षा पाई।

बास्यकाल से ही उनको वस्तुयों की सजावट तथा व्यवस्था का प्रधिक शौक रहा है तथा प्रवस्त के अनुसार उनकी अनुषम कुम उनकी उन्नति का रहस्य है जिसका दिस्योंन हमें उनके बास्यकाल के कार्यों से मिलता है। इस सम्बन्ध में यचपन की एक घटना प्रस्यंत प्राक्ष्यंक है।

'होनहार विरवान के होत चीकने पात'

बालक तनसुलराय जब छोटे ही ये तो उन्होंने मेले के दिनों में कुछ लोगों को छोटी-छोटी मीतों को दूकाने लगाकर विकी करते देखते ही उनके मन में भी इसी प्रकार का कार्य करके छात्र प्रजान की मुन्नी। विन्नमंद्रशी को साथ लेकर मेले में कर्य होते हैं जिल्लों की दूकान लगा जी घीर उन्हों कर देखते पर कि हम पटना का पता घर वालों के उत्त समय लगा जब कि झायदवी के एपये उन्होंने घर जाकर दियं। इसी प्रकार की सामियक सुन्न भीर सगठन के बहुत से कार्यों का परिचय उनके बास्यकाल के छोटे-छोटे-छायों में लगाता है।



#### कार्यक्षेत्र में प्रवेश-

बालक तनमुखराय भ्रापने -पांची भाइयों में श्रीयक व्यवहारकुवान और होनहार थे। स्थालिय माता-पिता की इस्टि इन पर विशेष रूप से रहती थी। पिताजी की हार्रिक दण्डा यो कि उन्हें उपकारी की शिक्षा दी जावे। परन्तु १११६ ई० में पिता की शाक्सिक मृत्यु के कारण दन्हें अपनी पढ़ाई समात्त करनी पड़ी। और अन्य भाइयों के साथ १९ वर्ष की आपु मे ही इन्हें अन्य भाइयों के साथ पर का कार्य-भार सम्भालना पड़ा। सन् १११६ ई० में आपने N. W. R. रेलवे के D. T. S. के कार्यालय में लेलक (Clerk) का कार्य धारम कर दिया जी मन १९११ ई० वर समार रूप से चलता हता।

कार्यालय के उच्च पदाधिकारी भ्रापकी कार्यश्रैती, व्यवहारकुशलता, कर्तव्य-परायणता, भनुशासनप्रियता, सत्यिनिष्ठा ग्रीर विनम्न स्वभाव के कारण इनसे बहुत प्रसन्न थे । परन्तु यह सब कुछ होते हुए इन्हें कुछ ही समय में यह भलीभौति विदित होगयाथा, कि उनकी योग्यताके सदुपयोग के कारण यह क्षेत्र पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। ग्रतएवं समुचित ग्रवसर की प्रतीक्षाकरने लगे।

## राजनैतिक जीवन में प्रवेश--

१६१६ में जब प्रसहयोग प्राग्दोसन प्रारंभ हुआ, धौर सारे देश में आजारी की सहर दौड़ी तो इनसे भी न रहा गया। धौर एकदम विदेशी बस्त्रों की होती जलाकर स्वदेशी बस्तुधों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उन दिनों धाप यवनेंगेट की मुलाज्यत में एक अच्छे पद पर नियुक्त थे। परंतु केवन स्वदेशी बस्तुधों के प्रचार से ही इनकी तिपस्न नही बुक्ती। प्रापने सरकारी नौकरी से भी स्तीफा देने का निश्चय किया धौर लामोशी के साथ राजवैतिक क्षेत्र में कार्य करने लगे।

सन् १६२१ में भिवानी में पोलिटिकल कान्क्रेस हुई। उसमें ला॰ तनसुकरायणी भी सम्मितित हुए। इस कान्क्रेस का मापके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। म्रापने राजनैतिक जीवन में कार्य करने का निष्वय कर लिया।

देश के नेताकों की अधील पर झाप सत्याबह धान्दोलन में कूद पड़ । परन्तु कुछ ही समय में महारमा गांधीजी की झाझा से जब यह झान्दोलन स्थगित कर दिया गया तो इन्हें और पुनः ब्यापारिक कार्यक्षेत्र में लीटने का विचार करना पड़ा।

सन् १६२१ और २२ के दिन भारत के राष्ट्रीय उत्थान में चढ़ाव के दिन थे। ग्वाभिमानी नवयुवकों में उत्थाह की हिलोर्से उठ रही थीं। भारत के नवयुवकों के कान और मांलं भारत माता की धार्तगरी पुकार सुनकर वेचैन थे। राष्ट्र की महान भ्रास्मा ने कतवा दिया था कि सरकारी नोकरियों भारत की नुलामी को लोहे से भी ज्यादा सस्त बनाती है। म्रत: प्रत्येक भारतवासी को उन्हें त्याग देना चाहिए।

्सी तंजाब में दूबी हुई बात को सुनकर भारत के स्वाभिभानी व्यक्ति तक भी सह गए। फिर कमबोरों की क्या निनती थी ? पर भाई तनसुखरायजी में एक जीती-जागती भारमा मौजूर थी। आपने बगाल के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्री सुभाषबद्द बोस की तरह सोचा, दिसान में घयन है। गरीर में जीवन मौजूर है। फिर कमाकर लाना क्योंकर मुस्किल होगा ? फिर पेट भरने के लिए यह रासता क्यों ? तनसुखराय खाली जेब और भरे दिमाग उस वंभवपूर्ण सफलता और बातावरण से निकल कर जीवन के मैदान में कूद एवं ।

सन् १६२१ ने १६२७ तक काग्रेस स्रौर खासतौर से स्वदेशी का प्रचार करते रहे और प्रपने सॅकडो मित्रों से स्वदेशी के प्रयोग करने का वचन लिया।

गवनेंमेंट सर्विस से स्तीफा देने के बाद झापके सामने झाजीविका के प्रध्न ने कठोर और विषम प्रहार करना शुरू किए, पर आप इंच मात्र भी नहीं खबराएं और पर्वत के समान झटल भीर निश्चित सहे रहे। उतका विस्वाह या कि सचताता और दृढ़ता के सम्मुख धन और मान स्वयं ही भाकर धपना शीश फुकाबेंगे। इसी विचार को सामने रखते हुए और स्वतंत्रा के रस में होने के कारण रे० कर भाव की नीकरी करने में भी सकीच नहीं किया। नीकरी करते समा आप यह नहीं सोचते ये कि मैं १० कर की नीकरी कर रहा हूं। विक्त सोचते कि भेरा कर्तव्यम क्या है। इसी कारण इन्होंने नहीं, नहीं, इनके कार्य ने मिल-मालिक पर एक प्रधिकार-का कर विया। वह इन्हें पत्रने भाई की ही तरह सममने लया। कुछ दिनों के बाद मिल-मालिक का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। और एक विश्वस्तीय तथा ईमानदार प्राथमी की प्रावस्वस्ता की इच्छा प्रकट की। फिर क्या था, बड़ी दुइता वाले विचार स्वयंता में परिणत होना प्राप्त होना करने पत्र पर परने साल ले गया।

बहुत पर अचानक बीमार हो जाने के कारण ही आपको वापिस माना पहा। मच्छा होने पर भी प्रापकी स्वतंत्र प्रवृत्ति न बदल सकी मीर आपने स्वतंत्रतापुण स्थान रखते हुए कमीसान का कार्य धारंन कर दिया जिससे आएको लगभग १०० २० महीने की आमदनी होने लगी। इन सब बातों से लोगों को घापकी दृढता, मचलता भीर स्वतंत्रता पर विशेष मार्कषण हो गया।

लालाजी का कमान नीकरी की मीर न या। उनकी योग्यता का सतुग्योग व्यापारिक लाह्य में है हो सकता है। र रस्तु व्यापार के लिए व्यापारिक समुम्य व्यवसारय की शिवा प्राप्त करना मानक्ष्यक सम्मक्त आपने कई व्यापारिक कम्पनियों में रहुकर कम्बेसर, एकाउन्टेंट, नेकेटरी भीर मैनेजर प्राित मिन-भिन्न पदों पर रहुकर व्यापारिक क्षेत्रों का गहुन अध्ययन किया और प्रमुख्य प्राप्त किया। यह धम्प्रयम कार्य सन् १६२५ ई ७ तक चलता रहा। तालाजी की प्रमायसालाओं मूर्ति प्रश्लेक व्यापारी के लिए प्राक्तक की भीर प्ररंक उनके ट्रेंबर-इस मानवाली मूर्त प्रश्लेक व्यापारी के लिए प्राक्तक की भीर प्रमुख्य स्थित स्थापारी करने वाले प्रमायसाली अध्यक्तियों को सन् प्रवेच व्यवस्थित स्थापारी करने वाले वीमा व्यवसायी ही होते हैं। इस बात को प्रश्लेक भीभीति वानता है। भीर लालाजी के साथ कई बार ऐसा हुमा भी। अपनी-भपनी बीमा व्यवसाय भी नालाजी को स्थित र एही वह कपनी यो प्राप्त वह समय तक इस प्रवक्तों की टालत रहं।

परन्तु १६२४ ई० में लालाजी के ज्यंप्य बहुनाई श्रीपुत ला० महंत्र्यसंत्रजी जैन ने जो कस समय मारत सीमा सम्मनी दिल्ली साथ के मैनेजर से, इन्हें बलपूर्वक इस कार्य की फ्रीर असकिय किया। प्राप भी उनका धावह नहीं हाल सके, और सामक्का होते हुए कार्य शरम किया। प्रारम ने उनका धावह नहीं हाल सके, और सामक्का होते हुए कार्य शरम किया। प्रारम में श्रीपुत ला० महंत्र्यसंत्रजी ने धापको बहुत प्रोत्साहन दिया और कुछ ही समय में प्रारम के हुए होने लथी और धापका उत्साह सके लगा। पुष्पोदय से थोड़े ही समय में प्रायक्त करणा भूग मन यह। भीर प्रायक करणा सके प्रमुक्त करणा। पुष्पोदय से थोड़े ही समय में प्रायक करणा भूग मन यह। भीर प्रायक करणा है स्थान तथी। सम्बंध विकार रोहतक, हिसार तथा और स्टेट की



यी मानवन्यदर्श (ज्यस्टआता)

चारों भ्राता



र्या गनपनरायशी



थी दौजनगम जी



श्री सत्रासम जी



थी विचारेबी जैन (सामाजी की बडी पुत्री)



बहिन लक्ष्मी देवी



नालाजी, छोटी पुत्री भीर अपनी धर्मपरनी के साथ

एकेत्सी सायको मिल गई। श्रपनी कार्यकुशलता भीर परिश्रम के बल पर श्रापने कश्पनी को इतना कार्य दिया कि सीझ ही भाग एक एवेण्ट से डिस्ट्क्ट श्रागेंनाइवर बन गये।

आपके मन में विस्वास पैदा हो गया या कि बीमा एक ऐसा कार्य है जहाँ स्वतन्त्र रहता हुमा मादमी राष्ट्र की गुस्तर देवा कर सकता है। और यदि परिश्रम से इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया तो लक्ष्मी पैर पूजती है। साला जनसुखराय जैन के पीक्ष्म और प्रतिमा से बीमे का आपार स्वित्त वाक्षम उठा चृंकि इनके सादा रहन-सहन एवं छलछिद्र रहित जीवन की महरी छाप दूसरों पर पत्नी

शुरू से ही इनकी प्रवृत्ति दूसरों से भिन्न रही है जब कि दूसरे बीमा एजेण्ट धान, सिनरेट धीर बाय के अधन को प्रपने आयार की सफतता की कूंगी मानते हैं। तब उसके विपरीत उननुस्तरायणी का यह विचार रहा है कि पान, सिनरेट, बाय जैसी नशीनी चीचों के बजाब स्वामन जीवन का सप्तर दूसरों पर अधिक पहता है। इसिनर घाप पान, सिनरेट, चाय धारि से दुर रहे। फलस्वस्य प्राय के पर की निनोदित उन्नति होती रही।

#### लक्ष्मी क्षीमा कम्पनी में प्रवेश —

उन्ही दिनो देश के कर्णधार प० मोतीलालजी नेहरू धीर पंजाबकेसरी ला॰ लाजपनरायजी ने के० सन्तानम् के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी के प्रकत को हल करने के लिए लक्ष्मी इस्योरेस्स कम्यनी को जन्म दिया।

ग्राग बस्वो की कितनी ही तहों में भी छिप नहीं सकती। लक्ष्मी इन्क्योरेन्स के कार्य-कर्तानो की दृष्टि भी एक कोने में बैठे हुए नाला तनसुबरायजी पर पड़ी।

राष्ट्र-सेवा की भावना से बाहुष्ट ट्रोकर द्याप भारत बीमा कम्पनी को छोड़कर लक्ष्मी वीमा कम्पनी में चले गये। धापनी पूर्व सफलता का अनुमान दसीसे लगाया जा सकता है कि एवं वर्ष के सन्दर ही लक्ष्मी को देहती जैसी वड़ी झांच पास होते हुए भी सापके लिए रोहतक में भ्रतम झाव कोलनी पठी।

दो वर्ष कार्य करने के बाद ही रोहतक बाच का कार्य इतना सतोवजनक हुमा कि मापको देहली बाच का तेकेटरी बनाकर मेच दिया। लेकिन बाह रे तननुखराय तीन वर्ष के म्रस्य काल में ही देहली बाच ने इतना कार्य किया जितना एक छोटी-मोटी कम्पनी करती है। भोर जमीत चौनुने विजनेस का हो गया। तननुखराय का माम बीचे के क्यापार में मूर्य की तरह चमक उठा। मौर लक्ष्मी का नाम तनस्खराय के नाम के साथ नसी होगया।

बीमें के काम के साथ राष्ट्र का काम न किया हो, यह बात नहीं है। प्रापने प्रपने बीमे ध्यवसाय को चालू रखते हुए सन् १६२६ में जिला रोहतक में जबकि प्रान्तीय मजदूर-किसान कान्केंस हुई उस समय प्राप उसकी स्वामतकारियों के जनरल सेक्टरी बनाये गये। जिस पर को प्रापने बहुत ही खूबी के साथ निजाया। कीन जानता या कि एक खामीख काम करने वाला प्रादमी देश का इतना उपयोगी सिपाही होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी शक्ति को जाना, समक्षा धौर इसलिए प्रत्येक मीटिंग, जलूस धौर प्रत्येक मीके पर इनका पूरा उपयोग उठाने समें।

लाहीर में माल इंडिया कांबेस का इनलास था। धाएकी वहां के लिए डेलीनेट चुना स्था। यह धार्षियेवान नवपुतक हुयस-सामाट पं॰ जवाहरलालसी नेहरू के सम्पादित्व में हुना जिसमें जिला रोहत्क से ला॰ उननुखराय प्रतिनिधि होकर गये। वहां १९२२ में मानने रोहत्वक में सूबा किसान कार्केस करने का विचार किया धारे इसके सम्बन्ध के लिए शीघ ही एक स्वागत-कारिणी समिति का निर्माण किया जिसके माण जनराल सेक्टेरी थे। सन् १९२६ में यह कार्केस देस के प्रसिद्ध नेता थी अर्जुनलालजी सेठी के सामावित्व में धपूर्व सफलता के साथ संपन्त हुई। इस कार्क्स के फलस्वकण युक्त शेज में बहुत ही बाशूरी हुई।

रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिय हुई कि जिले में कैंसे काम किया जाय। ग्रापने कहा कि मैं तो एक सामोद्या सिपाही की तरह वाम कर सकता हूं, जो भी जिम्मेदारी मुझे देना बांड़े दे सकते हैं। इस पर इनकी ग्रान्टोकन में ठहरने का प्रदस्य, भोजन, वालटियरों के जुलूस व बालटियरों का तैयार करना, मीटिय ग्रीर जुलूसों का प्रदस्य करने की जिम्मेदारी दी ग्राप्ती।

सान्दोलन जोरों के साथ भारम्य हुआ। रोहतक जिले में गिरफ्तारिया होना गुरू हुई।
रोहतक जिले में मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे। विस्तृते बाकिट्यसे गिरफ्तार हुए।
स्वतंनेट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में पूरी शक्ति लगाई। परस्तु कांग्रेस का
काम जारी रहा; जरा जिप्तियता नहीं आई। प्रशेक प्रतिकारी समयत्वन में था कि कांग्रेस की
मसीतरी कित तरह पूम रही है। समुखा सब गिरफ्तार कर निए। यत में सूक्ती कि इस काम की
बातरी कित हा अपने हैं कर्न्ह के गिरफ्तार किया आए। विरक्तारों के लिए कोई कानून लागू
नहीं हो ककता था। तो भी दका १० में गिरफ्तार कर लिए गए।

यह दक्षा झामतीर पर भाषण देने वालो पर लगा करती है। लाला तनमुखराद जैसे खामोब कार्यकरीओं पर नहीं। उस झान्दोलन में प्लेटचार्य पर एक शब्द भी न बोलने की शायथ कि हुई थी। बैर, ऐसे समय पूछता कोज है? इधर इनको भी कुछ जेल का डर नहीं था। नी मीहीने जेल काटकर मार्च सन् १६३१ में घर वापिस लोटे। जेल से झाते ही धायसे चुप बंटते न रहां बसा।

#### हरिजन ब्राश्रम की स्थापना-

मारत में सबसे पहले धपने नगर में हरिजन उद्धार का बीमा उठाया। धापने सपने ही विश्वास पर हरिजन विद्यार्थी धाश्रम की रोहतक में स्थापना की। साध्रम का सारा सर्च साप अपनी तरफ से ही करते थे। बापके दिन-रात परिश्रम से घरपकाल में आग्रम ने सम्ब्री उन्मति की भीर पंजाब प्रांत में वह एक भावशें संस्था मानी वाने सनी। इस संस्था द्वारा हरिकतों भीर उनके वे क्यों जिनको सरकार ने कभी भी विश्वित बनाने की विश्ता नहीं की, उस संस्था द्वारा शिक्षा लेकर घरना घड़ोभाय्य सम्मते ये। योक इस परमार्थ एवं लोकोपकारी कार्य के दुसरों पर प्रच्छा असर पड़ा। पंजाब प्रांत ने सोपों ने इस कार्य की धांति सराहना की भीर तभी से हरियानीदार का कार्य भारत में प्रचलित हुखा।

निःस्वार्थं भाव से झाव्यम की सेवा करते हुए उन दिनों कई ऐसे देशाहित के कार्य किये प्रिससे आग जनता के बद्धा पात्र बन गये। सही वजह हुई कि सन् १६३२ में आपको पंजाब प्रान्तीय कांचस कमेटी का मेस्बर पुना गया था। रोहनक में इतना कार्य करने के पश्चात् ग्राप्त इसनी लक्ष्मी के बांच ब्राप्तिस में झाये।

## रोहतक बाढ़ में हरिजनों की सेवा-

सन् [६२३ रोहतक में एक मयंकर बाढ़ आगई। उच्च आतियों के सहायतार्थ पर्याप्त सन-भाग्य एकत करके सहायता-कार्य जनता की ओर से चन रहा था। परन्तु हरिजनों को जो सास्तव में सहायता के प्रधिकारी थे, पर्याप्त सहायता न पहुंच रही थी। अत: आपने हरिजन रिलीफ फड की स्थापना करके लगमग १५००० ६० की एक अच्छी राशि से हरिजनों की सम्बन्त सहायता दी।

## स्थान परिवर्तन-

बीमा व्यवसाय में आप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के स्रीवकारियों के ऊपर अपनी योग्यता की छाप डाल चुके थे। अस्पनी ने सापकी योग्यता ते सौर भी लाम उठाने के लिए सन् १९३६ ई. में सापको रोहतक से देहली आरंच का सेक्टरी बनाकर भेजा। सन् १९३४ ई. में भारत के द्वरय-सम्राट पंज्ञाहरलाल नेहरू ने रोहतक में दौरा प्रास्म्य किया। इस इलाके के दौरे में लाला तनमुखरायत्री उनके साथ दौरे पर रहे सौर इस दौरे में देश-कार्य के लिए उन्हें बड़ा उत्साह प्राप्त हुसा।

सन् १९३६ में वे दिन राष्ट्रीय भारत प्रपने जीवन में एक नया प्रध्याय आरम्भ करना या। उसने निष्यय किया कि बिटिश सरकार को अपने बनाये हुए जाल में कांस ले। साथ है ने जो सन् १९३५ का विधान राष्ट्र के सिए चेंत्रेज वा उस चैंत्रेज को स्वीकार करके उसने ही बातों को बता दें कि आज राष्ट्र जाग चुका है धौर वह भी सममता है कि उसके दिन राष्ट्र के सेवकों के लिए मजबूत हायों में सुरक्षित हैं, न कि पूजीपति चायपुर्तों के। इसके लिए सारे भारतवर्ष में उन योग्य व्यक्तियों की तलाश धारम्थ हुई, जिन्होंने धपने इसाके में जनता-बनार्दन की निःस्वाधं सेवा की है, उनके लिए कुछ स्थाग क्या है। रोहतक जिसके से जनता-बनार्दन की निःस्वाधं सेवा की है, उनके लिए कुछ स्थाग क्या है। रोहतक जिसके से विधान स्वाधने की यो इस समय कि लाला उनस्थावश्वी सार्वजनिक कार्यकों से लक्तमी मेनियन एक प्रस्ताव पास किया कि लक्ष्मी के कोई भी वैतिनिक कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग न कें। वास्तव में इस चुनाव में लाखाजी का स्वयं आहे होते का कोई इरादा न चा। परन्तु उनको सक्ष्मी के संचातकमंद्रत का यह प्रस्ताव नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेत्र मालूम हुचा। इसलिए लालावी की स्वाहम प्राप्ता इस मनाचार एवं प्रस्थाचार को वरदाक्त नहीं कर सकी और वह स्वस्थाधिकार के लिए विद्योग कर बेटी।

उधर जैन समाज का नवयुक्क वर्ग आपसे यह मांग कर रहा या कि अब जैन समाज का धनिक वर्ष समाज को बेकारों से हुसेथा से उदासीन है तो आप कोई कार्य बहा कीजिए। बस सालाओं ने एक मिनट की देर किए बिना एक बहायुर समाजनेवक की तरह एक हजार उस महीने के तसमग की याय को लात मार कर एक बार किर सफनता के बातावरण से बाहर माकर लाड़े हो गए। स्तीका देने के लक्ष्मी की ओर से लालाओं को बापिस बुनाने के बहुतेरे प्रतोमन मिने भीर बहुतेरे दबान भी पड़े। परन्तु आप घपने निक्चय से इचमाज भी नहीं किंगे। मापके मिन पहले से ही इसके लिए सैयार थे। कीरन ही तिसक बीमा कम्पनी की नींब झान ही गई।

#### लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्यागपत्र-

सन् १६३६ में कांग्रेस ने प्रसेम्बनी के निर्वाचनों में आग लेने का निरुच्य किया। 
पंजाब प्रोविश्याल कांग्रेस कमेटी ने श्रीयुज जालाओं को पंजाब प्रसेम्बनी के लिए एक क्षेत्र से 
बहा करना चाहती थी। परन्तु नक्सी इत्यारेस कम्पनी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबन्ध जगाकर 
रोजना चाहा। स्वर्षि लालाओं ने प्रसेम्बन्धि के जुनाब से कड़े होने का निरुच्य किया था और दे 
समें लिए तैयार भी न ये नथापि लालाओं जैसे निर्भाक, देशप्रेमी धीर स्वाम्मानो व्यक्ति के 
विसे इस प्रकार का प्रतिबन्ध प्रधानजनक और उनकी भावनाधों को देस पहुचाने वाला था, अत 
उन्होंने जिन परिस्थितियों में अपना त्यागयत्र दिया वे निम्नतिबित त्यागयत्र की प्रतिलिधि से 
प्रषद्ध श्रीती हैं:—

१० भक्तूबर, १६३६

मैनेजिंग एजेण्ट्स, लक्ष्मी इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, लाहौर।

मैं भ्रापकी सेवा में निम्मांकित कुछ पंक्तिया इंगित करना चाहता हूं कि किस प्रकार लक्ष्मी इन्स्योरेंस कम्पनी, जिसकी स्थापना ला० लाजपतराय भीर पं० मोतीलाल नेहरू जैसे देश-भनतों द्वारा हुई है वह उस बात की न केवल प्रयक्तिता ही कर रही है किन्तु जान-कुमकर उनके ध्येय को पीछे पटक रही है। भीर इस प्रकार इसके कार्यकर्ताभा के उत्साह को क्षीण किया है जिन्हों ने इसमें देशी भाषा से प्रवेश किया था कि इसके सम्यापकों की सद्दर्श्याभों की पूर्ति सर्वेद ही इसके प्रवस्थानों की सद्दर्श्याभों की पूर्ति सर्वेद ही इसके प्रवस्थानों का सक्य रहेगी और जिससे कि वे ध्यनी मानुपूर्ण के प्रति स्थनी सहभावनाओं के बाह्य प्रदर्शन का भवतर पाते रहेंगे।

असहयोग मान्दोलन के समय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का धीर ब्यापारिक संस्या (भारत इन्ह्योरेंस क०) में प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुझे प्रपते आगामी जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक कांग्रेस के साथ देशसेवा के कार्य को पूर्णरूपेण कियात्मक रूप देने के लिए पर्याप्त क्षेत्र भीर स्वतंत्रता मिलेगी । इससे भी भाषिक वह विचार जिसने मभे भीर भी लक्ष्मी बीमा कम्पनी की बोर बार्कावत किया वह यह था कि यह कम्पनी कांग्रेस के गणमान्य नेता ला॰ लाजपतरायजी तथा पं॰ मोतीलाल नेहरू द्वारा संस्थापित हुई थी जिसका सुचारू प्रबन्ध पं • के • सन्तानम के हाथ में है जिन्होंने कि ग्रसहयोग धान्दोलन के समय अमल्य सेवाए धीर त्याग ग्राप्ति किया था ग्रवट्य ही ग्रपने कार्यकर्ताओं को वह स्वतंत्रता प्रदान करेगी कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर कार्य कर सकेगी। साथ ही हर प्रकार से उन्हें सहायता देगी। भारत कम्पनी को छोडकर ग्रंपनी कम्पनी में ग्राने से सक्ते ग्रत्यधिक हानि हुई थी किन्त ग्रव में ग्रन्भव कर रहा ह कि मैंने ग्रवनी भावनात्रों के प्रति न्याय नहीं किया क्यों कि अब मैं स्पष्ट देख रहा हं कि लक्ष्मी कस्पनी ग्राब वह नहीं रही है जो कि कुछ समय पूर्वथी और जो लक्ष्य इसके सहायकों ने उदयोधित किया था। कम्पनी के प्रबन्धकों का यह निश्चय कम्पनी की इच्छा प्रगट करता है भीर इसके ऊपर यह प्रतिबन्ध कि वे सामाजिक भीर देश की राष्ट-निर्माण व्यवस्था में भाग न ले सकेंगे मक्ते इससे भाष होता है कि ग्रव वह समय दर नहीं है जबकि जो प्रतिबन्ध गवर्नमेंट नै ध्रपने कार्यकर्ताओं पर लगाये हैं यह कम्पनी भी उनसे पीछे न रहेगी।

प्रापके बोर्ड का यह निर्णय सीघा उस चेतावनी का खोतक है कि मेरी राष्ट्रीय भावनाओं की प्रीम्ब्यिक के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं धौर इस प्रकार धापकी कम्पनी में मेरे बाने का प्रेप कस्त-स्थत हो जाता है, जत: मुफे खेद हैं कि मैं आपके इस निर्णय से सहमन मही हूं। धौर न में इस प्रतिवस्प से प्रपने धापको घिष्य के लिए बाधित करता हूं। मैं, इसीलिए प्रपन स्थान-वह दे रहा हूं। इसे मेरा एक माह का नोटिस सम्मा बाएसा। मुक्ते प्राचा है कि मैंने प्रपनी स्थित स्थय कर दी है धौर मेरा स्थान वह तस्त स्वीकार किया जाए।

उत्तर की प्रतीक्षामें।

भवदीय, तनस्खराय जैन

सन् १६२६ ई० के धक्तुबर बास में लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र देने के उपरान्त ला॰ तनसुखराधनी ने तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना की घीर उसके मेनेजिंग हायरेस्टर नियुक्त हुए। सन् १६४२ ई० तक तिलक बीमा कम्पनी को छोड़ने से पूर्व ही उन्नति पद्म पर प्रस्नाद कर दिया धीर यह भारतवर्ष की उच्चकोटि की कम्पनी वन गई।

तिसक बीमा कम्पनी के मैनेजिय दायरेक्टर रहते हुए भी लालाजी ने कम्पनी की उन्ति के लिये प्राप्ते व्यक्तिगत रावार्धों की एक धोर रखकर इसकी उन्ति के लिए प्राप्ते पास के इजारी रपने लगाकर कम्पनी के धन की रक्षा की थी। यदि लालाजी कुछ समय घीर भी इस कम्पनी की सेवा कर सकते तो तिलक बीमा कम्पनी के लिये चीमाण की बात होती परन्तु सन् १६३६ ई० में एक नया बीमा कानून बना विसके घनुसार एक व्यक्ति तीन साल तक ही किसी बीमा कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता था। लालाजी की यह घविष सन् १६४२ ई० में समाप्त होती थी। घतः घापने लक्षी बीमा कम्पनी से त्याप-पत्र दे दिया।

#### तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना-

जिन लोगों का तिलक से सम्बन्ध रहा है भीर वैसे भी सारा समाज जानता है कि तिलक ने क्या-क्या किया। जहांदसों भीर बीसों वर्षों की खड़ी हुई कम्पनियों के नाम तक लोग नहीं जानते, वहांदो वर्षों में ही तिलक का नाम बच्चे-बच्चे की जवान पर हो गया था।

नये बीमा कानून की चोट में जहाँ नई कम्पनियों का प्रस्तित्व स्तरे में पड़ गया या और बहुतेरी कम्पनियों किश्त न देने की दशा में सरकार द्वारा बन्द कर दी गई थीं। तिलक ने समय से पहले ही अपनी जमानत की रकम पूरी कर दी थी।

आज भी जब विकट परिस्थितियों में सभी बैंकिंग संस्थाओं पर संकट के बादल मेंडरा रहे हैं और यिपकांश सस्थाएं बंद हो गई है जिसक सीना निकान प्रविश खड़ी हुई है। इस सब का श्रेय केवल इसी एक महान व्यक्ति साचा तनसुखराय जैन को है। तारपर्य यह है कि सफलता लाश तनसुखराय केन के पीछे-पीछ दोड़ती है, और क्यांगरी जगत् में यह निश्चित समझा जाता कि ला॰ तनसुखराय के साथ सफलता की गारटी रही।

काम तौर पर यह देशा गया है कि जो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है वह सार्वजिक क्षेत्र से दूर रहता है। साला तनसुकराय जैन इसके अपबाद रहे हैं। प्राप्त न केवल कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ती हो रहे बक्ति सामाजिक क्षेत्र में भी नाम बहुत केंचा पाया। जैन समाज में यो ताला तनसुकराय जैसे कार्यकर्ती वैद्यानियों पर मिनने लायक है।

## धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश-

सन् १९३५ ई० में देख में जानित स्वापित हुई। कायेत का कार्यक्रम सरकार के ताब सहयोग कर में चल पड़ा, सतः इस भ्रोर से श्री लालावी का कार्यभार हलका हो गया था। श्रीपुन लालावी की मातावी की यह हार्दिक इच्छा वी कि आपको थामिक क्षेत्र में प्रविश्व कि या ए परन्तु जो देश के भ्रान्दोनन की भ्रोर खार्चित हो चुका हो उसके चिए जातिवाँ, धर्म के बंगत तुच्छ दी ता पढ़ हो है। फिर भी थार्गिक वृत्ति श्री लालावों की पँतृक सम्पति रही है। इस भ्रीर भी भ्रापकी अभिकांच थीन्न ही जातृत हो उठी। सन् १९३५ ई० में भ्राप पूज्य मातावी के भ्राप्त ए प्राप्त हरतागापुर के उत्तव पर गये। धार्मिक लोज की ओर भ्रापका यह श्रम्य समान था। धरनी सुक्त से लालने हस्तनागपुर में ६०,७० व्यक्तिवाँ के ठहरते योग्य कैम्प्र कमाना था। धरनी सुक्त से लालने हस्तनागपुर में ६०,७० व्यक्तिवाँ के ठहरते पायेती जैत कमाना भीर उक्ता प्रवास वह अपकार की स्वाप्त स्वाप्त सारतीय जैत बनाया भीर उक्ता प्रवस्त वह कुक्तवाण हुए में स्वाप्त हम प्रवस्त पर प्रविक्त भारतीय जैत

का स्वान भी भ्रापके पंडाल में ही रला गया। इससे आपको बड़ी प्रसन्तता हुई। भ्रापने परिषद् की मीटिंग के लिए हर प्रकार का समुचित प्रबन्ध कर दिया।

परिषद में ग्रनेकों ग्रावस्थक विषयों पर विचार होने के साथ ही आगामी प्रधिवेशन के स्थान का भी प्रदन उपस्थित हुआ। कोई किसी स्थान का निर्शय होने में नहीं था रहा था। उस समय ला । तनसखरायजी ने विचार प्रगट किया कि यदि परिषद का अधिवेशन दिल्ली में हो तो ठीक है। उस समय जैन समाज में परिषद् की स्रोर से कुछ भ्रम फैला हुआ था। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया परन्त परिचद की कार्यकारिणी ने लाला तनसखरायजी से प्राग्रह किया कि वे दिल्ली जाकर परिस्थिति का प्राध्ययन करके पुनः इस विषय में लिखें। श्रीयत लालाजी के चित्त पर द्रस्तनागपर उत्सव का बहुत ग्रन्छ। प्रभाव पढ़ा था और अनेकों जाति-बन्धओं के घनिष्ठ सम्पक्त में भाने के कारता उनकी समाज-सेवा की सुष्टत भावना एक दम जाग उठी, भौर इसी भावना से भापने परिषद को दिल्ली के लिए निमन्त्रण भी दे दिया। कुछ साथियों ने इस कार्य की बहुत कठिन बताया परन्त आपने इस्तनागपर से लौटते ही लोगों से मिलना-जलना आरम्भ कर दिया भीर ग्रपना विचार लोगों को बताया। फिर लाल मन्दिर में एक मीटिंग बुलाई गई। प्रथम तो उपस्थित ही बहुत कम थी। फिर बिना किसी निश्चय के ही यह अपूर्ण मीटिंग भी समाप्त हो गई। इससे आपको हार्दिक दख हथा। अगले दिन आपने अपने मकान पर ही कुछ मित्रों की एक बैठक बलाई भीर उसमें जिला परिषद की स्थापना करके श्रस्तिल भारतीय जैन परिषद का भागामी अधिवेशन दिल्ली रखने का निमंत्रण दे दिया। एक मित्र ने सार्थिक कठिनाई का जिल्ल किया तो इन्होंने तत्काल अपनी स्वीकृति प्रदान की और कहा इस सम्बन्धी आने वाली कठिनाइयों का मैं स्वयं सामना कर लुगा। आप सब परिषद के कार्य को बढाइये। यह बात सनकर सर्वसम्मति से आप जैन परिषद के मन्त्री चुने गये।

महागोब कांड का सफल संचालन ध० आ० जैन परिषद् के दिस्सी धिषेवेशन को समान्त हुए पूरा १ मास भी न बीता या कि जैन समान्न में महागोब कांड का प्रवल प्रान्दोक्त कि हुए पूरा १ मास भी न बीता या कि जैन समान्न में महागोब कांड का प्रवल प्रान्दोक्त कि हुए सार्वा । यहां कुछ अत्याचारियों ने मन्दिर की कृषित कि सहुँची । आपने चाट दिन में ही इस ध्रान्दोक्तन की प्रवित्त आपने कांड दिन में ही इस प्रान्दोक्त को प्रवित्त भारतीय स्प दे दिया तथा १६ जनवरी, सन् १६३६ को सम्पूर्ण भारत में महागोब कांग्य दिवस मनाने की प्रयनी कार्यदक्षता और प्रवन्ध से इस दिवस की इतनी सकलता से मनाया गया कि तथा माम्य हि कि एक दिन में खातियर राज्य के पॉलिटिकल विभाग में हवारों तार पहुँचे वे तथा प्रनेकों स्वीकृत प्रस्ताव-पत्रों का बेर लग गया था। यह दिवस दिस्सी में तो इतनी चफलता के साथ मनाया गया कि जैन-दिवहस में इसका एक विशेष स्थान रहेगा और पह इस कारण धीर भी कि पहली बार ही दियन्य हो, देवताव्यों, स्थानकवासी प्रादि सब प्रकार के जैनियों ने एक मंत्र से समित्र ता ही दियन्य हो, देवताव्यों, स्थानकवासी प्रादि सब प्रकार के जैनियों ने एक मंत्र से समित्र ता ही दियन को मनाया।

धापको इस काण्ड की जाँच के लिए कई बार ग्वालियर राज्य जाना पड़ा और राज्याधिकारियों से मिल कर धपना दृष्टिकोएा रखकर न्याय की प्रावंता की। यह धान्दोलन द्वापके परिश्वम और कार्यकुष्णलता के कारण इतना बृहत् रूप धारण कर गया था। इस बार तो धापकी गिरश्तारी का भव हो चला वा परन्तु खापने राज्य को चेतावनी दे दी थी कि गिर्द उन्हें राज्य से ज्याय न मिला जो सरबाबड़ किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी आरम्भ कर दी गर्द थी। इस मामले को घन्त में राज्याधिकारियों ने घदालत मे दे दिया जहाँ पूरी खालत से आप इसे केंद्र वर्ष तक लड़ते रहे और जैन समाज के मस्तक को ऊंचा किया।

#### समाज संगठन का वत

१६ जनवरी सन् १९३६ ई॰ के महर्गांव काण्ड दिवस ने आपकी समाज-संगठन की भावना को झीर भी जागृत कर दिवा और तन-मन-धन से समाज-सेवा में जुट परे। महर्गांव काण्ड के कारण सम्ब का प्रभाव होते हुए भी आपने जैन परिषद का सारा विधान नए रूप से बनाया और परिषद का कावाकरूप हो गया।

सन् १६६७ में परिवर का सालाना मिश्रिकेशन मानके परिश्वम में ही इतना सफल हुमा कि इसमें मेंन समाय के १० हजार व्यक्तियों के मितरिक्त सहाराजा रीवा भीर कोशी नरंस भी स्थारे के । इस मक्तर पर समाज की कुरीतियों को जब से उलाइ फैकने का परताव पाता हुमा। हुसारों व्यक्तियों ने मरण-भोजन जीती हानिकारक एंगल ठुल्या को नष्ट करते, ३ मास में परिवर के १००० सदस्य बनाने की प्रतिज्ञा के पाता के सैकश्रो नयदुवकों ने मिन-मिन्न मानों में परिवर की शालाएं लोजने का यत किया। श्री वुत लालाजी मई-नुत की भयकर पानी, मूं परिवर की शालाएं लोजने का यत किया। श्री वुत लालाजी मई-नुत की भयकर पानी, मूं परिवर की शालाएं लोजने कर दिला मान के स्वति कर निवस्त पर जीत मान मान में एक नकरिता पंडा कर दी। मारके कार्य से मान भीत जीत परिवर के महामधी देशभवत त्यायपूर्ति श्री एत्तलालजी एम० ए०० ए० इतने प्रमाधित हुए कि मान भाव के ता रिपर का मानूर्ण कार्य उन्होंने मानके अवर हो सोह देशा भीर अन्त में बहुत समय तक मान आंत वीर परिवर का मानूर्ण कार्य उन्होंने मानके व्यवस्त हो।

#### जैन रथ-यात्रा पर पाबन्दी

सन् ११४० ई० में जब कि घाप आखिल भारतीय जैन परिषद के मंत्री थे, दिल्ली के प्रिकारियों में अंत रस्थाना के जुनुस पर पाबन्दी लगा दी थी। उस समय घापने पचालों जैन मार्ग जैतितर अस्य समाणे सरकार के इस सर्जुदित कार्य के बिरोप में समिठित कराकर तथा समय-समय पर बनताओं डार अपने समाज का रोध प्रकट करके सरकार को यह बनला दिया कि दिल्ली का जैन समाज की और प्रापका व्याप आकर्षित किया। आपने सबको इस बात का प्रावश्वसन दिया कि यदि धावस्थकता हुई तो वे सब व्यय धपने उत्पर लेने को तैयार है। परिषद का निमंत्रण देने के बाद वे सब कार्य छोक्स परिषद के कार्य पर जुट गये और एक सप्ताह में परिषद से सैकड़ो सदस्य बनाये। आपकी इस सफलता को देखकर बहुत से सज्जन चित्रत दिल्ली परिषद से मीच होने लगे। अखिल मारतीय जैन परिषद दिल्ली प्रियेश के लिए स्वागतकारियों के मन्त्री निवस्त्रित हुंगे लगे। आखिल मारतीय जैन परिषद दिल्ली प्रियेश के लिए स्वागतकारियों के मन्त्री निवस्त्रित हुंग तो प्रापक्ष कठिन परिषद्रम् अपने

साहस तथा उत्साह से अ॰ भा॰ जैन परिषद का दिल्ली धिषवेदान इतना सफत हुधा धीर धपूर्व समारोह के साथ समान्त हुधा कि यह ध॰ मा॰ जैन पश्यिद के इतिहास में धमर रहेगा। इस धवतर पर आप पावन्दी के साथ अनूस निकालने को तैयार नहीं थे धमत में स्थानीश धिषकारियों को मुक्ता पड़ धीर दिल्ली में अलगात्रा का धानदार जुनूस निकला। आयद भारतवर्ष में यह यहला जुनूस या जिसमें स्वेतास्वरी धीर दिगम्बरी आदि सभी सम्मिलित होकर जुनुस में निकले धीर यह सब साथके प्रयत्नों का ही फल था।

रथयात्रा पर लगाई गई पाबन्दीको सफलतापूर्वक हटवानेके बाद जो निम्नांकित बक्तव्या लालाजीकी स्रोर से प्रकाशित हुमा उससे इनकी निर्भोकताका भलीभौति ज्ञाम होता है:---

"विविध जातियों में फूट डालकर भपना काम बनाने की जिस नीति से सरकार हमेशा काम लेती रही है, बही नीति न्यानीय सरकार ते जीनयों के जुनुको पर पाबन्दी तयाकर हिनुकों में प्रयोग करनी चाही थी धर्यात् यदि जीने शावन्दियों सहित धराने जुनुत निकाल लेते तो हिन्दुओं के जुनुकों पर भी उसी प्रकार वा वादेख भी यही था। सरकार का इरेस्ट भी यही था। सरकार का इरेस्ट भी यही था। सरकार का इरेस्ट भी यही था। सरकार का इरोदा यह वा कि पहले एक होटे समाज घरनी परीका में सफल रहा है, क्योंकि हिन्दू लीग उसे केंग महसूस करते हैं। जैन समाज धरनी परीका में सफल रहा है, क्योंकि हिन्दू जीना उसे केंग महसूस करते हैं। जैन समाज धरनी परीका में सफल सहा है, क्योंकि विदार से परिवाद केंग महसूस करते हैं। जैन समाज धरनी परीका में सफल पही है, क्योंकि विदार केंग महस्त करते का प्रथमान सम्मा और इसित्य विरोध प्रदर्शनार्थ धरने वालों माने के निकालने में समस्त हिंदू जीति का प्रथमान सम्मा और समित्य विदार केंग परिवाद के जिनते । रामनीवा के जुट्ना में में हैं पावन्दी न लगाकर सम्कार ने बहुत बुढ़ितना प्रवट की है और सरकार की चाहिए कि वह वितियों के मामने में प्रथमी गलती स्वीकार करें धीर उसके दिलों को जो दु:ख पर्विद है वह वित्यों के मामने में प्रथमी गलती स्वीकार करें धीर उसके दिलों को जो दु:ख

प्रन्त में जैन समाज की घोर ने सब सज्जनों ग्रीर व्यक्तियों को जिन्होंने कि इस मामले में सहयोग दिया नवा इन प्रन्याय के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, धन्यवाद देता हूँ।''

## श्री ग्रग्रसेन जयन्ती का वहत ग्रायोजन

दिस्ती में पिछने कई वयों से प्रयस्त वयन्ती मनाई जानी रही थी। परन्तु बहुत समय तक प्रयदाल भाई दिस्ती के भिन्न-भिन्न मुहस्तों में ही जयन्ती मना रहे थे। लाला तनसुखरायजी जैन ने जो कि इस नमय तिलक बीमा कम्पनी के मैनेविन प्रायरेक्टर थे, लां लस्मीनारायणजी प्रयास व बालकुरूपाची एम० ए० की प्रेरणा से इस बात का बीझा उठाया कि दिस्ती के समस्त बेयर भाई समिटिन क्य मे एक ही स्थान पर वयन्ती मनायें।

इससे पूर्व दिल्ली के बैदय भाई जयन्ती के भवतर पर जुलूस निकालने से हिचकिचाते थे। परन्तु आपने साहस धौर भारमविश्वास से काम लेकर जुलूत का आयोजन किया जिसके फलस्वरूप ऐसा जुलून निकालाओं दिल्लीकेवैदय जातिकेइतिहास में एक अद्वितीय प्रकरण रिक्रेगा।

## खट्टा प्रत्याचार विरोध प्रयत्न —

सन् २० में लट्टे में जब कि वहां के जैन भाइयों पर फर्जनों ने हर तरह के झरयाचार करना प्रारम्भ किये धोर जैन मन्दिर न बनाने दिया तब घापने वहां पहुंच कर उन प्राप्तिप्तिति जैन बन्धुमों को सपने गले लगाकर उनके प्रिपकारों की रक्षा के निमित्त घपनी जान पर लेत पये। लाता तननुक्तरावजी जैन के घषक श्रम का यह कत है कि श्राय भी लट्टे के जैन भाई धोर उनके धर्माधिकार सुरोक्तत है।

#### सिकन्दराबाव चत्याचार विरोध प्रयस्न :

सन् ६ = में सिकन्दराबाद यू० पी० में जब कि वहाँ के जैन जुनुसो पर किसी जैनेतर ने जूता केंक कर जैनियों को महाअपमानित किया था भीर वहीं भनेत्यता बढ़ गई थी भीर वहें भारी भगते होने की उम्भीद थी तब ऐन मीके पर धपने कई साथियों को नेकर लां० तनसुखराय जी जैन वहीं पहुँचे भीर जैन रब चलवाया तथा शुजरिसों को कही सर्वा दिलवाकर सरकार का पीक्षा छोड़ा।

## मित्रमंडल जुलूस का प्रारंभः

जैन निजमंडल धर्मपुरा दिल्ली समाना २३ वर्षों से बीर जयन्ती का उत्सव मनाया करता था, पर सन् २६ में आपके सद्वयल से काम शहर में जुनस निकानने की योजना बनी मीर उसी वर्ष से बह कार्यक्रम में परिलत भी कर दी गई। न्यम वर्ष में ही जुनम को इसा में सि मुन्न स्वी क्या में सि मुन्न से सि मुन्न से सि मुन्न से सि मुन्न से माने में सि मुन्न से माने में प्रवास महासि स्वामी के महिलारस से खानते की सोकोपकारी सममते हैं। जुन्त की योजना माज तक चनी मारही है मीर प्रविक्ष उसमें कुन के बग्रमा की तरह तरका होती हो रहती है। हजारों जैनेतर माई मान बीर व्यन्ती के जुन्न के बग्रमा की तरह तरका होती होती हो उत्ती है।

## मनोरजन हिंसा का विरोध :

नई दिल्ली के धमेन्यली हाल पर प्रतिवर्ध की गई निश्चित तानील को यहां के सरकारी सफतर कबूतरों को अपनी गोनी का निशाना यन कर अनेक तब्द्ध का रवालिया भनाते और उन तब्फते कबूतरों से लिन्याई किया करते थे। सन् १६ में उमानियंश पूर्णाद्धमा को रोक्स के लिए दिल्ली में आपन जोरदार आन्दोलन चलाकर प्रति वर्ध होने वाली हजारों निय्यराध कबूतरों की दिसा को कब्दाया।

## भीलों में सुधार

इसी सन् में नीमलेडा स्टेट में एक भीतों के बच्चों को मुश्रिक्तित बनाने का ध्येय क्षामने स्थापने बढ़ां एक माध्यम की नीय डाली धीर उस समय १० हजार भीतों ने प्रायक्षे उपदेश के प्रावन्म मांस लाने का त्याग किया। उस माध्यम की नीव डालते समय घापने एक अच्छी रकम दान में दी।

## सम्मिलित जलूस

सन् ४० में दिस्ती में भादकें के महीने में जब कि जैन रवोस्तव सरेशाम निकलता है उस पर महिवद के पात्रे वाले न बजाने की रोक सरकार ने कमा दी तब आपने घयक सरिश्रम द्वारा उस पाबनी को हटवाबा और तब से इस प्रकार की पाबनी किर सरकार को कभी भी लगाने की हिस्मत न हुई। आपके सद्वयत्वत से पाबनी तो हट गई पर उस समय आपने एक कार्य और भी बड़े मार्क का किया और वह यह है कि पहले कभी दिगस्वर तथा व्येतास्त्र साई पायस में थामिक जामलों में इक्ट्टेन नही होते थे, आपने दो बिखड़े हुए भाइयों के मिलाने का और उन्हें एक साथ थामिक कार्य करने का प्रयस्त किया और वे उसमें पूर्ण सफल भी हुए।

सन् ४२ मे जब कि विश्वयुद्ध की ज्वालाएँ भारत के सिंह द्वार की छूकर लोगों में भय उत्पन्न करने लार्गि भीर राजपूताने के मारवाड़ी भाई कलकत्ता, मद्रास मादि व्याणारिक केन्द्रों को छोजन अपनी जन्म-पृत्ति की धीर भागने लगे तब म्रापने दिल्ली जंकचन पर उन मुझीबतचदा मुझाफिरों की हर तरह की सुविचा के लिए रेलवे के म्राफिसरों से मिन कर मौर लिखा-पढ़ी करके उनका स्थायी प्रवन्त करवाया।

दिल्ली की मुत्रसिद्ध साहित्यिक सस्या जैन मित्रमहल वर्षमुदा के झाप कई वर्ष तक सकत्य महामत्री रह कुके हैं। इसके झलावा झाप दिल्ली की बहुत सी सामाजिक सस्यायों के सभापति, मत्री, सत्यापक झीर सरकार है। दि० जैन समाज का एक मात्र साहित्यक पत्र 'धनकाल्त' जो कि प्रविभाव से सिर्फ एक वर्ष चलकर बन्द हो गया था और जिसके पुन. प्रकाशन की आवश्यकता को समाज के विदान वोरों से महसूस कर रहे थे। आपके ही हर तरह के त्याग से उसका पुन. प्रकाशन आरंभ हुजा जो आज तक हो रहा है और तकते घण्डी साहित्यिक सेवा हो रही है। जैन समाज का कार्य करते हुए भी आपने राष्ट्र को भुजा नहीं स्वार भी पितृ प्राव भी महित्य की पात्र प्रवास के सिंद सुनि की स्वार के साथ प्रवास है। तार्स्य स्वार है कि लाला तनमुखरायजी जैन स्वयं एक महान सस्या है और उनके प्रवहत हाथों में जैन समाज के हित सुन्तिसत हैं।

दिगम्बर प्रेताम्बर राया स्थानकवासियों को एक प्लेटफामें पर लाने की स्कीम आपके दिमाग में बहुत दिनों ने चक्कर काट रही थी कि झवानक आपको आबु माउट लाने का सुधवस्त प्राप्त हुआ मीर वहां पर धाबू पर्वत पर बने खपने पूर्वजों के करोड़ों की लागत के जैन तथा हिन्दू मन्दिरों की क्लाकृति को देखने तथा अपने आराज्य देव के दर्शनार्थ आने वाले याग्नियों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए प्रति भयानक धर्मधातक कलंकी टैक्स को देस कर धापकी आरमा स्ट्यटा उठी भीर वहांसे आते ही आपने धावू टैक्स के लगने से होने वाले जातीय प्रपत्तान का बदला लेने की गरज से हिन्दू तवा जैन समाज को साथ लेकर सिरोही राज्य से मिडने की प्रस्तुत हुए।

जैसी कि लालाओं को हर एक ब्रान्दोलनों में उन्हें पूरी-पूरी कामयाबी हासिल होती रही है। इस प्रान्दोलन में भी सफलता का सेहरा ब्रापक उन्तन मस्तक को सुवोभित करेगा। यदि इस ब्राष्ट्र प्रान्दोलन से जैसा कि लालाजी का स्थाल है, नमस्त जैन 'दुकडे भिन्न कर एक हो जाय तो फिर स्वतंत्र भारत में जैनों को ब्रुपमानिन करने का होसला किसी भी कौम को न हो सकेगा।'

जन समाज के इस चमकते मितारे पर जैन समाज जितना भी ब्राभिमान करे, थोडा होगा। उन्होंने समाज का कार्य सेवा-भाव से करने में कभी मृह नहीं मोडा।

## ग्राब् मंदिर ग्रान्दोलन

धर्मेल सन् १९४१ ई० की बात है जब कि ला० तत्रमुलरावजी गुरदेव थी विजयधानित भी महाराज के दर्शनार्थ भाव गये । गुरदेव के दर्शन करते के पश्चात वे विजयबाह तथा सद्दुपात तेजपात हारा निर्माणित देववाडा के मुशदेव के दर्शन करते के पश्चात वे विजयवाह तथा सद्दुपात लगाव्य के गाठका कि जाव कि अस्य सामियों के साथ उन्हें भी सिरोही स्टेट हारा लगाए सए टैक्स का विकार होना पड़ा परमु जैसे ही वे दिल्ली धाए इच टैक्स के विशोध में उन्होंने समाचार पत्र देक्स का विकार होना पड़ा परमु जैसे ही वे दिल्ली धाए इच टैक्स के विशोध में उन्होंने समाचार पत्र में स्थान विवार प्रयट किए। लालाशी के दन विवारों में सहस्र व्यवितरों की सल्या बढ़ने लगी भीर छु: महीने तक मित्रों से इसी विवय में पत्र-व्यवहार होता गहा। त्रवस्त रहिर्मित पर विचार करने के लिए कार्यकर्ती मोसीनत बुनाने का पराम्हीं दिशा याचा था। प्रश्न में मिलत भारतीय धालू मन्दिर टैक्स विशोधी कार्यन कर व्यावर से करने का निहच्च किया। धीर लाला तमसुकरायशी को उसका प्रयक्ष जुना गया। लालाशी के सभारतिवर में यह कार्यन बहुत सेव्य पत्र में स्व के अने कोने कोने से प्राप्त इन्न संदित्य है। इस धान्योलन की भारवरकता इस कार्यन के अवसर पर देश के कोने कोने से प्राप्त इन्न संदेश वह तो के कोने काने से प्राप्त इन्न संदित्य है। इस धान्योलन की भारवरता इस कार्यन से यह भी जन्ममा लगाया जा सकता है कि लालावी ने दिनने गम्भीर विवय को परार्थ हुत में विवार वह भी बहु भी कर्म ने सारार हुत सेव्य पत्रों से मनी-भारति विदित है। इन मित्रियों से यह भी जन्मसन वाया जा सकता है कि लालावी ने दिनने गम्भीर विवय को परार्थ हुत में विवार वा।

प्राव् मन्दिर धान्योलन सन् १९४३ ई० तक बहुत उग्र क्य में चनता रहा। कई बार केपुटेशन सिरोही राज्य के अधिकारियों से मिला और समाचारपत्रों में बहुत समग्र तक यह चर्चा का विषय बना रहा, परन्तु देखाव्यागी धामस्त-मान्योलन के कारण देव की परिस्थित एकदम विषक् गई धौर भाव मन्दिर धान्योलन के प्रयानमंत्री निमर्गतहात्री लोखा राज्यबन्दी बनाए गए मतः यह भान्योलन देश की विकट परिस्थितवाँ के कारण इस बाधा से कि ज्योंही देश का बाताबरण मुश्तेरा पुनर भारम कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न भागों से राष्ट्रीय धौर क्रृंबासिक नेताओं और कार्य-कर्ताओं के जो उत्साहवर्षक पत्र घाए जिनमें इस कार्य की मुक्तकृष्ठ से प्रशंसा की थी घौर सभी प्रकार सहयोग देने का वचन दिया या उनमें से कृतियय इस प्रकार है :—

श्री एस. सत्यमृति त्यागराज, मद्रास

मुभे यह जानकर हुये हुछा कि समस्त जैनों की कार्क्स व्यावर में होने जा रही है। मैं मापकी प्रधानता में कार्केन्स की हर प्रकार से सफलता की कामना करता हैं।

श्री बजलालजी वियाणी, सदस्य कौंसिल आफ स्टेट, अकोला (बरार)-

मैंने म्रादूके जैन मदिरों के सम्बन्ध में सानधी पड़ी। इस बारे में मैं आपकी कौनसी सेवा कर सकता हूँ लिलिये। मेरे योग्य वो कार्यहोगा, आज्ञानुसार उसे पालन करने का प्रयक्त करूँगा।

श्री सेठ गोविंददास, एम. एल. ए. सेन्ट्ल जबलपुर-

प्राब्रू के जैन सदिरों के टैक्स का हात सुक्ते अलीआंति सालूस है श्रीर सेरा स्पाट सत है कि यह यात्रियों पर निरयंक भार है। इस दिशा में आपका प्रयत्न सफल हो, यही मेरी हार्दिक कामना है।

श्री श्रीप्रकाशजी, एम. एल. ए., बनारस-

मुक्ते भावू के संदिरों के दर्शनार्थियों की कठिनाइयों का हाल जानकर हार्दिक खेद हुआ। मैं भाषा करता हूँ कि इस दशा में भ्रापका प्रयत्न उच्च श्रीवकारियों पर बांछनीय प्रभाव डालेगा। इस दशा में मैं आपकी नया सेवा कर सकता हूँ ?

श्री के. एम मुंशी भु० पु० मिनिस्टर, बम्बई सरकार-

म्राबूके दर्शनार्थियों के टेक्सो को दूर कराने की दशा में मैं श्रापकी क्या सहायता कर सकता हैं, लिखिये ।

श्री डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी, गृहमंत्री बंगाल सरकार-

मेरी उन सभी प्रांदोलनो के साथ गहरी सहानुभूति है जो निरंकुशता के विरोध मे किये जाते हैं प्रीर विशेष रूप से घामिक विधियों की स्वतंत्रता की दिशा में किये गये प्रांदोलनों का मैं पूर्ण समर्थक हूं। मुक्ते विश्वास है कि आपकी प्रधानता में कान्क्रेस को सफलता मिलेगी।

श्रीमान् सेठ जुगलिकशोरजी बिड़ला का हिन्दू धर्म सेवा संघ द्वारा प्राप्त संदेश-

सेठजी के विचारानुकूल इस झांदोलन की ओर हिन्दू महासभा तथा उपगुक्त हिन्दू संन्याओं को इस म्रोर भ्रांदोलन करने के लिए संघ द्वारा लिखा जा रहा है, संघ म्रायकी काम्फ्रेस की पूर्ण सफलता चाहता है। हिन्दू भावना की सुरक्षा थीर उसके विरुद्ध विवेकहीन कार्यों का विरोध करना वास्तव में उचित भ्रीर न्यायपूर्ण है। संघ आपके इस झांदोलन मे भ्रोचित्य भ्रमुमद करता है। क्रवर चांदकरणजी शारदा अजमेर-

बास्तव में बाबू स्थित मंदिरों पर सिरोही स्टेट ने जो टंक्स लगाया है वह हमारी धार्मिक स्वाधीनता में कलक रूप है और इसके विरोध में जितना मांदोलन किया जाम थोड़ा है। इस मांदोलन में भ्राप कोरे प्रस्तावों से सफलीपूत नहीं होंगे, बॉल्क आपको सत्यामह की परटन तैयार करनी होगी तब कही इन निरुख्त राजामों के होश ठिकाने मांवेंगे। समस्त हिन्दू जनता लापके साथ इस मांदोलन में सहानुभूति प्रस्ट करेगी ऐसी मुख्ते पूर्ण झाशा है। में आपके सुम प्रयन्त की हृदय से सफलता चाहता है।

रायबहादूर मेहरचंद जी खन्ना, पेशावर-

आपकी कान्फ्रेन्स की पूर्ण सफलता वाहता हूँ।

श्री कन्हैयालांलजी वैद्य, मंत्री मध्यभारत देशी राज्य लोकपरिषद्, बम्बई-

यह दु.स की बात है कि सिरोही राज्य हिन्दू पाज्य होते हुए, वहाँ पर हिन्दू घर्म की चौकीदारी का टैक्स बसूल होता है। हमारे ये राजे-महाराजे केवल घन लीचना जानते हैं, नीति धीर समीति की उन्हें चिन्दा नहीं है। बिरोही राज्य की टैक्स तेने की नीति लूट की नीति ही कही जाएगी क्योकि वह इस टैक्स को मंदिरों के लिए लाई न करते हुए प्रपने स्वच्छद शासन में सम्बं तेता है। ऐसी कृत का जितना में दियों विया जाय थोड़ा है। सिरोही के निरंकुश सासन में प्रजा भी दु जी हो रही है। धाप कियासम स्वयाबह की योजना की जिये। राजस्थान भीर अर्थेची भारत से प्रापको वहयोग मिलेगा।

श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपूर राज्य प्रजामडल-

स्रगर कोई राज सस्या किन्हीं लोगों ने कर बसून करती है तो उसे उस प्रामवनी को उन लोगों की राय से उन्हीं लोगों के हितायें लवें करना चाहिए। चाहे जिस बहाने से कर लगा देना भीर उसे प्रनमाने तरीके से लवं करना प्रन्याय है जिसका सम्बन्धित जनता को स्वस्य विरोध करना चाहिए। में आझा करता हूँ कि स्राप लोग न्याय की दृष्टि से एक सामले को हाथ में के रहे हैं तो उस पर पूरे झायह के साय अडे रहेंगे और उसे स्वयने स्नुकृत तय करवाकर छोडेंगे।

श्री गोकलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामडल-

मैं मानता हूँ कि आबू मदिर प्रवेश टैक्स कतई हटना चाहिए ताकि यात्रियों को ईश्वर दर्शन के लिए कोई टिक्ट न केना पढ़े। प्रगतिशील जमाने में यह टैक्स कलक है। प्रापकी कान्फ्रेन्स के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। कान्फ्रेन्स ध्यपने उद्देश की पूर्वि के लिए स्यावहारिक व स्रसरकारक योजना बनायेगी ऐसी धाशा है। कान्फ्रेन्स को ला॰ तनमुखरायजी का नेतृत्व मिलने से कार्य सुचार कण से चलेगा ऐसी धाशा है।

श्रीमान सेठ पदमपतजी सिहानिया-

वस्तुत: यह बात बड़ी प्रवामिक है कि भगवान के दर्शन की कोई फीस ली बावे, चाहे बह किसी भी रूप में हो। सिरोही में तो इस प्रवा का भीर भी उन्न रूप प्रतीत होता है। चोर- डाकुमो से रक्षा करना राज्यधर्म है, प्रजा धर्म नहीं। इसके मलावा चढ़ाने वाली वस्तुमों पर भी टैक्स लगाना धर्म को व्यवसाय बना देना है, मेरी सहानुमृति मापके साथ है।

श्री नवलिकशोर भरतिया, कानपुर-

मैं सम्मेलन की सफलता हृदय से चाहता हूं और भाशा करता हूं कि इस सम्मेलन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताद स्वीहत होने जिनसे भविष्य में दर्शनार्थियों की असुविषायों दूर हो सकें। इंचर आपको तथा भापने सहयोगीयों को पूर्ण सफलता दे। इस कार्य में हमारी भाषके साथ पूर्ण सहान्युरीत है।

श्री जार्ज ग्रहण्डेल ग्र. दायर मदास-

आड़ के मंदिरों पर टैक्सों की समस्या वास्तव में जैन समाज के सामने गम्भीर प्रका होना बाहिए। में प्राथा करता हूँ कि मंदिर दर्शन की धानिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे कोई प्रयप्त वाकी न रखेंगे। में धानक सम्मेजन की पूर्व सकता चाहता हूँ बीर माशा करता हूँ कि आइ इस मन्याय को इर करने में जीवज प्रभाव डाल सकेंगे।

रायसाहित खुशीराम छारिया, रोहतक-

मुभे यह जानकर प्रसन्तता हुई कि साथ एक ऐसे कांग्रं के लिए साथे बढ़ रहे है जिसका सम्बन्ध प्रयोक नामरिक और उसके मीरिलक सिकारों के साथ है, मरिर में पूजा, अर्चा पर सरकारी देवस लगाना एक ऐसा कांग्रे है जिसका किसी भी न्याय से समर्थन नहीं हो सकता। मैं इस पुष्प कांग्रे में साथकी और साथके सहयोगियों की पूर्व सकनता चाहता हूँ।

मुनि श्री वल्लभसूरजी महाराज, गुजरॉनवाला-

में और पजाब का श्रीसध इस पवित्र कार्य में आपकी सफलता चाहते है।

आनरेबिल सर शान्तिदास भ्रासकरन एम. एस. जे. पी. बम्बई-

मैं इस पवित्र आपनोतन के प्रति घपना सहयोग तथा पूर्ण सहानुभूति प्रगट करता हूँ। मेरा विदवास है कि सम्भेतन का सगठित धान्योचन सिरोही राज्य के अधिकारियों की आंखें स्रोल वेया, तथा उनको इस बात पर बाध्य करेगा कि वे सीध्य ही इन कठिनाइयों तथा विकायतों की हुर करने के लिए उचित उपाय हुँहै।

सर श्री मानिकलाल नानावतीजी बम्बई-

मैं कान्फ्रेस की सफलता चाहता हैं।

दानवीर साह शान्तिप्रसादजी, डालमियानगर-

दिलवाड़ा बाबू मन्दिर के विषय में आपका कार्यवास्तव से सराहतीय है भीर इसमें मेरा भ्रापसे पूर्ण सहयोग है, मैं ब्यावर के सम्मेलन की पूर्ण सफलता वाहता हूँ। इस विषय में भ्राप भेरे सहयोग पर विश्वास कर सकते हैं। रायबहाद्र राज्यभूषण दानवीर सेठ हीरालालजी, इन्दौर-

मुक्ते कामके स्त के कार्य में पूर्णकर से सहानुमृति है और इस कारकेन्स की प्रीयक से मिक सफलता चाहता हूँ, आजकल संगठन की प्रावस्पकता है और व्यावर कारकेन्स पर तीनों सम्प्रदायों के संगठन का एक प्रपूर्व घतसर है जिसमें चुकता नहीं चाहिए।

श्री एन. के. शाह बी. ई. न्यायतीर्थ बम्बई-

साबू के विद्वविक्यात मन्दिर जैनियों की निजी सम्पत्ति है, उनके दर्गन की स्वतन्त्रता मैं ये कर बाथक है उनका विरोध होता हो चाहिए। हमे चाहिए कि मन्दिरों के दर्गन के लिए जाएँ सेकिन कर न दें। सरकार प्रत्याचार करे तो घहिसक नीति से उसका प्रतिकार करें, ऐसी हममें सिन्त प्रत्य हो। बाएक प्रदर्शों की पूर्व एकछता चाहता हैं।

सेठ यजराजजी, कलकत्ता-

सम्मेलन की शानदार सफलता चाहते है।

मिस एलिजाबेथ फ्रेजर, कराची-

मैं एक यूरोपियन जैन के नाते इन टैक्सो का सक्त विरोध करती हूँ। मैं पूछता चाहती हूँ कि चब किरिचयन और यूरोपियन को दर्शन पर कोई टैक्स नहीं है तब जैनों को अपने देश में धमने हो मिदों के निजुल्क दर्शन की क्यो धाजा नहीं है। ब्रिटिश नीति के धनुसार देव-दर्शन पर कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए।

राज्यभूषण राजरत्न दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी, इन्दौर-

इस पत्र द्वारा हम भगना लिखित विरोध भेजते हैं कि सिरोही राज्य की ओर से भ्रावृ पर्वत पर स्थित सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों पर थो टैक्स नगाया है वह साधारण धार्मिक स्वतन्त्रना में बाधक है भ्रीर एक कलक है इसका हटवाने का प्रबन्ध करना चाहिए।

मेठ राजमल लखीचन्द्र, जामनेर-

मेरी हादिक इच्छा है कि कान्फ्रोन्स के प्रयत्न सफल हो।

श्री पी. सी. मोघा, जम्मु-काश्मीर-

कान्करन्म के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेरी हार्दिक सहानुभूति है, मुक्ते प्राशा है कि प्राप्के नंतृस्व में कान्करन्म जैन समाज के उरवान भीर सगठन के लिए वास्तदिक योजना बना सकेगी, साथ ही साथ देलवाडा मदिरों के दर्शनाधियों पर से कर हटवाने में मकल प्रयस्त होगी।

सेठ गूलाबचन्द सॉगिया बैकर, इन्दौर-

मै समभता हूँ कि कान्केन्स ने महत्वपूर्ण समस्या के योग्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को नेतृत्व के लिए चुना है, मुक्ते आक्षा है कि आप स्वय को इस दशा में अवस्य ही सफल और विद्यसनीय सिद्ध करेंगे। मेरी गुभ कामनाएँ आपके साथ है। श्री विजयेन्द्र सूरी ग्वालियर-

देन — दर्मामाँ पर यह टैक्स मनुष्यतं है साथ ही साथ बिलुयों और जैनों के लिए सन्यायपूर्ण । से आधा करता हूं कि महाराजा निरोही बुडिवलमुक्क घोषिरताओं वृद्धि से सपने अधुक्रोण हुती, प्राय, को, रह, जार्थिक ट्रैक्ट से न मरेंचे । ते, कारके न की, हार्किक, स्वक्रतता चाहता है मीर जारी वार्डोगा उचके विश्व संस्कृत घीर सबयेन, कर्मेगा ।

श्री मुनीबल्लभ विजयजी महाराज वरकाना तीर्थ-

, अध्यक्षर में होने, बाती, क्रान्त् प्रतितर टैन्स विरोधी कानकेन्स का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ पीर उबकी हार्षिक कक्षमता बाहता हूँ। बास्तम में अब्द टैन्स और समाधनके निय कस्तेक क्रम है पीर इसके निटाने का पूर्व प्रयक्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध, में में अबनी, सेबाएँ हैने को सैसार हुँ।

श्री विजयसिंह नाहर, कलकत्ता

कान्फोम्स द्वारा टैक्सों के विरोध में खुबरबस्त तिरुषय की साशा,करता हूँ, सुभ कामनाधों के साथ।

श्री सुगनचन्दजी जुणावत, धामनगाँव, बरार-

प्रापक सभापतित्व में कान्क्रेन्स अकत, क्षेकर सपने छहेच्य को श्राप्त करेगी, ऐसा मेरा विस्तास है। कान्क्रेन्स की पूर्ण सकतता, बहहता हूँ।

त्रां० हीरावाल जैन धमरावती, मध्यप्रान्त-

भावू मनिदर टैम्स के विशोध में मैं पूर्णक्य से भाषके साथ हूँ भीर इन प्रमुचित टैम्सों को जैन दर्शनार्थियों पर से हटाने के लिए हर प्रकार के उचित प्रयस्तों से काम निया जाना जाहिए।

डाक्टरं बूलचंद जैन, पी. एच. डी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी-

जिस उद्देश से बापने कान्केस का धायोजन किया है, उस प्रधन का उटाया जाना धरपन्त बावस्थक है। सिरोही द्वारा दर्शनार्थियों पर नवाये जाने वीले टैंडस प्रस्थायपूर्ण भार ही मही वरने अवितिक्षनक हैं।

. वीरपुत्र आनन्द सागरजी महाराज, किशनगढ़ राजपूताना—

माबु मदिर टैक्स विरोधों काग्केन्स का हम स्वागत करते हैं। एक दीयें इस्टा की तरह विवेक्ष्रण काग्केन्स करम भरेगी, ऐसा विश्वाह है। हस्तमत कार्य सफूल हो, यह हमारा मुभासीबींद है।

सेठ रुपनाथमलजी बैंकर, हैदराबाद-

कान्कें स्त की संकलता बाहता हूँ। सिरोही राज्य द्वारा लगाया गया कर श्रूपमान-पूर्ण हैं। अपने मौतिक अधिकार के लिए जैनों को विरोध करना बाहिए। सेठ इन्दरमलजी हैदराबाद-

कान्फ्रेन्स की हार्दिक सफलता चाहते हैं।

श्री मोतीलालजी सिकन्दराबाद-

सिरोही राज्य द्वारा सगाये गये टैश्स अन्यायपूर्ण है। वैनियो को अरसक विरोध करना वाहिए, सफलता की कामनाधी के साथ ।

श्रीमान् राजा दीनदयाल सिकन्दराबाद-

्रिसवादा के मन्दिरों के टैक्सा का बोरदार विरोध कीजिये। समापति के समर्थ ननुस्य से हर प्रकार की सफलता की प्राधा करता हूँ।

सैठ परमानन्द के. कापडिया, बम्बई-

इस घवसर पर जैनो के सगठन को अमून्य आवश्यकता है। मैं आपके कान्फेन्स के प्रयत्नाकी सफलताके लिए प्रार्थी हूँ।

सेठ गुलाबचन्दजी टोग्या, आनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा-

कानक्रेन्स हारा प्रापने वा प्रस्न उठाया है वह प्रस्यन्त महस्वपूण है। एक ऐस समय में वर्ज कि भारत सरकार की यह स्पष्ट धोषणा है कि प्रस्येक भारतीय अपने प्रपने वर्जाहसार कार्य कर सकता है भीर उन्हें प्रपने तीर्थस्थान पर जाने का यूर्ण घरिकार है। ऐसी प्रवस्था में सिरोही राज्य ११ वी शताब्दी के स्वप्न देखता हुआ उन स्थानो पर जैन यात्रियों से टैक्स बसूल करता है, जो जैनियों के ही बनाये हुए है और जैनियों की ही सम्पत्ति है। ऐसे सार्थ-जिनक भीर वर्धनीय स्थानो पर किसी सरकार द्वारा टैक्स जारी करना तब उचित समक्षा जाता है जब कि वह टैक्स उन स्थानों की उन्तांत एस प्रवस्थाप नगाया गया हो। केवल सार्थजीनिक हितों से सर्थ स्थान ताता हो। किन्तु हम देखते हैं कि सिरोही सरकार यह कार्य केवल अपना कोष भरते के लिए कर रही है। सिरोही सरकार का कर्तव्य है कि इस टैक्स से यात्रियों को सर्वथा मुक्त कर द।

होराचन्दजी मन्त्री महावीर, परिषद, विश्वनगढ-

महाबीर जैन परिषद की घोर से हम आबू के टैक्सी के प्रयत्न के लिए काम्फ्रेन्स के सबोजक भीर स्मापित लाला तनमुखरायजी को बचाई भेजते हैं। हम हर दशा में सपरिषद् काम्फ्रेन्स के निषयों ने साथ है।

ला॰ फतेहचदजी सेठी और हेमचदजी, ग्रजमेर-

कान्द्रेस की सफलता के लिए हादिक कामना करते है।

श्री सत्यभक्त पडित दरबारीलालजी वर्घा० सी० पी०--

मैं काग्रेस की सफलता चाहता हूँ। इस प्रकार का झन्यायपूर्ण टैक्स देशी राज्यो की नीति का कल है। ईस्ट इंडियन कम्पनी की नुटेरी नीति के इतिहास से भी ऐसा कलक नहीं विकाता । ये देशी राजा होते हुए मी पूरी सुट मसाते हैं। किसी समेस्सान के ठेकेसार बयकर केंब्रुस के कंब्रुस करों को यह सात कर रहे हैं। उनकी यह मीति अब्दला बीर समिसका के पिष्ठ होने में वर्षाप्रवादा सात्मना निन्दगीय है। इन्हें यपना कहते हुए सर्ग मासूम होती है। साप इनके सिए पूरी कोशिसा करें।

सेठ पोषराजजी, सिकन्द्राबाद---कान्फ्रेंस की हर प्रकार से सकलता चाहता हैं।

श्री बहादर्रासहजी सिंघी, कलकत्ता---

मुक्ते यह जानकर प्रसन्तता हुई कि स्थावर मे जैनो की कान्सेंस सिरोही राज्य हारा देनारा के जैन मस्तिरो वर तमाए गए टेक्सो को हटकाने के लिए प्रस्तक करने जा रही हैं। वह तीर भी प्रसन्तता का विषय है कि सार जब कान्सेंड का समार्थतिल्य करने जा रहे हैं। वै कान्सेंस की हारिक सफलता चाहता हूँ। इस सम्बन्ध ने पोक्षिटिकस एनेन्ट पर प्रमास काल जाय भीर उन्हें पन टेक्सो के जीविषय के सम्बन्ध में विषयक कराया बाय तो मेरी राज्य में समस्या मातानी से सुकत सकती है। में साथा करता हूँ कि इस सबसर पर समस्त जैन समाज सगठित होकर समुक्त कर से भीविष्ट जाएस।

श्री एस० आर० ढड्डा सेकेटरी चैम्बर आफ कामसँ कलकत्ता--प्रापने बादू के मंदिर के टैक्सी को उचित दय से उठाया है।

ला० अमोलकचदजी जैन, खडवा सी० पी०--

सिरोही राज्य के क्षम्याय के विषद्ध ब्रापका झान्योलन स्तुरय व सराहनीय है। इस ग्रान्दोलन को बोरदार बनाने की जो भी योषना भेषे उसे में सिषय क्ष्य देने को दीवार हूँ। सैठ सुखदेव तुलाराम लांडन्—

कान्फ्रेंस के साथ हमारी पूर्ण सहानुमृति है।

श्री एम॰ बी॰ महाजन एडवोकेट जनरल सेकेटरी, आरू इडिया जैन एसोसिएशन अकोला---

मैं जैन तमाज को धन्यवाद देना चाहुना कि उत्तने साजू के परिरो के टैक्सों के सान्दोलन के लिए साथ जैसा नेता प्रान्त किया। जेकिन में सात्ता करता हूँ कि जब यह मामला एक बार उठाया गया है तो उसे बीच ही मेन छोडा जाएमा क्योंकि इससे सपने उद्देश्य की सफलता में घनका ही नहीं सत्तता, वरन् मेरी बृद्धि से जंत स्थास ही इस देश में जो भी घोडी नहुत प्रतिच्छा है यह भी जतरे में पड सकती है। सात्ता है बाग इस दिशा में गम्भीर और प्रभाववाली करण उठायों।

श्री अमरचन्द कोचर म्यु० मेम्बर फलौदी--कान्फेंस की पूर्व सफलता बाहता है। श्री जगन्नाथंजी, नाहरपट्टी पजाह---

कामदीत की मफलता चाहता हूँ। धापके निर्णय के अमुतार हरे प्रकीर की सेपाणी के चिंद प्रसंस्त हैं।

श्री कपूरचदजी पाटनी, जयपूर-

प्राचा करता हूँ ग्रापके नतृत्व ये कान्येस निश्चित प्रोचाम बनाकर अर्थने उद्देश्य को प्राप्त करने ये सकल होगी।

श्री उग्रसेनजी, एम० ए० एल-एल० बी० मधुरा-

प्राप्तिक पुग में जब गकता का गांग बकाया जां रहा है हम एक बीरे प्रश्नें के प्रत्यार्थ होते हुए एकता के पूत्र में क्यों न बेंधें। ऐसी काल्केंग ही एकता का एक पात्र साथन फीर उपीयं है। प्रभाववयक भेदभाव की मिटाएँ। भगवान बीर घायको धयने कार्य के लिए बल प्रदान करें। श्री नन्द्रमालकी. बीना मिणडें-

सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए झाबू मन्दिरों के टैक्सों के सम्बन्ध में उचित उपाय दतलाकर क्षेत्र प्रदेश दीजिए । हमारा सहयोग प्रापने हाथ में हैं।

श्री भगवानदासजी सर्राफ, ललितपुर-

यह कार्य प्रति सराहनीय हैं, साथ अनुचित टैक्स हटवाने का पूर्व प्रयस्त सवस्य ही कीजिए और मेरे योग्य सेवा कार्य क्षेत्रे ।

श्री रामचन्द्रजी खिन्दका, जयपूर सिटी-

मेरी धापनी कान्फ्रेस के साथ पूर्ण सहानुभूति है। श्रौर मैं इसकी हृदय से सफलसा चाहता  $\vec{g}$ ।

श्री प० खुशालदासजी, बम्बई-

कान्केंस का उद्देश न केवल प्रशासनीय है वरन् सहयोग्य भी है। टैक्स का विरोध प्रस्येक जैन को करना चाहिए। श्रापके प्रयत्नों की मैं हर तरह से सफलता चाहता हूँ।

श्री वृजभूषणजी वकील, मधुरा-

मेरी हॉर्टिक इच्छा है कि जैन सभाज मात्र मिलकर आगे ऐसे ही धर्मवर्धक कार्यकर्ती रहें। मैं अपनी सेवाएँ आपको जेट करता हूँ।

श्री रोशनलालजी जैन, मत्री जैनमण्डल, मधुरा-

निरोही राज्य की घोर से जैन मन्दिरों के दर्शनाधियों पर जो टेक्स लगा हुआ है बहु याजियों पर निरफ्क प्रहार हैं। यह हम सब के लिए खेद का विषय है। इस टैक्स के बिरोध कें लिए सम्मेलन की नो आयोजना की जा सकती है वह सरवण्त शुभ है। घार घपने उद्देश्यों को प्रान्त करने में सकत हो, यहाँ हमारी शॉक्स शुमकामना है। श्री अक्षप्रकृमाद जैन, दीव ए०-

मेरी-कुम कामना कामकें व के साथ है। इस समय क्रिकेट के 'इक्सीकिस' को दिखंसी देवार' पाहिंदी कि जैन समाय जीवित है भीर हमें हर प्रकार के संकटों हे 'कुक्सीकिस' के 'लिए सैजार' रहेंसी' पाहिए। सार्थ सरायाद ह का उदाहरण हमारे सामने हैं यह कि निवास सहादुर को मुकता पढ़ा था। इस दिया में हमें पहले प्रक्रिकारियों से मिलकर सामता करना चाहिए और प्रमेर इस्किए जुड़ेक्स लिखेट में ही तो हमें संबंध 'सुक्रम कर्मक दर्शकी चाहिए ।

सेठ सागरमल जैन, कलकेत्ता-

कान्फ्रेंस के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हर प्रकार की सेवा करने की तैयार हूं।

मुनि श्री ज्ञानस्त्दरजी महाराज-

प्रावृ मिन्दिरों के टेक्स के विरोध में बायको प्रवास स्तुत्य है और में हृदय से सफसता बाहता हूँ। इतना प्यान प्रवस्य रिलार कि और तमाल में धारफ्य में 'पूरा' वाली कहावत प्रकार परितायं होती देखी गई है। यह से तो हम लोग बहुंत क्रोका दिखाते हैं। यर बाद में न्यामी के नुस्कृत की तरह कैंठ जाते हैं। यर जुक्के प्रयासा है कि बाय जोय इसे निवन के सम्बाद हैं भीर प्रावक्त प्रयत्न से यह कार्य-सकत होकार।

श्री खेमचन्दजी सिधी, मृठ पुरु रेवेन्य कमिश्नर, सिरोही-

मैं प्राचा करता हूँ कि इस मामले को कार्लेख द्वारा जिंचल देने से सक्कल क्लाईल जाएगा। इस समय प्रत्यन्त धावस्थकता है कि जैनों धौर हिन्दुओं पर समान रूप से प्रभाव डाकने वांता यह धनुमितं कर समान्य होना चाहिए। इस कार्लेख द्वारा किए जावे बाला निष्क्य स्तेमंपित द्वारा महाराजां साहिब सिरोही के पास मेजा जाना चाहिए। धौर इस स्टबन्य में प्रतिस्थित जैनों धौर हिन्दुओं का प्रतिनिधिमण्डत महाराजा साहिब से मिले। धापकी हर प्रकार से सफलता चाहता हैं।

श्री गुलाबचंदजी ढड्डा

ब्रापकी कान्फ्रेंस की हर प्रकार से सफलता बाहता हूँ।

श्री गुलांबचंदजी जैन, दिल्ली-

सुप्रसिद्ध प्राव् के जैन भन्दिरों पर सने हुए अनुषित करो को हराने के प्रापक पुनीस प्रयस्त तमें हर प्रकार से सफलका बाहता हूँ। धीर धाशा करता हूँ कि इस उद्देश्य को सफल समाने के लिए सम्बन्ध भारतक्षं के जैन संपन्तित होकर-मोर्चा सँगे।

सेठ मोहनलाल हेमचंदजी, बम्बई-

मुक्ते धापके प्रयत्नों के साथ पूरी सहानुपूर्ति है। सिरोही दरबार के साथ प्रयत्न की बिए कि वह दर्शनाधियों की अनुविधा धीर किनाइयों की बढ़ाने वाले इस कर को हटार्से।

श्री' फकोरखंद जैन, सिरोही— सिरोही राज्य ने मात्रु देलवाड़ा के मन्दिरों के शक्ति जी नीतिः मस्तिवार की क्षेत्रक भारत के जैन बाति पर करू है भीर जैन बाति के प्रति अपमानवनक है। आप इसके लिए उमिल मार्ग क्रूबें भीर इसे सदा के लिए शेस्तनाबूद कराने में सहयोग दें। काण्केंत जो भी नीति सदस करेगी बसके मेरी सहमति हैं।

बाबूमल जी शाहजी, सिरोही-

भैं भाजा करता हूँ कि उचित भिषकारी भाषकी बातों को मान देकर प्रतिबन्ध हटाने मैं भपनी उदारता दिखलाएंगे। मैं सम्मेलन की पूर्ण सकलता चाहता हूँ।

श्री बाबुमलजी कालन्द्री--

आबू जैसे प्रकार मन्दिरों के लिए सिरोही सरकार ने यह कतको टैक्स लगाया है। यह बड़े समें की बात है। मैं भाशा करता हूँ कि कान्केंस इस टैक्स को हटाने के लिए भरसक प्रयक्त करेगी। भौर कान्केंस की सफलता चाहता हूँ।

श्री बुन्नीलाल जे॰ शाह, बरबुट सिरोही स्टेट-

बाबू मन्दिर के टैक्सो को हटबाने के लिए अवरचे कान्केल की राय में सरवाबह करना मनिवार्य समक्ता जाए तो सरवाबहियों की नामावली में सर्वेत्रयम मेरा नाम दर्ज कर बनुवहीत कीवियमा । कान्केंस की हरणक कार्यवाही में मेरा हार्टिक सहयोग है।

श्री ताराचदजी दोसी, सिरोही-

सिरोही राज्य द्वारा प्राट्म मन्दिरों के दर्शनाधियों से जो नुण्यका कर निया जाता है वह प्रस्थत निष्क्रीय है। प्रीर जिन मन्दिरों पर हनके सस्थापकों ने करोड़ों रुपये लगाए हैं प्रीर प्रस्यक्ष निष्क्रिय एए हैं उसको पूर्णतया न सम्हान कर टैक्म नगा देना प्रथमानकत सात है। उसी को हटाने के लिए प्रापने जो कदम कान्यों के द्वारा बदाया है वह स्वस्थत सराहनीय है। ससार के मुख से एक ही स्वर निकला है कि प्रामिक स्वतन्त्रता पर ऐसे कर कलक हैं।

श्री बिशनचदजी जैन, मत्री जैन मित्रमण्डल, दिल्ली-

इस कार्य को सफल बनाने के लिए तन मन धौर धन से कोशिश करनी चाहिए।

श्री देवराजजी सिंगवी, सोजत सिटी-

मैं स्वयं इस समस्या पर सोचता रहा हूँ। घव आपकी कान्द्रेत इस दशा में प्रयक्त करने जा रही हैं। यह आनकर शुक्ते अस्थन्त प्रसन्तता हुई, मैं घापकी हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार हूँ।

श्री निवास जैन सघ नीबाज, मारवाड-

सच बाबू के जैन मन्दिरों पर सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए करो को धनुषित समक्षता है धीर प्रार्थना करता है कि सिरोही राज्य इन टैक्सो को अल्दी हटाकर यह कलक दूर करे। कार्यक्रेस के साथ सब का पूर्ण सहयोग है। श्री कस्तुरचन्दवी जैन, अकोला-

साबू के मन्दिरों का टैक्स विलक्ष्य बन्द होना वाहिए। इसका पूरा घान्योसन ग्राप करेंगे। प्रवर इस दक्षा वे सत्यावह हो तो मेरा नाम सबसे पहले लिखिए।

श्री प्रतापमलंजी सेठिया, मदसौर-

धापकी कान्केस की सकलता चाहता हूँ।

भी धनराजजी तातेड, सिरोही-

का कु के मन्दिरों के ऊपर टैक्स घमें के ऊपर कारशः चार के समान है और यह लासतीर हे हिम्बुस्तानी के लिए हैं। ऐसे टैक्स के विरोध में बढ़ा प्रारी धान्दोतन चनाना हम जैनो का हि फिर्फ वर्ष नहीं बस्कि हर एक हिन्दुस्तानी का कर्ज है। उम्मेद है कि कान्छेस धाम्दोलन के मज्जन प्रतर्ज के कमान होगी।

श्री कुन्दनलालजी जैन, भरतपुर--

कान्फ्रेस की सफलता के लिए कामना करता हूँ और कान्फ्रेस द्वारा बतलाई गई किसी भी प्रकार की सेवा के निण प्रस्तुत हैं।

श्री पण्डित गोभाचन्द्रजी भारित्ल-

दुला है कि मैं का-कैस के समय वहा उपस्थित नहीं रह सक्या। का-कैस के प्रति मेरी हार्दिक सहानुपूर्ति है। इस कार्यको ऐसे लोगों ने उठाबा है कि जिसकी सफलताने कोई सम्बद्ध नहीं किया जासकता। जैन तमाज का प्रथम वर्गेहैं कि वे इस कल्क को हटाने से सपनी सम्पर्ण जनित लगा है।

श्री चन्दनमलजी, कोचर ब्रास्टा-

पुन्ते दुल है कि मैं कान्केस में सम्मालत नहीं हो सक्या। सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए कलकित टैक्स को हटाने-मम्बन्धी हर धान्दोलन में समाज धापका पूरा साथ दे, यही सर्थना है।

पाड़ टैस्सिवरोधी झान्दोकन चलता रहा। फिर ११४२ मे राष्ट्रीय झान्दोजन के कारण बन्द करना पत्रा। देख के स्वतन होने पर महारानी विरोही ने बनता की धावाब पर ध्यान दिया और इस कलक को सदा के लिए थी बाता। उन्होंने चोषणा की और सदा के निए इसे क्षटा दिया। इसका विस्तृत विकंदण धनने पृथ्ठों में विस्तार से दिया है।

लालाओं अस्वस्य होने पर भी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते रहे घौर शक्ति-मनुसार सामाजिक भीर राष्ट्रीय कार्यों में भवतर होते रहे।

धाकाहारी भान्दोलन और अध्यास्य समाज की स्थापना इसी समय उन्होने की जिसका विवरण भगने पृथ्ठों पर दिया है। सन् ५२-६३ में तु॰ पी॰ में बोर की बाइ धाई। बनाश्या के स्वाहाय महाविधालय, ग्रोकि द्वस्थ जायी अपहेसस्यावाशी की नेत है, बाइ से अवकी विस्त्वय सतरे में धा गई। ।

हु यरसेना की से में में महावाशी कि में कार्य धानके धिव हूं अरसेन के हाय में है। नासांत्री हु यरसेना की सिम । उन्होंने पूरी बहुत्यता करने का विस्त्वाश पिए उन्होंने एक विधि मूरी कि हम सीग उस दिन बनारस पहुंचे नह भी बही होंगे। पूज्य वर्षीजी को जब यह मालूम हुए और क्यादी बोद के पह में की। यो बु वरसेना की तृत्य वर्षीजी के स्वानंत्र के लिए से मारे मारे मुख्य स्वानंत्र के पह मोलूम हुए और स्वादी बोद के पह में की। यो बु वरसेना नी को तृत्य वर्षीजी बहुत असन्त्र हुए । और कु वरसेनजी के हारा स्वाह्य नहां सिक्ता स्वानंत्र के सिक्त स्वानंत्र में बहुत महाव्य स्वानंत्र के सिक्त स्वानंत्र के हारा स्वाह्य नहां सिक्त स्वानंत्र के हारा स्वाह्य नहां सिक्त स्वानंत्र सिक्त स्वानंत्र से स्वानंत्र महाविधालय के दिविद्य बचाने में बहुत महत्व महाविधालय के सिक्त स्वानंत्र स्वानंत्र सिक्त स्वानंत्र से सिक्त स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र से स्वानंत्र से स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र से से स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र से से स्वानंत्र से से सात्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र स्वानंत्र से से सात्र स्वानंत्र से से सात्र स्वानंत्र से से सात्र स्वानंत्र से से सात्र सात्र होते हैं। उनसी बती द्वानंत्र राह पात्र द्वानंत्र से से सात्र सात्र से से सात्र सात्र से से सात्र सात्र स्वानंत्र से से से सात्र सात्र स्वानंत्र से सात्र सात्र से से सात्र सात्र से सात्र से से से सात्र सात्र से से सात्र सात्र से सात्र सात्र से सात्र से सात्र से से सात्र सात्र से सात्र सात्र से सात्र

तरपरपात् नानाओं प्रस्वस्य हो गये भौर बीमार रहने लगे। परन्तु भुम्नवी श्रीमारी की प्रवस्था में भी सामाजिक जागृति उरपन्त करने के लिए वे लेख जिल्लाते रहते। अन समय तक उनकोने प्रनेक लेला तिले।

अत में ता॰ १४ जुलाई १९६२ को घर्यच्यावपूर्वक ६१ वर्ष की आयु के प्रापका स्वगंबास हो गया। ब्रापके क्षमाय से जैन कांति का एक ज्योतिसंग्र अकावस्तम्य घस्त हो गया। उनके सम्बन्ध में जब संग निकालने का विचार हुआ तब सुनी तरक से सुहस्तेम का वचन सिखा सीर संग्र तैयार हो सका। साप देखेंगे उनका कार्य-क्षेत्र कितना स्वापक या। स्वित्त त्वन इस अब से नई नीड़ी में उत्साह का तचना हुखा तो हम प्रयन्त परिश्य सकल मगरूके।



श्री प्रकाशसन्द टॉम्बा एम.ए., बी. कॉम., एल-एल. बी., इन्दौर

स्य॰ लाला तनसुखराय जैन के निधन से समाज ने धनसोल समाज ऋत हो दिया। मैं खनका नाम कई वर्षों से सुनता रहता था। वे सगनशील कार्यकर्ताथे।

मुक्ते याद घाता है कि य∘ भा∘ दि० जैन परिषद् के प्रचार हेतु एक केप्यूटेक्सन लेकर वे इन्दौर माए ये। उस समय उनके दर्शनों का सौमाय्य मुक्ते प्राप्त हुयाथा। यो म्र० दि० जैन मिम्नन के कार्जों में उन्हें रुपि यहसी थी — इसके प्रचार एवं प्रसार से वे प्रसंन्त थे।

प्राप उनकी स्मृति में स्मृति-प्रत्य प्रकाशित करने जा रहे हैं—यह स्मृति ग्रन्थ कार्य-कर्ताघों के लिए प्रकाशस्त-भ का कार्य करेगा। ये इस स्मृति-प्रत्य के प्रकाशन की, सफलता की कामनो के साथ साथ उन्हें घपनी हार्दिक श्रंदोजित प्रपित करता हूँ।



ज्यांका ते कि प्राप्ति कुले रचते हैं कुमानी प्रवक्त वर्षि कुमान के विवासिक कुमान कि इंजीक्सर कुमानको जन्म जन्म प्रवस्





# धर्मपत्नी की दृष्टि में

## श्रीमती ब्रशकों देवी, धर्मपत्नी कर्मवीर ला० तनसुखरायजी जैन

कुछ नतुष्यों के स्वभाव में इस प्रकार की धादत होती है कि जिन लोगों के साथ उन्हें रहना पहता है उनके प्रति दूबता चौर कर्केशता का अववहार करते हैं और दूसरों के साथ स्वान ने लिए दयानुता का, इस तरह व्यक्ति की पूर्ण जीव नहीं हो पाती। परन्तु को व्यक्ति कर बौर बाहर एकसा सद-अववहार दिखाते हैं, दूसरों के साथ-साथ, निज्य चरिवार वालों के प्रति भी करूवा और वाएसस्य का स्नोत बहाते हैं वे प्रश्नसनीय हैं। प्रायः देखा जाता है कि कुछ स्मित्तयों के साथ सीमित समय कच्छी तरह व्यक्ति हो बाता है परन्तु धांधक समय रहने के कहुता बढ़ जाती है। जेहिन अंदर पर-परन्त के हैं जिनके साथ पिक्त से भाषक समय रहने पर भी स्मेह को चतुर्युंगी वृद्धि होती है। उनकी भारतीयता के कारण वास्तव्य धीर सोहाई परस्पर बढ़ता है। जाता और ही सहदय भीर दयानु नररल वे। उनके प्रति उनकी श्रीमतीयी ने धांबत है। जाता है। जाता हो। सहदय और साथ सीह है के उनका गृहस्य जीवन हिन्तुना सुत्ती भीर प्रयासन की है कह हम बात का प्रती है के उनका गृहस्य जीवन हम्हन्तुन सुत्ती भीर प्रमानव्यत्य था। उनके इत्त के देवा भीर परोप्तवार की ने बढ़ होती थी।

## पूजनीय प्राणनाय !

भापके चरणों में श्रद्धाजित अपित करती हूँ। भ्रापकी परम पवित्र महान् श्रात्मा की उत्तम गति प्राप्त हो ऐसी श्री जिनेन्द्र भगवान् से मेरी विवस्न प्रार्थना है।

उन महान् सज्जन पुरुष की पर-उपकारी आधना का कुछ थोड़ा ना वर्षन करती हूँ।

यू तो जनका जीवन पर-उपकार में बीता कहां तक मिनती मिनाऊ। लेकिन कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ
उनके जीवन में पटी है वे बूढ़े, बच्चे घीर स्त्री हुन तीनों की रक्षा करना अपना परम कर्सच्य प्रकार में पटी है वे बूढ़े, बच्चे घीर स्त्री हुन तीनों की रक्षा करना अपना परम कर्सच्य वक्चे पढ़-लिखकर अपने काम में लग जाते तब बच्चे आकर साभार मानते तो लुख होते धीर कहते—भगवान् सबकी रक्षा करते हैं। में कीन करने बाला।

एक बार की बात है। एक लड़का आया। उसकी बहिन की शादी थी। उसे रुपयो की आवस्यय ता पड़ी। उसे उन्होंने तरकाल रुपये दे दिये लेकिन वापिस लेने का आव नहीं था। लेने बाता भी स्वाभिमानी था। वह उसके पास रुपये देने को हो गये तो एक चिट्ठी के साथ ४०० कर लिकाफे में बन्द करके घर पर दे गया और कह गया कि वे चिट्ठी लालाओं को ही देना। आकर जब उन्होंने कोची तो रुपये देखे तो बुख होकर बोले किसी का काम नहीं अटकता मैंने सो मना किया था कि बेटा तुम देने की कीशिश्र मत करना।

एक बार किसी काम के बास्ते रुपयों की बरूरत पढ़ी। ४००० रु० मतवाया। किसी अपने भाईने आ कर धपनी मखबूरी बतलाई कि ५०० रु० चाहिए। धपने सन में क्यासोचते है हैं ५००० रुप्रानहीं होगा इसका तो मना करो तत्काल ५०० रु० दे दिये। उनके मन में हर समय यही विचार रहता या कि अपने देश की, वर्मकी, जाति की सच्चे चरित्र की और सद्भावना की बृद्धि हो।

किसी समय पर कोई सायत्ति भागी फिर तो भ्रमनी जान पर लेलना भ्रमना कर्तव्य समभते थे। तन, मन, भन से कुछ उठाकर नहीं रखते थे। भ्रमनी ताकत से बाहर कोशिश करते थे। फिसी ने कहा मेरे पर में भाग लग गई। भ्रापने भ्रमने पहने के कपड़े भीर घर का जो सामान चाहिए बास्त उठाकर दे दिया। छात्रवृत्ति छोटी जाति वानों को दिया करते थे और कहा करते थे कि इनका उठाना परम धर्म है। उठे को क्या उठाना थिरे को उठाना ही मनुष्य जन्म की सफलता है।

> दरिद्रान भर कौन्तेय। मा पृच्छेश्वरे धन, व्याधितंस्यौषध पथ्यं नीक्जस्य किमौषधैः।

हे कौल्तेय (युधिष्टिर) दरिटों की सेवा कर, घनियों की सेवा करने से कुछ लाम नहीं, रोगियों को औषधि की भावश्यकता है। निरोगी पुरुष को भौषधि देने से कोई लाभ नहीं।

इस बात कामेरे हृदयंपर अद्भृत प्रभाव पड़ा। ऐसे परोपकारी पुरुष को बार-बार प्रणाम हो।

#### पारिवारिक परिचय

मेरे दो पुत्रिया हुई। बडी पुत्री विद्यावती श्री लालबदजी को करनाल ब्याही गई, जो माजकल रक्षा मंत्रालय में कार्य करते हैं। दूसरी छोटी पुत्री स्वदेशरानी श्री ग्रस्टिमनकुमारजी को ब्याही गई जो एक्जीक्यूटिव इजीनियर है। इस प्रकार दोनों ही क्ल्याये मुखी है।

#### श्चन्तिम समय

लडिक्यों के लिए बाप के बाद बाद क्या बाकी रह यथा ? पीहर में कभी जरा-सी तिबयत खराब होती तो लड़कों तिलमिला उठती थी। मगर उस बस्त तक मेवा में लगी रही हाय तक नहीं की। हम सब तो यही थे। लेकिन वह प्रभावशाली आरमा बदन चुकी थी। उक कभी तिबयत चबरा जाती तो उनके छोटे भाई की पत्ती जिसके पति को मेरे ३० साल हो पए उसको अपनी लड़कियों के बराबर रखा। कभी किसी तरह कष्ट नहीं होने दिया। उनका भाव यह रहता था इसे मेरे मरते के बाद भी किसी प्रकार का दुःख न हो। बेबारी परदा करती थी किर भी पास कुलवाकर बिठाम लेते। कहते यह मेरी तीवारी बेटी है। क्योंकि उसके कोई मारी पार करती थी किर भी पास कुलवाकर बिठामों के सही या। वेक्यों कहते नहीं वे वे विठ का दुःख प्राय जाना। सो उस समय तो ऐसे निर्मोही हो गए कि उसके लिए भी हुख नहीं कहा।

लालाजी के सबसे छोटे भाई की गुजरे १७ साल होगए। उन्होंने प्रपने पीछे तीन सहित्यां व एक सहका जो ढाई साल का या, छोड़ा। लहकिया बड़ी थीं। उनकी झारी का भार दनके ही उत्तर था। उसको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। लडकियों की सम्झे घर हायी की वे सब मुखी हैं। सब झाराम में है। मुक्ते तो वेफिक कर गए। मेरी भगवान से हाय जाड़ कर प्रार्थना है कि उनकी महान आत्मा को शान्ति दे।

समाधिमरण पूर्वक स्वर्गवास-

सनिया समय के ७ बने थे। यमं पढ़ता शुरू किया। जब तक प्राण तिकले पढ़ते ही रहे। योरों से कहते तुम भी पढ़ी। प्यान तमाए बैठे रहे। वन तीन बने तो भीर भी वजेत हैं कर सासन तमाकर सामने महावीर स्वामी का कोटी था। उसपर वृष्टि लगा ली। पथाधन लगाकर बेंग्य । जस्दी जस्दी मगोकार मंत्र पढ़ने लगे जैसे समय कह हो जाय पूरा करना हो। प्राणान्त के समय हिनकी लाना, कंट में करू बोलना, प्रांकों में सांसू प्राना, किसी से मोह, किसी से कहना-तुपना, पादि उस समय की किशाप कुछ भी नहीं हुई। सास्या के प्यान में मना वेद्दर पर पूर्व तैन मलक रहा था। ऐसी उत्तम दशा उन्हीं पुरुषों की होती है जिसके मने बूदरों के लिए होता है। यह उनके पुष्प का उदय किहए या शुभ भावना का कक कहिए। लगी के लिए पति हो पर उनके प्राप्त के सिक्त जनकी प्राप्त के समय स्वान के सिक्त पति का समय सहत किसी को हाय तक नहीं करने दूँ। रोने का समय बहुत है। स्थान प्रवस्त का स्वान स्वान हो करने दूँ। राजे का समय बहुत है। स्थान का स्वान स्वान

प्रपता प्रन्तिम समय धर्मध्यान भौर मल्लेखनापूर्वक व्यतीत किया । माचार्य समन्तभद्र स्वामी ने कहा है कि —

> अन्तः कियाधिकरणं, तपः फर्लं सकलदर्शिनः स्तुवते, तस्माद्यावद्विभवं, समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ।

सर्वज्ञदेव सन्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक शरीरक्पी ऐदवर्य हो तब तक ययाशक्ति समाधिमरण में प्रकृष्ट यस्न करना चाहिए।

उनके जीवन को धन्य है जो उन्होंने समाधिपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त किया है। मैं श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी भ्रात्मा को शान्ति प्राप्त हो ।

# सुलभ मार्गी

श्रीमती सुशीलादेवी

धर्मपत्नी रायबहादुर बा॰ सुलतानसिंहजी जैन कश्मीरी गेट, बिल्ली

नाना तनमुखराधकी जैन समाज के एक ऐसे समाज-सेवक हुए जिनमें लोकसेवा की भावना कृट-मूटकर भरी हुई थी। देखांस्य से उनका हुदय लवालब भरा था। राष्ट्रीय धौर धार्मिक कार्यों में सदेव तत्पर रहते थे। जैन धर्म की सेवा के निए वे ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते ये विससे धर्म का मार्थ सबके सिसे सुस्त्र हो जाए। उन्होंने समाज की बड़ी सेवा की।

x x x

### उत्साही ऋौर सच्ची लगन के व्यक्ति

श्री लालचंदजी सेठी सालक विनोद मिल्स, उज्जैन

भी तनसुखराय स्मृति-संघ के सन्वन्ध में पत्र आपका मिला। यह जानकर वही प्रयानता हुई कि स्माप समाज-सेवी लाला तनसुखराय जैन की स्मृति में, एक स्मृति-संघ प्रकाशित कर रहे है और इस कार्य में साथ सक्तिय भाग से रहे है। बास्तव में लाला तनसुखरायजी एक वहे ही उस्साही और सच्धी लगन के व्यक्ति वे। मेरा जनसे प्रकाश पिचय जा है माननीय सेठीजी जैन समाज के समाज-सुधारक, गणमान्य नेता थे। खेद हैं कि उनका स्वयंत्रास हो गया। उन्होंने मस्तरम्य धरवामों हो लालाजी के सम्त्रम्य में चार पितन्यां लिखकर भिजवा दी। हम प्राधा लगाये वे क्योंकि उन्होंने निवला चा तिबयत्त ठीक होते ही लिखकर प्रापके गास मिक्क हुँगा। परन्तु बेद है ऐसे नेता का असम्य में ही वियोग हो गया। हम जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करते है कि स्वर्गीय महान् धारमा को शांति प्राप्त हो घीर कुर्डुन्वियो की इस सक्ट के समय में धूर्य धारण करने की शांका प्राप्त हो।

मैं कोई खास सम्बन्धित विषय लेकर तो कुछ लिल नहीं सकता, किन्तु मेरा जो व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे रहा है उस सम्बन्ध में ध्यक्त ही कुछ लिखकर भेज सकता है।

एक मास से मेरा स्वास्थ्य खच्छा न होने से मैं डाक्टरों के मशवरे के झनुसार विश्राम ने रहा हूँ, सो तबियत ठीक होते ही लिखकर आध्यके पास भिजवा दूँगा।

मैं श्रापके इस कार्य में पूर्ण सफलता चाहता हूं।



### दीपक के समान प्रकाशमय

श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट हिसार

भाई साहब कुटुम्ब भीर समाज के प्रति कितना काम करते थे। कितने उनके सरस परिणाम थे। समाज-उद्धार की उनकी बड़ी लगन एक दीएक के समान थी। उनका मन सदा सेवा के लिए तवरुपता रहता था। कभी देश-तीब तो कभी समाज-सेवा। सब पूछी तो उनका जीवन सेवा के लिए निर्माण किया गया था। वे हुमारे परिवार में एक प्रकाशमाज उमीति थे।



वे धन्य हैं

श्री जियालाल जैन प्रेसीबेन्ट दि० जैन कालिज सोसायटी, बडीत (मेरठ)

यही जीने का मकसद था, यही थी आरजू उनकी। कि गर निकले तो, मुल्को-कौम की खिदमत में दम निकले।।

उपरोक्त शब्द अक्षरशः ला॰ तनसुखराय जैन के सम्बन्ध में घटित होते हैं। उन्होंने अपने जीवन को मुल्क और कौम की खिदमत में लगाया। लालाजी ने रोहतक से पंजाब प्रांत की कांग्रेस पार्टी में बढ़ा पार्ट अदा किया। वे निडर, निर्भीक बनकर मैदान में आये। राष्ट की स्वतन्त्रता की खातिर वे कारावास भी जाने से न धबराये। जनता ने उन्हें पर्ण सम्मान की दिष्ट से देखा। राष्ट्रीय-कांग्रेस में वे ऊचे से ऊचे पदो पर आसीन हुए। देश की आजादी के साथ-साथ लालाजी ने जैन समाज की महान सेवा की है। धर्म के प्रचार-प्रसार में उन्होंने जी-जान की बाजी लगायी । वे दि० जैन परिषद के प्रधान तथा प्रधान-मंत्री पद पर उम्र भर मुशोभित रहे । वे दि॰ जैन परिषद के महारथी थे, जिसके द्वारा उन्होंने बड़े-बड़े सम्मेलन बलाए। इन सम्मेलनों से समाज में नवीन जागृति का अनुठा स्रोत उद्भुत हुआ। समयानुकुल नवीन तथा आवश्यक परिवर्तनों की मोर जनका ब्यान सतत् रहा । जन्होने हस्तनागपुरजी मादि तीर्थस्थानों पर विशाल जैन-सम्मेलन बलाये, जिनमें चनेक सामयिक एवं परम उपदोशी प्रस्ताव समाज के सामने आये: जिनमें से विशेषकर--- १. श्री-पूजा-प्रक्षाल, २. मरण-भोज कृत्रया का निषेश्व, ३. दस्सा पूजाधिकार, में बढ़ार-बन्दी, प्र. दहेज-दिखावा बन्द । उन्होंने मीणा-जाति को भी जैन-धर्म में दीक्षित कर लेने का प्रस्ताव समाज के सामने रखा था। दिगम्बर, व्वेताम्बर तथा स्थानकवासी साम्प्रदायिकता की भी वे जैन समाज तथा जैन-धर्म के विकास में हानिकर समभते रहे। इन तीनों सम्प्रदायों के एकीकरण का प्रस्ताव भी अनका उपयोगी प्रस्ताव था। उन्होंने सहगाँव-काण्ड तथा ग्राब-मदिर काण्ड को एक सेनानी की भाँति डटकर लडा। उसमें वे विजयी हए। निस्सन्देह इससे समाज की प्रतिष्ठा में महानता माई। उन्होने दि० जैन इण्टर कालेज, बढौत की स्राधार-शिला का शिलान्यास किया। बहुत सःरे छात्र प्रति वर्ष इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसी उपयोगी संस्थाओं की समाज तथा देश को महान आवश्यकता है। मुक्ते याद है कि लालाजी ने जब भी हमें ग्रावदयकता पड़ी तभी हमारे कालिज की सहायता की। इस अवसर पर मै उनकी सयोग्य सह-धर्मिणी श्रीमती ग्रजफींदेवीजी की उदारता की भी प्रशसा करू गा। उन्होंने ग्रपने को अपने दिवंगत पति के प्रति परम श्रद्धान्वित होने का एक प्रमाण सिद्ध कर दिया है। जहाँ लालाजी ने प्रपत्ने कर-कमलों से बहौत जैन इस्टर कालेज की आधारशिला की स्थापना की थी-ठीक, उसी के सामने बगल में इन्होने भी लालाजी के नाम को सदैव-सदैव ग्रमर रखने के लिए एक विशाल कमरे का निर्माण कॉलिज में करा दिया है। इसलिये:-- "हम तो उन्हे मानें कि भर दे सागरे हर खासो आम" वाली किवटन्ती इन लोगों पर घटित होती है। इन्होने जीवन का लक्ष्य मात्र सेवा-भाव बनाकर रखा है। वास्तव में ऐसे लोगो का जीवन-काल भावी पीढियों के लिए मार्ग-दर्शक बनकर रहता है। वे धन्य हैं। भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हं कि लालाजी की ग्रात्मा को शास्ति तथा उन्हें सदयति प्रदान करें।

# सहनशीलता ऋौर दूरदिशता के ऋादर्श

श्री उन्नसेन जैन, एम.ए., एल-एल.बी. रेलवे रोड. रोहतक

भ्रापका पत्र मिला, समाचार जाता, धाभारी हूं। मैं अस्वस्थ रहता हूं, भ्रील की विनाई काम नही करती, धतः मैंने सद संस्थाओं से प्रायः सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है।

भाई तनमुखरायजी के सम्बन्ध में क्या तिला जाए वे एक उत्साही, साहसी और कमंठ कार्यकर्ता थे। परिषद् की उन्तित के लिए उनमें वही लगन थी, वे सेवाभाषी कार्यकर्ता थे। महगाँव कांड में भी वे प्रमुख कार्यकर्ता थे। विरोधी परिस्थितियों में भी साहस भीर चतुराई के साथ परिषद् के सामदार अधिकतों को के कलता के साथ कराने में उनका अधिक सहयोग रहा है। कई अधिकेश में विरोधी दल से प्रकेश कर तेने में वे गीछे नहीं हटे। अपनी सहनशीलता और गमीरता तथा दूरद्यांता के कारण उन्होंने जटिन में जटिन परिस्थिति को सनासा और परिषद के परिवेशनों को सकन बनाया।

\* \* \* \*

# सच्चे देशभक्त

### बहुश्रुत विद्वान् श्री वासुदेवशरण

श्रप्रवास

मुफे यह बानकर प्रसन्नता हुई कि श्री तनमुखराय जैन की स्मृति सें एक संघ प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संवहालय में स्वध्यक्ष का कार्य कर रहा था तब श्री तनमुखरायजी से मेरा परिचय हुया। में उनके प्रमावकाली क्यांतरत से प्रभावत हुया। उनके हुदय में सानाल-तेवा का बहुत जीवक उत्तराह था। उनके प्रताया बहुनुखी थी। से बहुत हरी सभाव और दुन्त देखते, उन्नके तिवारण के तिरण प्रसन्तिता हो उठते । मुफे माज तक स्मरण है कि कम प्रकार उन्होंने अध्यक्षत जोते कर उत्तराम सम्मर्थी प्रमावेता के माज मूर्ते को प्रयंत्र वेद्य कि स्वयंत्र को प्राचीन क्यांत्र मूर्ते के प्रयंत्र वेद्य कि स्वयंत्र को प्राचीन क्यांत्र मुखी हो अध्येत व्यवित्य था। उनका स्थल था कि प्रवाति के प्राचीन क्यांत्र मुखी को प्रयंत्र वेद्य वित्य था। उनका स्थल था कि प्रवाति के प्राचीन क्यांत्र मुखी हो प्रवाद करें। इतक कियां को उत्तर होते के प्राचीन क्यांत्र माज को स्वयंत्र के प्राचीन क्यांत्र के प्राचीन किया भी रेव उस सम्मेनन का समायतित्व स्वीकार किया भीर प्रयादि की यात्र की। भाषा की। भाषी है का प्रक्रमाण के तम्मुख्यसण्यो का तक्यां कोति-तस्त्र श्रीया। उनके द्वार देश-वेदा भीर समावन तेवा परसर धारतीयानी थी। एक सच्चे जीत, प्रच्ये प्रधवाल थीर सच्चे देशसेवक भीर समावन तेवा परसर का समरण सबदय ही सबके लिए कत्याणप्रद होगा। उनके स्मृति-प्रंय का यही सन्देवा सुप्त हो स्वयंत्र के हैं।

n

ď

### ऋपना जमाना ऋाप बनाते हैं ऋहले-दिल

श्री देवेन्द्र कुमार जैन मैनेबर वि॰ वैन कालिज (बडौत) मेरठ

जैन समाबार-पत्रो द्वारा तथा प्रकाशित वित्रप्ति से यह जानकर हथं हुमा कि लाठ तमुक्तरायजी के सम्बन्ध में जैन समाब की भीर से महान् स्मृति-यंप प्रकाशित किया जा रहा है। मैरे तथा लालाजी के सम्बन्ध भीत निकट के रहे हैं। धतः उनके विषय में भ्राधिक लिया जा रहा है। मैरे तथा लालाजी के सम्बन्ध भीत निकट तथा प्रविश्व स्वाधक में एक कमंद्र, निकट तथा धिवग समाज की हुए हैं। मैरे जो बेखा, जुना उस पर प्रकाश बातता हु। लालाजी का नाम जैन-समाज का बच्चा-बच्चा जानता है। वे समाज में एक व्यत्कृत वितारे की भीति भाए भीर समाज की एक रोधनी देकर वर्ष गए। लालाजी ने एक साभारण परिश्वित से उठकर धपने जानकत, बाहुबल तथा भावनी व्यवहार-बुशस्त्रता के कारण विशेष उन्नित की। वे धुन के पत्रके क्रमंत्रीति-साणी तथा प्रवित्र के के साथ देश का कारण तथा प्रवित्र के साथ देश का कारण तथा कारण तथा है। साण तथा निवार के सुरुष ये। देश में गीथी पुग भाषा। महान् परिवर्तन के साथ देश का कारण तथा कारण तथा कारण तथा साथ की भी बेतना भाई। लाला तनमुखराय सरीखे महानुभावों ने जहा कार्यन-वार्यों की पूर्ण सहयोग प्रदान किया, वहा वे इस कारिक-शाल में अपने समाज को भी न भूते। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां अपने समाज को भी न भूते। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां प्रवित्र साम के प्रवित्र समाज को भी न भूते। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां मां कि साम नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां स्वाप्त कर प्रवित्र साम किया, वहा साम प्रवत्र प्रवात कारण मां कारण कारण मां स्वाप्त कारण मां कारण मां साम को भी न भूते। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां साम की भी न भूते। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामायक-प्रसान कारण मां साम की भी साम कारण साम का

वे अकेले ही चले थे जानिबे-मज्जिल मगर--लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया।

उन्होंने अ० भा० दि० जैन परिषद् का झंडा उठाया। परिषद् के प्लेटकार्स पर अपने विचार के लोगों को एकमित किया और एक जाग्रति समाज में पैरा कर दी। उन्होने विचया-विवाह का चलन, दस्सा पूजा भिकार, गरण-भोज कृश्या का निषेष, विचार-शादियों में बढ़ार की फिजुलक्की का बन्द होना तथा धार्मिक क्षेत्रों में धिक्षा का प्रचार, छात्रवृतियों की देन, धार्मिक ट्रैक्टस् छायना तथा पुस्तिकार्षों का वितरण खादि उत्तस कार्य किए है।

भारत भर में क्यांति प्राप्त दि० जैन पोलिटेनिनक-इस्स्टीट्यूट बड़ीत की प्राधारिशता की स्थापना उन्होंके वरद्-हस्तों द्वारा हुई। पोलिटेनिनक-इस्स्टीट्यूट बड़ पोथा है जिसे साताओं ने रोपा था। प्राप्तिक युग को इस ऐसी सस्या की कितनी आवश्यकता है। यहाँ से प्रति वर्ष भनेक जैन तथा जैनेतर प्रशिक्षाभाषी उद्योग-धंधों में प्रतीन हुंहर भागे भरण-पोषण के लिए प्राप्त-निर्भर होते हैं। देश की सेवा करते हैं। ध्वल में दि० जैन पोलिटेनिनक बड़ीत की उपायेदवा के साथ लाला तनसुकशय का नाम संब भ्रमर रहेणा। इस नववर संसार में कोई सदा तो रहा नही—तिव पर भी कुछ लोग होते हैं जो कभी-कभी होते हैं। तालाजी के निषम से समाव को गरी क्षति पहुँची।

जाहिरा दुनिया जिसे महसूस कर सकती नहीं---आ गई हममें कुछ, ऐसी किमी, उनके बगैर।

भगवान् उनकी धारमा को सद्गति दें, शान्ति दें, धौर हमारी पीड़ी के लोग उनके उपयोगी पथ के राही वनें। उनकी स्मृति में निकलने वाले ग्रंथ की मैं सराहना करता हु।

#### A Man of Inspiration

Shri Bhikha Lal Kapasi Pandara Road, New Delhi

When I came to New Delhi in August 1940 as Assistant Information Officer in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, my first association with Lala Tansukhrai Jain was at a meeting of Jain Sabha New Delhi. Then I met him several times later on when he was incharge of Tilak Insurance Co. Ltd. and my association grew gradually and I must also give credit to him for making me insurance minded.

Afterwards he was instrumental in calling a meeting after some years for discussing the questions of establishing unity amongst fain community in Delhi and I had the good luck to preside at a meeting at the premises of Mahavir Jain Library when the question of Jain Unit was discussed and he was mainly instrumental in collecting all prominent Jains of Delhi and New Delhi for this purpose. I also associated myself with his various activities namely Jain Cooperative Bank, Jain Club, All India Humanitarian Conference, Bharat Vegetarian Society etc. He was a source of inspiration to many young Jains of Delhi and he always encouraged all activities relating to social, economic and cultural development of Jains in Delhi. I may also mention here that when I discussed the guestion of starting Iain Milan at Delhi in September 1960 he gave me the encouragement and took active part in its activities in the initial state, though because of his ill-health later on, he had to curtail all his activities.

The Jain Milan of Delhi is an informal organisation started in september 1960 and during this short career of four years it has gained popularity mainly because of its democratic atmosphere. This organisation has no president, no office bearers, no membership fee and no constitution. However, with the goodwill of

friends and sympathizers, this informal association is gaining strength day by day. After starting this organisation with the help of friends like Mr. Daulat Singh Jain, Mr. Deputy Mall Jain and other friends, this organisation is now being continued with the help of convener friends like Shri Daulat Singh Jain, Shri Lodha, Shri Mehtab Singh Jain, Shri R. C. Jain and Shri B. P. Jain and the present convenors of Jain Milan are Mr. Daulat Singh. Shri R. C. Jain, Shri Adishwar Prasad Jain, Shri Lodha and Shri Kapur Chand Jain. In this connection, it may not be out of place to mention here one unique achievement of this gathering of calling all the leaders of Jain community belonging to various sections, who had come here to give evidence before the Select Committee of the Religious Trust Bill and presenting a unanimous voice by selecting one spokesman for giving evidence and in this connection one cannot, but remember the services rendered by M.Ps., Shri Raspath Singh Dugger and Shri R. K. Malvia, through whose effort a meeting was called at the residence of Shri Rajinder Kumar Jain to decide this question. It now rests with the members of the Jain community in Delhi to fulfill the high ideals and aspiration of late Lala Tansukhrai Jain for giving tangible shape for having a strong central organisation in Delhi which can coordinate the activities of various small and big organisations and which would, besides, improving the social economic, cultural and political status of the Jain community would also be useful for having its due share in the overall development of the capital of the country.

महावीर वाणी कोहो पीइ पणासेइ, माणो हैविणय नासणो । माया मिलाणि नासेद, लोभो सब्ब विणासणो ॥

कोध प्रीति का नाश करता है. मान विनय का नाश करता है। माया मित्रता का नाश करती है भौर लोभ सभी सद्गुणो का नाश करता है।

### मानव-हृदय का ऋालोक

श्री सुलतानसिंह जैन, एम.ए. सत्री म० भा० वि० जैन परिवद-शाला शामली (उ० प्र०)

यद्याप में कभी उनके दर्शन न कर पाया था; किन्तु उनके कार्य-कलायों से परिचित होकर ही कृत-कृत्य हो गया। उनके 'बीर' में प्रकाशित लेखों से जो प्रेरणा पुने प्राप्त हुई, उसीके फलस्वरूप में मामिक कार्यों में हिच नेने नगा भीर तेवा-कार्य को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य समभक्तर समाज के म्यलाई में दूरकर समाज-तेवा करने के लिए भ्रमायास ही प्रवत्त हो उटा। मेरी कोई प्राकासा नहीं कि मे क्या बनु और क्या न बनु , किन्तु प्रति-अण किसी न किसी सेवा-कार्य में स्त रहना प्रयान प्रमुख कर्त्तय समझता हा और उसी में सुख का भ्रमुभव करता है।

स्त में मेरी हार्दिक कामना है कि लालाजी की दिवसत आरमा को शान्ति प्राप्त हो प्रोर उनके संतप्त परिवार एव स्तेहीजन को वैयं तथा साल्यना मिले। यही नहीं, उनके किये गये कार्य मानव-मात्र के हृदय को सर्देव धालोक्ति करते रहें।

### लगनशील कार्यकर्ता

जैनरत्न सेठ श्री गुलाबचन्द टोंग्या

इन्दौर

स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी जैन एक लयनशील, कमंठ समाज-सेवक थे। उन्होंने न सिर्फ जैन समाज की ही सेवा की बरिक स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था।

तिलक इस्वोरेस क० १६३५ में स्थापित हुई थी। १६३६ में इसका इस्वोर में भी बांच प्राफिस लुन नया था। १६४० तक यहां उचका बीच प्राफिस लुन। इस बीच में लगमना १,९१४ बार इस्वोर झाये। जब भी धाये, मुझसे हमेशा मिसते रहे। समाजसेवा के सस्वस्थ में ही उनकी चर्चीए होती रहती थी। भा० दिठ जैन परिचड़ का कार्य उन दिनों बहुत जोरों पर या। परिचड़ के घाप स्तम्भ में। धायने ध्ययना पूरा जीवन धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में ही अपतीत किया। ऐसे कर्माठ कार्यकर्ती को में घपनी हार्यिक शद्धावित क्षिता हूं।

लालाजी की स्मृति में घाप स्मृति-ग्रथ प्रकाशित कर रहे है यह प्रसन्तता की श्रात है --- उसकी सफलता की कामना करता हु।



### प्रेरसा के स्रोत

डा॰ ताराचन्द जैन (बल्जी) M.Sc., LL.B., N.D.D.Y. जवपुर

लाला तनयुकरायजी निरुक्य ही उन महान् विमृतियों में से थे, जिन्होंने विना स्वार्थ के सपने सापको देस तथा समाज-तेवा के कार्य में मिला दिया, योल दिया। एक मात्र कर्त्तन्य की ही उन्होंने सपना धर्म समझा। राष्ट्रीय-सान्तीकन में उन्होंने सपना पूरा सहयोग दिया धौर देश की लातिय के अल भी गये। लेकिन उनमें यह की लोलूपता नहीं थी। यदि वे वाहते हो मिनस्टर भी वन सकते थे, लेकिन देश के स्वतन होने के बाद उन्होंने सपने सापको समाज-तेवा के ठोस कार्य में हमा दिया। उन्होंने संपने सापको समाज-तेवा के ठोस कार्य में लगा दिया। उन्होंने संकहों सेवाभावी कार्यकर्ता पैरा किये—वे प्रेरणा के लोत थे। उनके सम्पन्न में जो भी व्यक्ति एक वास प्राज्ञाता वा वह सदा के लिए उनका हो जाता था। उनके सम्पन्न में जो भी व्यक्ति एक वास प्राज्ञाता वा वह सदा के लिए उनका हो जाता था। उनका जीवन पढ़ाने के लिए प्राप्त है।

कालाजी से भेरा परिचय छन् १६५२ में हुमा, जबकि वे एक संस्थाका उद्घाटन करने मार्थ से— उसके बाद से वे जब भी जबपुर में पथारते वे हमारे यहां ही ठहरते थे। धीर मैं भी कई बार दिल्ली गया, तक उनने भवदम मिलकर माता था। उनके दर्शनों से ही गर्जव की प्रेरणा मिलती थी। उनकी प्रकृति व माकृति बहुत सीम्य थी।

समाज-सेवा के कार्यों में उनकी बेहर लगन थी। समाज का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें उन्होंने प्रपत्ता सहयोग नहीं दिया हो। उनके कार्यों, स्वाय भीर उदारता को देखकर सब नोग उनकी भूरि-भूरि प्रमाश किया करते थे। वे देश, त्याज के उन कमंत्र, प्रमुचयी भीर कस्तंत्रय-परायण कार्य-कर्ताओं में से थे, जिनका जीवन अनुकरहोग है। भाज उनकी सेवाभों की देश व समाज को धरमाल सावश्यकता थी। गेले अवनय में देशमीर बीच से उठ गये, भमी उनकी प्राप्त भी भिषक नहीं थी। किन्तु ऐसे योध्य व त्यारी महान् पुरुवा की परकोक में भी सावश्यकता रहती है। में दिवगत मारास के प्रति अपनी हारिक श्रद्धावति स्रतिय करता हूं।



### साहसी तेजस्वी नररत्न

रायबहादुर बा० दयाचन्दजी जैन एक्स चोफ इंजीनियर, वरियागंज, विस्ली

मेवा का कार्य महान् है, सेवा करने वानों को कदम-कदम पर कठिनाइया उठानी पहती हैं। यदि काम बिगह गया तो सब शी-मर के बुगाई करते हैं और कदानिय काम वक्क ही गया तो उसका श्रेय कर वह व्यक्ति को न देकर भग्य को देना वाहते हैं। स्वय तो करता नहीं माहते भीर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रश्नान करके बुगाई टरोज़ने में सो रहते हैं। माहते भीर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रश्नान करके बुगाई टरोज़ने में सो रहते हैं। यही कारण है कि हमारे यहां घच्छे समाजनेवक और उत्तम कार्यकर्ताची का प्रभाव है। यरखु कुछ ऐके तेजब्दी नर-रत्त होते हैं। जो इन वालो की चिता नहीं करते। प्रयान पर्म मानकर देश और समाज की सेवा करते हैं। लाला तनकुष्टरायनी मेह ये बिज्होंने कार्य करते किसी की परवा नहीं की और विश्व कराम को प्रच्छा समाध्य दुढ़ संकट्स से कर ठाला।

मैं उनके प्रति श्रदांजलि प्रपित करता हू और भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज में ग्रच्छे लोक-सेवक जन्म लें।



# सर्वतोमुखी प्रतिभा

सर्वश्री कान्ता जैशीराम मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, वरियागंज, विल्ली

भाज देत में मांसाहार का प्रवार बड़ रहा है, अस्टाचार की अधिकता है। बीजों में मिलावर का रोग इस तेजी में बढ़ता जाता है कि गुढ़ यदार्थ खाने तक को नहीं मिलती। धारीर को बॉलएट और शक्तिवाशी नानों के लिए गुढ़ थी, दूथ की धावस्वकता है। लालाजी की दृष्टि इस धोर गई। उनकी प्रतिभा सर्वतीमुखी थी। उन्होंने बम्बई के मेबर सेठ आराम करतदासबी की प्रध्यक्षता में थी-दूथ मिलावर निषेध कान्केंस की और पूरे और-सोर के साथ उसका प्रवार किया जिसका प्रच्या कत हुगा और शाकाहार के प्रचार के लिए Vegetarian Conference की भीर समिति बनाकर महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जिसकी धाज बड़ी धावस्थकता है। में प्रवर्कों का ध्यान इस धोर धाकधित करना चाहती हु कि वे लालाजी के प्रधूरे कार्य को पूर कर्य के प्रयार के स्वार्थ के प्रवार के साथ उसकी धावस्थकता है। में उनके प्रति अपनी श्रदांवित अपित करती हूं।



## महान् परोपकारी

सेठ मिश्रीलाल पाटनी बेंकसं बीडवाना बोली लक्कर (म॰ प्र॰)

जैन समाज में भी ऐसे महान् कार्यकर्ता, कमेंठ व्यक्ति ये कि वाकई इनके कार्यों को पढ़ कर ऐसे महान् बीर, कमेंठ कार्यकर्ता का जैन समाज से विख्योह हो जाना महान् दुख की बात है जिसकी पूर्ति होना इस काल में बढ़ी मुक्किल व समंभव-सी है।

श्री दानवीर साहू धान्तिप्रसादकी, श्री धसयकुमारजी एवं श्री सुनेरचन्दजी धास्त्री स्मादि धाप माहूबान ने प्रभिद्ध देशवस्त्र, कसंबीर, समाज-सेवी, प्रभावधाली, विक्यात, सनेक संस्वासों को प्राण देन बाले नहान् यशस्त्री पुरुष के कार्यों को स्मृति हेतु एक स्मृति-संग तैयार करने का प्रायोजन किया। यह संकलन उनके सेवा-कार्य विकारी हुई सामधी का संग्रह कर एक जगह एकत्रित कर जनता के सहुचयोगार्थ रखने का विचार किया यह सायंत सुन्तर है। मैं श्री तननुष्वरायची के प्रति अद्धांजिन भेजता हूं सौर यह भी शुम कानना भेज रहा हूं कि आपका यह प्रयास आपके उत्साह एव मावनानुकृत शीम ही निविध्न समूत्र होकर यह लालाजी कास्मृति-यंव वहा ही लाभोषयोगी वने यह मेरी भावना है। धौर मैं इस समिति के समस्त सदस्यों का भी धाभार प्रदीस्तत करता है।



#### VERY GOOD WORKER

Shri Narendra Kumar Jain, B.A. Dehradun,

I just received a few papers relating to Shree Tansukh Rai fee. This is really a very good adventure and this reminded me my association with him on so many occasions. He was really dynamic man and perhaps the only person who realised at one stage to bridge the rift among Jain Youth and the organisation of the Parishad. It was at that time I had an opportunity to come in contact with him and I was very much impressed by his method of dealing the things in the interest of the community I have also seen him working for the Congress and Congress Organisational matters. I can say he was a man who always took optimistic views and was always successful.

I wish the work taken up be successful and it will be a good contribution in the old memories.

× × **x** >

### सफल जीवन

श्री रूपचंद गार्गीय जैन

स्व० जंनधर्म-भूषण व० वीतमञ्जावाजी ने वापने जीवन-काल में जैन समाज के तब्युवनों के दिन। में धर्म व सलाव-नेवा की एक नहरी लगन पैदा की वी जिसके परिणाय-स्वरूप समाज में नुधार के कई महत्वपूर्ण नार्थ हुए। बहुत-ती नई शिक्षण संस्थाएं लुकीं समाव ने नव्युवनों में प्रमें निक्का संस्थाएं लुकीं समाव निवाद है हो तथा उनके सावार-दिवार में भी उन्नित हुई। हमारे मित्रवर स्व० लाला तनकुष्तरावत्री को भी उन्हीं बहाबरीजी की संगति वचवन से ही प्राप्त हुई जिसकी गहरी छाप उनके जीवन पर लगी, फनस्वरूप दिन पर दिन उनके दिल में वर्ष, समाज-सेवा व देखोदार को नामन वहुती ही गई। अपने जीवन के सन्दर जिस समाज-सेवा व स्वी समाव-सेवा व स्वा के स्वर्ण करने के सन्दर जिस समाज-सेवा व स्वर्ण के समाव-सेवा व स्वर्ण कर समाव-सेवा व स्वर्ण कर समाव-सेवा व स्वर्ण कर समाव-सेवा व स्वर्ण कर समाव-सेवा का प्रमाव के सन्दर जिस समाव-सेवा पर सित्र वी स्वर्ण कर से कलाते की कला उनहें साती वी। वे सदा हसमुज रहते ये, स्वर्णिय-सेवा का पूरा व्यात रखते थे। १६३४ से दिव जीन परिवह के द्वारा उन्होंने जीन समाव के सुधार-कार्यों में समनी सेवा का क्षेत्र बहाया, तब से ही मेरा उनके सम्पर्क रहा है। १४ जुलाई १६६३ को वे हमते सवा के लिये दिवा हो पर्या हमते पर सवा पर स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण करने सम्पर्क रहा है। इंप जुला एक सच्या हित्रीयी स्वरा के लिये दिवा हो स्वर्ण हमते पर सवा सित्र विवा हो स्वर्ण हमते पर सवा मान को का स्वर्ण हमते हमते के साथ व स्वर्ण मान कर सवा हित्रीयी सोवा में साथ हमते हमते करता हा।

### सबके प्रिय नेता

×

श्री हीराचंद जैन मांडला, राजस्थान

लालाजी का जीवन सादा और पवित्र था। वे जैन समाज के गौरव थे। भ० महायीर के विद्वारों को सरल कर ते प्रचार करने में वे बड़ी रुचि रखते थे। महायीर जमंत्री उस्खा मनवाकर उन्होंने एक मार्क्स कार्य किया। याज जब हिसा की अधिकता बढ़ रही है तब उसके दिरोध में धावाज उठाने वाले दृद्धातिक साहसी नेठा की बड़ी प्रायम्बकता थी। लालाजी ऐसे ही समित्राली रुल थे जो सिद्धांनों की रक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहते थे। वे हमारे पुराने मित्र थे। में उनके प्रति अद्धांनित अपित करता हु।

# कर्मवीर श्री तनसुखरायजी

श्री गुणभद्र जैन,

जीवन के पश्चात् नाम उसका ही रहता,
सस्य-सिद्धि के लिए कम्ट वो बहुया सहता,
बहु मनुज-रत्न होता है, सब कुछ पावन,
पर तेवा के लिए करे वो धर्षण तन-मन,
श्रीयुत् तनसुजराय ने, की जो सेवा धर्म की,
स्थाप रही है धाव भी, यह गाया सरकम की ॥१॥



भी महाजचंद माभम मानास (सौराब्द)

सेवक मिसते जहां-तहाँ, स्वार्थी श्रीममानी, करते आग्रह विवश सर्वदा वे सनमानी, कहकर कलिशुग दोष, सत्य को निह श्रपनाते, करते स्वयं अनीति, प्रन्य से और कराते, सेवक लालावी सद्य, है मिसना दुर्नम महा, सेवा का मादक्षं ही, नस-नस में खिसके रहा ॥२॥ सरल सरवता, न्याय नीति वी उनके मन में,
सादाई को ग्रहण, किया था निज जीवन में,
हुए नहीं गूबिस्ट क्षणिक बैभव को पाकर,
सेवावों की यथा समय घर-घर भी जाकर,
हो निरीह निज देश की, सेवा वे करते रहे,
देकर के निज डब्य भी, पर दख वे हरते रहे।।३॥

सुन निन्दा के नहीं दिये के अपने प्रच से,
या सुधार से प्रेम, नहीं नस्वर जीवन स,
वरिषद् के के प्रास्त, कर्म के ये उस्साही,
कस्के पर-उपकार प्रशास कभी न वाही,
देख प्रमंके हुता को, दुन्जित या उनका हिया,
सस्य धर्म ग्रेसा की, सब कुछ या उनने किया।।४।।

कर्मवीर है वही न जो बाघा से डरता, बढता रहे सदेव नहीं पग पीछे, थरता, मिली सफतता उन्हें हाथ जिबबे भी डाला, पाला निज कर्तब्थ, कभी भी उपेन टाला, जाति सुधारक सर्वदा, लाला तत्रसुखराय थे, दोन-हीन जन के लिए, सक्षेत्र प्रसम सहाय थे।॥४॥

×

### बिरले महापुरुष

भी नरेन्द्र (कॅप्टेन) सुपुत्र भी जमनाप्रसावजी वेरिस्टर, नागपुर

लालाजी जैन समाज के महान् मुखारक थे। उनके मन में सदैव देश घीर समाजन्सेवा की भावना जागृत रहती थी। हमारे पिता बैरिस्टर जमनाप्रसादजी उनकी सदैव प्रशंसा किया करते थे। ऐसे महापुरुष ससार में बिरले ही होते हैं। में उनके प्रति श्रद्धाजांठ घर्षण करता हूं।

## ऋपने काल के संरद्धक

प्राच्य विद्यामहार्णव श्री जुगलिकशोरजी मुख्त्यार अधिकाता बीर सेवा संदिर, दिल्ली

हर्ष का विषय है कि बीर शासन जयन्ती के शुभ श्रवसर पर श्रीमान् लाला तनस्खराय जैन (मैनेजिंग डाइरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी) दिल्ली का भाई अयोध्याप्रसादजी गोयलीय सहित. उत्सद के प्रधान की हैसियत से बीर सेवामन्दिर में प्रधारना हुआ। आपने बीर सेवामन्दिर के कार्यों को देखकर ग्रनेकान्त के पून प्रकाशन की भावश्यकता को महसूस किया और गोयलीयजी को तो उसका बन्द होना पहले से ही खटक रहा था, वे उसके प्रकाशक थे ग्रीर उनकी देशहितार्थ यात्रा के बाद ही वह बन्द हुआ। अतः दोनों का अनुरोध हुआ कि "अनेकान्त" को अब शीघ्र ही निकालना चाहिए । लालाजी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर सभे आधिक चिन्ता से सक्स रहने का वचन दिया, और भी कितना ही ब्रास्वासन दिया साथ ही उदारतापुर्वक यह भी कहा कि यदि पत्र को लाभ होगातो उस सब का मालिक वीरनेवा मन्दिर होगा। श्रीर गोयलीयजी ने पुर्ववत प्रशासक के भार को अपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था सबस्धी जिल्लाओं का रास्ता साफ कर दिया। ऐसी हालत में दीपमालिका ने नये थीर निर्वाण गवल के प्रारम्भ होते ही अनकान्त को फिर से निकालने का विचार सनिश्चित हो गया। उसी के फलस्वरूप यह पहली किरण पाठकों के सामने उपस्थित है और इस तरह मुक्ते अपने पाठकों की पन सेवा का ध्रवसर भ्राप्त हम्रा है। प्रसन्तता की बात है कि यह किरण ग्राठ वर्ष पहले की सचना अनुसार विशेषाक केरूप में निकानी जा रही है। इसका सारा श्रेय लालाजी तथा गोयलीयजी को प्राप्त है— लासकर अनेकान्त के पून: प्रकाशन का सेहरा तो लालाजी के सर पर ही बँधना चाहिए जिन्होंने उस अर्गला को हटाकर मुक्ते इस पत्र की गति देने के लिए प्रोत्साहित किया जो अब तक इसके मागं में बाधक बनी हुई थी।

इस प्रकार जब धनेकान्त के पुनः प्रकाशन का मेहरा ना० तनमुख्यायजी के सिर पर बेंधना था, तब इससे पहले उक्का प्रकाशन कैसे हा सकता था ? ऐगा विचार कर हमें सत्तीय धारण करना चाहिए धीर वर्तमान के साथ वर्तते हुए नेन्नकों, पाटको नथा दूगरे सहयोगियों को पत्र के सहयोग विषय में अपना-प्रवान कर्तव्य समझ लेना चाहिए तथा उसक पालन में रूड-सकरण द्वीकर मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए।



### स्वजनों की ऋोर से श्रद्धाञ्चलियाँ

#### सेठ रामगोपालजी

वानीयर

साला तनसुम्हरायजी बडे जीवट के व्यक्ति ये। उनमें साहस, सौग्रं भीर नि.शंक वृत्ति भी। यमं, समाज भीर देश की सेवा के कार्य में सदा उमगशील रहते थे। दीन-दुःखियों की सहायता करना कर्तव्य समभते ये।

#### ला० श्री शिखरचन्दजी जैन

विल्ली

तालाजी सभी प्रकार में संपन्न थे। लक्ष्मी की उन पर कुषा थी। परंतु वे अपने धन का उपयोग धपने ऐश आराम में ही लर्चनहीं करते थे। परोपकार वृत्ति को खपना धर्मसमभते थे। धौर दिल लालकर धार्मिक कार्यों में स्थय करते थे।

### श्री लूबचन्दजी जैन, ग्रम्बालावाले

मोडलबस्ती, दिल्ली

मै उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानता था। वे उत्तम सलाहकार थे। उदारना एव बास्सस्य को मूर्ति थे। उनकी स्मृति सदैव मेरे मन मै बनी रहेगी।

#### थी गिरीलालजी

मेरठ

साताजी हमारे जिए पूज्य और छादरणीय है। उनकी समाज मुवार और जनसाधारण की सेना करने की भावना दननी अधिक थी कि चर के कार्यों की भी पर्या नही करते थे। उनका जीवन मानो ऐसा था कि वे सेवा करने के लिए पैदा हुए हों।

#### श्री रणजीतसिंहजी जैन

बडौत

में उन्हें सदेव एक ऐमा तेजन्यों समाज का सच्चा सेवक समभता या जो नि स्वायं वृत्ति से ममाजनमध्य भीर एकता के कार्य में लगे रहते थे। उन्हें इस कार्य में बड़ा आनन्य आता था। जैन समाज को विभिन्न भागों में बेंटा देलकर उन्हें बड़ी तकलीफ होतों थी। उनकी इस्क्या रहती थी कि समस्त जैन समाज कब भ० महाबीर के अंडे के तीचे एकत्रित हो आय। वे मेरे साह थे परस में उन्हें बटे भाई के समाज मानता था।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

#### श्री किञ्चलालजी मोडलबस्ती, विल्ली

लालाजी मेरे मामा थे। मुक्ते यह सौभाग्य प्राप्त हो सका कि मैं उनकी बीमारी की भवस्था में कुछ सेवा कर सका । इसे मैं भवना भहोभाग्य समक्षता हैं । वे एक प्रतिभा-संपन्न ममाज के नेता थे। जैन समाज शक्तिशाली और गौरवशील बने वे इस बात का सटैव प्रयस्त करते थे।

#### श्रीभगवानदासजी जैन, मोडलदस्ती, दिल्ली श्री शान्तिप्रसादजी जैन, झरिया, बिहार

हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समभते हैं कि लालाजी की छत्रछाया हमारे ऊपर रही। हमारे जीवन पर उनका बढ़ा प्रभाव है। उदारता, प्रेम और कर्तव्यपरायणता की भावना उनमें भनुपन थी। उन जैसे गुए। समाज के युवकों में आ जावें तो हमारा समाज शक्तिशाली बन जावे।

### श्री कूलभूषणजी

रोहतक

मेरे पिताजी का स्वर्गवास उस समय हुआ जब मै ढाई वर्ष का था। मेरा पालन-पोषण ताऊजी ने किया। उनकी छत्रछाया में मैने शिक्षा पाई श्रीर योग्य हन्ना। मैं उनके ऋगासे कभी उऋण नहीं हो सकता। ताळजी ने धर्म और समाज की क्षो सेवा की ही उन्होंने परिवार की भी बहुत उत्तम रीति से सेवा की । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में इस प्रकार के तेजस्त्रीनररत्न का जन्म हम्रा।

#### श्री कलियारामजी बरियागंज, विल्ली

लालाजी को भैं भ्रयने बडे भाई के समान मानता हुँ वे मेरे भ्रत्यत निकट थे। मेरे द.ख सख के साथी थे। सदा मेरे मार्गदर्शक और मलाहगीर थे। उनके अभाव से मे अपने की भसहाय अनुभव करता हुँ। सामाजिक कार्यों के करने मे उन्हें बडा उत्साह रहना था । किसी बदले की इच्छा के बिना परोपकार की भावना थी। उनका सिद्धात था 'नेकी कर दरिया में ਫ਼ਾਕ'।

# श्री विद्यावती. स्वदेशरानी

(दोनों पुत्रियाँ)

पिताजी का हमारे ऊपर अपरिमित स्नेह था। उन्होने हमें सभी प्रकार से योग्य बनाया । वे हमारी उन्नति का सदैव व्यान रखते थे । अतिथि सत्कार, सेवा उदारता ग्रीर बहुों का सम्मान मादि गुण उनमें कूट-कूट कर भरेथे। बाहर से पधारे धार्मिक और राष्ट्रीय नेताम्रों भीर कार्यकर्ताओं का जब भी घर पर भाना होता उनके सत्कार के लिए वहे ही उत्साहित होते भीर मपने को घन्य समभते उन्होंने सेवा करके कभी भी बदले की इच्छा नही की। ऐसे गुणों से ही घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे मनुष्य रत्न को हमारा उनके चरणों में बारम्बार नमस्कार हो।

#### ग्रहमादेवी, संतोषकुमारी, त्रिशलादेवी (तीनों छोटे भाई की पुत्रियाँ)

पूज्य ताऊजी, ही हमारे सब कुछ थे। हमने समने पिता के दर्शन भी नहीं किए थे छोटी सामु में ही हम सब बालको को छोड़कर स्वयं मिथार गए। हमारी माता प्रसहाय थी। उसकी देखरेख धीर व्यवस्था का कोई साधन न था। परतु ईस्वर की कुपा से हमें इस बात कभी धनुभव नहीं हुया। कि हमारे ऊपर किसी की छत्र खाबा नहीं है। हमारा पालन पीयन, विश्वा और दिवाह का कार्य अत्यंन उताम रीति से किया विसके कारण हम सब सुली हैं और स्वर्देव जनकी पालन स्मृति हमारे हुदय में विद्यान रहेगी। हमारा उनके वरणों में बारम्बार नमस्कार हो।

#### प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रीमंत बिहान् ला० राजकृष्णजी वरियागंज, दिल्ली

भाई तममुखराय हमारे ऐसे माथियों में से वे जिल्हें देत, धर्म और समाजकी सेवा में बढ़ा मानंद आता था। पासिक कार्यों में नवांनता प्रावे समाज प्रभावशाली बने। रात दिन इस बात का ध्यान रखने थे। तीम वर्ष से हमारा उनका भाई जैना सम्बन्ध था। पूज्य वर्षींबी के ये मनस्माकन थे। देश पर्य और समाज के सच्चे नेवक थे। मुधार वादी दिष्टकोण रखते थे। निर्भीक साहती और स्पाट वादी समाज के कार्यकर्ती थे। उनके स्रभाव से समाज का एक लेजस्वी कार्यकर्ता चला गया जिनकी निकट भविष्य में पूर्ति होनी कटिन है। से उनके प्रति



## स्नेहशील महापुरुष

श्री शांतिकुमार गोधा डिग्गी हाउस, जवपुर

सामात्री बड़े सब्बन व स्नेहसीन महानुभाव थे। धर्म और देश सेवा करना उनका मनचाहा विषय था। गागाविक, पामिक व राजनैतिक क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किए है वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। में उनके प्रति श्रदांवित प्रपित करता हूं।



### पित्तुलय स्नेहधारी

थी नन्दनकुमार, हीरालाल मन्नुलाल जमेती बाजार, मेरठ

नाला तनस्खरायजी को मैं प्रपने पिता के समान मानता था। सेवा का भाव मेरे हृदय में उनकी गृतिविधियों को देखकर हुआ। वे जहां पहुंच जाते वही के युवकों में उत्साह का संचार कर देते थे। उमंग और उत्साह की साक्षात मृति थे। जैन समाज के भद्वितीय रत्न थे।

### सफल कार्यकर्ता

श्री रतनलालजी

Ex. M.L.A.

उन्होंने परिषद् में कंधे मे कंधा मिलाकर बड़ा कार्य किया था। उनके प्रयास से परिषद लोकप्रिय बन गई थी।

### चमकते हुए हीरे

श्री जगत प्रसादजी

atat

भाई तनमुखरायजी के प्रति मेरे मन में भ्रगाध प्रेम था। मैं किन शब्दों में उन्हें ब्यक्त करूं ? वे जैन समाज के ऐसे चमकने हुए हीरे थे जिन पर सभी को गौरव होता था। राष्ट-प्रेम उनमें कट-कट कर भराया। जब समाज से जाति के क्षेत्र में आए तो उन्होंने आशातीत कार्य किया। परिषद् भौर वे एकार्थवाची हो गये थे। भै उनके प्रति श्रद्धाजिल भ्रपित करता हं।

### कुशल कार्यकर्ता

रायबहादूर सेठ श्री हीरालाल जैन 'भैयासाहब

×

कल्याण भवन, इन्दौर

लाला तनसुखरायजी का सार्वजनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान था। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। जलसा और दूसरे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था करने में वे म्रत्यन्त पद्र थे। दिल्ली में जो उन्होंने मेरा सार्वजनिक स्वागत कराया वह सुखद स्मृति सदैव याद रहेगी। ×

F 46

### ऋदितीय समाज सेवक

श्री दरबारीलाल जैन न्यायाचार्य, M.A.

उन जैसा समाज-सेवक धौर समाज के लिए टीस रखते वाला मुझे दूसरा कोई व्यक्ति रिखाई नहीं देता। उनकी कार्य-प्रणाली धौर ठोस कार्य करने की शमित से में तब से परिचित हू जब ११३५ में भावू कोत्र पर जात्रियों के लिए गवर्नमेंट द्वारा लगाये टैनस का उन्होंने उटकर सिर सेवा भा धौर हम जैसे युक्कों को भाङ्गान किया था। अब तो उनका व्यक्तित्व, प्रभाव धौर सेवा का ठम केवल समरणीय रह गये है।

उनके स्थान की पूर्ति होना कठिन है। मैं भौर मेरी श्रीमती उनकी झारमा की शांति के लिए कामना करते है तथा आपके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। भगवान् श्री जिनेन्द्र से प्रार्थना है कि वे आपको इस समझ कट्ट को सहन करने का बंज प्रदान करें।

v

# सेवामावी, मधुरमाषी

श्री भगवतीप्रसाद खेतान खेतान भवत बस्बर्ध

×

स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की स्मृति में आप एक ग्रंथ प्रकाशित कर रहे है जिसका सचनापत्र प्राप्त हमा। पढ कर बहत ही खबी हुई।

मेरा भी उनके माथ कुछ संपर्क दिल्ली में दो तीन बार हथा था। उनको सेवाभावी मिलनमार बृत्ति से मैं परिचित्त हूँ और उनके चतुराई भने मधुर शब्द झभी तक नहीं भूना मका हूँ। उनका साथंजनिक कार्य में संपर्क तो बहुत ही था और ऐसे सेवाभावी व्यक्ति के जिए समृति याद्य प्रकाशित करने का सायोजन साथने किया उसके निए सनेक घन्यवाद। उनकी पुण्यस्मृति में मैं श्रदांजनी सेंट करना है।

### . .

बड़े मेहवाननवाज़

श्री उग्रसेन जैन भंत्री भा० दि० जैन परीक्षाबोर्ड, काशीपुर (नैनीताल)

भाई तनसुखरायत्री बढं उत्साही कार्यकर्ता थे। उनमें टक्कर लेने की शांकत थी। श्लीर कुशल प्रबन्धक नया मेहमाननवाब थे। मेरा उनका १५ वर्ष से खिक समय से सम्पर्क रहा। परिषद् के कार्यों में उनके सामने बड़ी-बडी कटिनाइया आई परन्तु उन्होंने उसकी थोड़ी-सी भी चिता नहीं की भीर लगातार जीवन भर समाज भीर देखतेला के कार्यों से तसे रहे।

मैं ऐसे कमंबीर पूरुप के प्रति हादिक श्रद्धाजील अपित करना है।

### प्रेरशा प्राप्त करें

श्री भुवनेन्द्र 'विश्व' जवाहरगंज, जवसपुर

स्व० तनमुखरायजी का स्मृति-यन्य तैयार करने का ब्रायोजन किया जा रहा है। यह समाज के लिए गोरव का विषय है कि वह धपने कमंठ ब्यक्तियों का समुचित सम्मान करने के लिए प्रयत्नदील है।

मेरा उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नही था फिर भी मैं उनकी समाज सेवा की लगन

से बहुत प्रभावित रहा हूँ।

मैंन जनको भासी और दिस्ती के परिषद्-प्रिष्वेशन में देखा है। हर काम मैं उन्हीं को सकिय सहयोग देते हुए देखकर लगता था कि यदि परिपद का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी लगन से समाज संवा में तत्पर रहे तो परिषद प्रपने उद्देश में पूर्ण सकन हो सकेगी।

में प्रस्थेक नवयुवक से ब्रायह करता। हूँ कि वह भी अपने धापको स्व० तनसुबरायखी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और उनकी तरह से तन, मन, धन और मनसा वाचा कर्मणा जाति. समाज और टेंग की संवा में समर्थित कर दें।

परिषद् का सपूत

श्रीसलेक बंद अर्न बड़ौत (मेरठ)

X

ग्रन्त में—-''वे अमर रहें हजारों वर्ष, हर वर्ष के हों हजार दिन''।

### देशभक्त ऋौर प्रबल समाजस्थारक

#### माननीय श्री चिरंजीलाल जी बड़जात्या



माननीय थी बडवात्यावी जैन समाज के पुरानं समाजसेवी घीर कट्टर देशभनत है। पूज्य गायीजी के पाचवे पुत्र स्वनाम धन्य सेट जमुनालाल जी बजाज के यहा प्रमुख लायं करने वाले कार्यकर्मा है। याधीजी की शिक्षामों को प्रापने प्रपंते जीवन में उतार कर मार्टिक रहन-सहुत धीर उच्च विचारों का महान् बादवी प्रस्तुत किया। नाला ननमुखरायजी से घाप पर्यायिक प्रभावित थे। आपके भावसयी उद्गार प्रशंसनीय घीर उनके प्रति स्रमीय प्रीय प्रकट करने वाले है। स्वायन के कार्य में पूर्ण सुद्धमीण प्रवान किया है।

आदरहीय साला तनसुखरायवी जैन समाज में एक सम्माननीय व्यक्तियों में हो गए। स्व॰ लालाजी का नाम जैन समाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। निःस्वार्य भाव से देश एवं समाज की उनके द्वारा प्रवेक सेवाएँ हुई है।

वे दिगम्बर जैन परिषद के मनी थे। समाज में जो अनेक जुटियों थी उनमें मुधार कर समाज के समेक पंथों को एक पूत्र में नाने का महान कार्य उनके उत्साह एवं सहयोग से ही पूरा हो सका है। प्रस्तर्जातीय दिवाह के वे बहुन-बहुत पक्षपत्ती थे जिस कारण प्रमेक प्रस्तातीय विवाह सम्पन्न हुए। समाज के पढ़े-निल्ले और होनहार विद्यावियों पर उनका बहुत न्नेह या। इस निएए ऐसे विद्यापियों को जनह-जनह अच्छे काम पर लगा दिया करते थे। वह विद्यावियों को स्थापवृत्ति भी दिलवाते थे और सुद के पास से स्वय देते भी थे।

स्व० लालाजी बड़ झान्त, नम्र और पैथंशाली व्यक्तियों में से ये। किसी बात का निषंय वह जल्दवाजी में न कर बहुत सोचकर ही उनिवा निषंय करते थे। इस कारण कितना भी दुःश्वी हुदय का व्यक्ति उनके पास जावे वह मुखी भीर समाभान कर हो उनके पास से लौटता या।

श्री तनसुलरायओं भारत जैन महामडल की विकिग कमेटी के भी एक सदस्य थे इस कारण उनके विचार का लाभ मंडल को हमेशा मिलता रहा है। समग्र जैन समाज को एक सुत्र में लाना और समाज में भाईचारा बढ़ाना जैसे जटिल कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है।

उनका पुभः पर भी बड़ा स्नेह था। जब तीन साल पहले लक्क वे मैं बीमार हो गया था तब उनके कई स्नेह भरेर पर मुक्त को मिले जिससे मुक्ते बहुत शानि मिली और स्तोध भी हुया। सब में मेर स्वारण में कुछ मुधार होने पर जब में दिल्ली गया तो उनसे मिला था। हमारी म्रोनेक विपयों गर चर्चा हुई। यह सेरी उनसे मासियों मुताकात थी। पता नहीं था कि वह स्तनी लस्दी हम सोगों से विशुष्ठ जावेगे। बाद में बहु स्वानकात बीमार हो गए जिस कारण हमको चिमान होता स्वामादिक था। इस बीच में उनके स्वारण में कुछ मुग्तर भी हुया सेरिक विषय का विभाग हुए भीर हो। था। इंश्वर की इच्छा। सन्त में बहु हम सोगों को छोड़कर चले ही गए। उनके स्वर्गावास से हमको बड़ा हायात पहुँचा बयों कि बहु सरे प्रीमन मित्रों में से थे। जब भी मैं उनसे मिलता था मेरे को बड़ेश शानित मिल जाती थी। उनका हसमुल चेहरा और मंपूर स्वराब हमेशा हमको रहा साथा होगा। में उनकी धमंपलावी से भी दी-तीन बार मिला था भीर को बड़ी साथा भी मिला था। लालावी जैसे बहुत कम व्यक्ति इस सारा में मन सेत है भीर साथा गाना प्रार्थ था। छोड़ की सहुत कम व्यक्ति इस सारा में मन सेत है भीर साथा भाग र स्वराब छा छोड़ कर सहास्थान करते है।

श्रीमान लालाजी श्री तनसुखरायजी से मेरा परिचय करीवन ३५ सालो से था। दिल्ली निवासी श्री लालाजी जौहरीमलजी सर्वाफ वडा दरीबा ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई थी। मुक्त पर उनके व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने एक दम निश्चय कर लिया कि श्री लालाजी द्वारा देश व समाज की बहुत सेवा होगी तत्पश्चात कमशः खडवा, सतना, जबलपुर में हुई भारत दिगम्बर जैन परिषद् के अधियेशन में उनसे मुलाकातें हुईं। सभा का अधिवेशन व जिस उत्साह से, जिस लगन और सूचार रूप से करते थे वह तो में ताकता ही रह जाता था। मुक्ते उन पर गर्व था । समस्त जेनीवर्ग मे रोटी-बेटी व्यवहार चालु हो इस वात के लिए वे सदा ही प्रयत्नशील रहते थे। दस्सा-पूजा-अधिकार के आन्दोलनों के वे समर्थक थे व इस आन्दोलन में उन्होंने काम भी किया था । पुज्य थी महात्मा गाबीजी के सिद्धान्तानुसार वे सदा असहयोग आन्दोलन में भाग लिया करते थे व जेल जाने वालो की वेहर प्रकार स मदद करते थे। खादी ग्रान्दोलन की शरू ग्रात से ही वे खादी पहनने लगे और जोवनपर्यन्त पहनते ही रहे। दलित-जातियों व ग्रस्टती-द्वार के काम मंबे हमेद्यासलग्न रहाकरते थे। जब सन १६२६ में काग्रेस की सेवा में मेरी सम्पत्ति खत्म हो गई थी तब लालाजी ने ही सभे उत्साह हिम्मत बढाई थी । सभे जब लक्तवा मार गया था तब हमेरा उनके साल्वना भरे पत्र झाते रहे थे और जब ठीक होने के बाद मैं उनके पास दिल्ली गया तो कुछ कमजोरी तथा प्रेमवदा आया जाने की वजह से मैं बहुत रोया तब उन्होंने मेरी हिम्मत को मुदढ बनाया। मुभे धेर्य प्रदान करते रहे। आबु जैन मन्दिर में यात्रियो पर सरकार ने टैक्स लगाया था उस खान्दोलन में भी उन्होंने बहुत काम किया। मेरे मालिक श्री कमलनयनजी बजाज के सभापतिस्व में उन्होंने 'श्रग्रवाल महासभा' का श्रधिवेशन करवाया था। श्री कमलनयनजी उनके काम की बहत तारी फ करते थे।

मैं जब-जब भी दिस्ती जाता या तब-तब मैं रोज उनते मिसता या। जिस दिन उनते नहीं मिसता या उस रात की नींद ही हराम हो जाती थी। सालाजी साक्षात करणा व दया की मूर्ति वे। मैं उनको एक तरह से देवता ही समम्प्रता या। वे चार वार वर्षा माए ये भीर हर बार सपने चरणकमतों से भेरे चर को पतित्र किया या। दिगम्बर जैन परिषद् के ती वे प्राण ही वेता दिगम्बर जैन परिषद् के ती वे प्राण ही वेता विकास की समिलाया थी कि सिसी में सम्प्रत जैनवी का एक कनवेन्द्रान किया वाय मनर बीमार हो जाने की यजह से उनकी सम्लाम प्राप्त जैन महामंद्रक चिका करनेटी के वे मेम्बर ये।

मेरे तो वे लास मित्र थे। उनके स्वगंवास से मुक्ते बहुत यु खु यु होवा। उनके निधन से समाज की व देश की बहुत वही हानि हुई है। मै हृदय से उनको श्रद्धांजित अपित करता हूँ। साला तनसुखरायकी ने संकडों विद्यापियों को पुरस्कार दिए बीर दिलाए। संकडों नीजवान (जैन अजैन) को नौकरों से लगाया। अपने वहीं रखा और दूसरी जगह भी रखवाए। जैन भारत-मंदल का २० वर्ष कार्य किया। उससे उन्होंने हर प्रकार की मदद की, वस्त्रीय दिया। तिलक बीमा कंपनी में कई नीजवानों को नौकरों से लगाया। एक प्रकार से जैन सगठन था।



## प्रसिद्ध समाजसुधार त्र्यौर मूकसेवक

श्री रतनेश कुमार जैन, रांची (विहार)

रच० नाला थी तनमुखरायभी की स्मृति में माथ स्मृति-प्रथ प्रकाशित करने जा रहे हैं। सालाओं की सेवाएं धर्म, समाज एवं राष्ट्र के क्षेत्र में वर्षत्व स्मरण होती रहेंगी। धापके कार्य की अवस्थित साहत्ना करूंगा कि कार्यकर्ताभां को उनके धनुक्य सन्मान इसी तरह दिया जाना चाहिये। ओवितावस्था में नहीं तो मरणोपरात ही सही।

मैंने लालाजी के कई दफा दर्शन किए है और परिषद् के देवगढ़ ग्राधिवेशन मे उनकी चिर कार्य-प्रणाली देखने का भवसर भी मिला है।

श्राज्ञा है श्रापका प्रयास ऐसाठोस प्रयास होगा जिसे गुगों तक अनुकरणीय रूप में बे स्मृति रूप में संजो कर रखा जाएगा।



### काम करने की ऋद्रभुत शक्ति

श्री पन्नालाल जैन स्वयूवाल ना विल्ली

ला॰ तनमुखरायत्री को मैं धर्में से जानता हूं। जाप एक परिश्रमी, उद्योगी, धर्म-प्रेमी व्यक्ति से । आप मे काम करने व लेने की घरमुत जिल्हा थी। आप जिल काम को हाल में लेने तूरा करके ही खोड़ते से। धापने कई बास्टोननों का भी श्रीपंछ किया, कई सभा-सोसाइटियों में भी कार्य किया। सबका ज्ये साथकों ही हैं। आपके जीवन से सबको सबक लेना चाहिए।

\* \* \* \*

### पत्रकारों की दृष्टि में

श्री उमाशंकर शुक्ल

यह जातकर प्रसन्तता हुई कि भाष श्री तननुजराद स्पृतिभंव के प्रकाशन का मायोजन कर रहे हैं। उनसे मेरा परिवर तो नहीं वा किन्तु उनके बारे में जो बातकारी प्राप्त हुई, उच्छे स् यह निर्मित्त कप से कहा जा सकत है कि भारने यह जो महत्वपूर्ण काम अने हाय में लिया है, उससे सैकड़ों, हवारों व्यक्तियों को स्व० तनसुजरायणी के जीवन ते स्पूर्ति व प्ररणा प्राप्त होगी। मैं प्राप्ते इस साहम की सराहना करता हूं तथा ईत्वर से प्राप्ता करता हूं कि भाषने यह जो पुष्प कार्य हाय में लिया है, उसमें आवको सकतता प्राप्त हो। मैं तालाजी को भ्रमनी भ्रद्धांजित

ग्रंथ यदि मुक्ते प्राप्त हुन्नातो मै उस पर कुछ लिखूंगा।



# पंजाब में जागृति का श्रेय

श्री गुलाबसिंह जैन एडवोकेट

हिसार (यंज्ञाव)

पूर्ण बड़े भाई साहब ने पंजाब प्रान्त के बड़े २ शहरों में धर्म जाशृति पैदा करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। धर्म्य प्रान्तों की घरोशा इस प्रान्त में त्यागी विद्वानों का पदार्पण बहुत कम होता है। घरन्तु कार्य करने की लगन और घर्म बद्धा त्वनाव से इस प्रान्त में विशेष है। गोहाना, रोहतक, हिसार, घरवाला धादि स्थानों पर जो समाज में विशेष उत्साह दिखाई देशा है उसका श्रेष स्व० लाला तनमुखराय औ की है।

× × ×

# मार्ग दर्जक

#### श्री गिरिवरसिंह बडौत (मेरठ)

सन् ११४४-४५ में दिल्ली के परेड याउंड में दि० जैन परिषद् की घोर से एक महान्
सम्मेलन का घायोजन था। बड़ा पंडान, ऊके-ऊजे जामियाने, बड़ा-सा मब या उसमें। सामंत्रक में एक विशेष-प्रस्तावरेश किये जाने की चर्चा थी। जैन-जनता का सागर कुछ एक में, कुछ विषय में उसपूर पड़ा। प्रस्ताव समय पर घटित हुया। विरोधी पार्टी ने इतना घोर-पुत मचाया कि उसस्य का कर भीषण संपर्ध में बरन गया। जनमें की व्यवस्था धम्त-व्यवस्त हो गयी। उपस्थित नेतायण, पहित बुद्द तथा धनेक बरना एवं सम्भ्रान्त शनिधि भाग-दौड में निकलने घोर जान बचाने मा मार्ग लोजने लगे। ऐसे समय में लानाजी ने युक्ति से काम या। उन्होंने पंडाल की पिछली घोर की कनातें नुदशाकर एक छोटा-चा डार बनाया घोर सम्य-जा को समम्मान उस उसम्बती भीड़ में ते कुशनत्वंक निकालकर मृर्शक्त स्थान पर भेजा। उस समय की लानाजी की कुक्त घोर विरोधी पता का प्रावनणात्मक भयावना दृश्य मुझे धमी तक सूब बाट प्राना प्रस्ता है।

लालाजी का हुए-पुष्ट सगैर रोग में जर्बरित हो गया था। पुरनों में दर्द ग्रीर शांकों में पीड़ा रहते लगी थी। शांकों की शवित कम हो जाने में, वे शव बहुवा रोग-नाय्या पर ही रहते लगे थे। एक दिन में उनसे मिलने के लिए उनके पास गाने ने जोने में से ही आवाज लगाई—लाइजी! भीर वे 'शांको आई शांकों कहते हुए वे खड़े होकर मुस्कराने लगे। बैटने का संकेत करते हुए, फिफ्रकते से बोले—ए जाप, धाप कीन माजब है। में चिक्तनता होकर बोला। लालाजी! क्या गांपने मुझे नहीं पहिचाना हे। और उन्हें कुछ चेन-सी बाई। बोले, महा! अरे भाई मिरिवर्रावहनी है। बपने पर वे परचानाप-सा करते हुए बोले, आई! कम मुनने लगा है। कम रीक्षने लगा है। नाराज न होना। इतना कहते-कहले वे घर मे गये, ४ केले, र सन्तर गरें सुक्त मिरदाल लाकर मेरे सामने गय दिया। अब में उनकी ग्रासन-सम्मत्ता, ममस्य ग्रीर निश्चल प्रेम पर विचार करते हुए उनके ग्रासन-सम्मत्ता, ममस्य ग्रीर

में मन् १९६३ में पुरतकालय-विज्ञान के प्रविधालाये मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रतीयह गया। मेरी प्राविक स्थिति सीमित थी। परिवार का भार बहुत करने में भी से सननत था। उन दिनों लाक नरहेमल जैन जिन्दा से बीर भी। उन्हर क्षीदिन होपता, से मैं परेसान था। लालाओं के फंड से सासिक खाल-वृत्ति का वचन मिलने से में ट्रेनिय पर चला गया। कुछ कालाल्तर परचाल, छाजबृत्ति का मिलना बन्द हो जाने से में ट्रेनिय पर चला गया। कुछ कालाल्तर परचाल, छाजबृत्ति का मिलना बन्द हो जाने से में ट्रेनिय पर गया। ट्रेनिय क्थी सरिता की मंभक्षार में मेरी तरणी डाबा-डोल थी। इक्तने पार लगाने के सहायतार्थ एक पत्र मेरी लालाओं को स्वतीयह से लिया प्रोतेन दुरन्त सपनी भगती सी पुत्र-वस्त्र में जिनके पास छात्रों के लिये मोसिक-छानवृत्ति का कोष था, एक पत्र भेज देने के लिये हुने जिला। तुरन्त वहां से महायता चालू हो नयी मोर में शानित-पूर्वक शिक्षण प्राप्त कर नहा से चला आया।

### एकता के स्तंभ

सूरजभान जैन "प्रेम"

#### लालाजी की जीवन-यात्रा

मानव जीवन के दो पहलू हैं एक सामाजिक दूसरा धार्मिक। लानाजी ने मधने जीवन में दोनों भागों को अपनाया था। उन्होंने सामाजिक भीर सार्मिक दोनों खों में अपना जीवन भगतिन पिया। राष्ट्रीयता, परोपकार, सेवाभाव भीर सदाबार उनके जीवन के मुख्य आंग थे। उन्होंने देश सेवा को भागते जीवन में जातारा भीर भागतान महाजीर के दो भारत पिछानत सत्य भीर अहिंसा को भागते जीवन में जपनाया। बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि वह जीवन क्या जिसे कीई जान न सके। यों तो पशु भी अपना जीवन अ्थातीत कर जाते हैं। जोर मृतुष्य भी अपने परिवार के मरण पीपण करते-करते संतार चले जाते हैं। उन्हें कोई जात ही नहीं होपाता कि कब आगर पीपण करते-करते संतार चले जाते हैं। उन्हें कोई जात ही नहीं होपाता कि कब आगर पीपण करते-करते संतार चले जाते हैं। उन्हें कोई जात ही नहीं होपाता कि कब आगर जीवन कर पर। ऐसे विराते ही अचित होते हैं जो देश सेवा में रत रहते हुए मानिक जात उपार्जन कर परा कि का माम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर सामाज का नाम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर देश सेवा में लाला तनकुलरावजी का नाम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर देश सेवा में लाला तनकुलरावजी का नाम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर देश सेवा सेवा साम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर होता है। स्थेर लाला तनकुलरावजी का नाम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर होता है। स्थेर लाला तनकुलरावजी का नाम भी भाता है, जिन्होंने भारने जीवन का एक एक अल्प परोपकार भीर होता है।

समाज की एकता के लिए घ० आ० दि० जैन परिषद् में आपने तन, मन, घन से पूरा सहयोग दिया । आज यह परिषद् का वृक्ष आपका सीचा हुआ ही है।

लालाजी का जन्म सन् १८६६ में मुख्तान में हुमा। मापके पिता श्री जौहरीलालजी म्रम्यवाल जैन थे। सन् १६०६ में ब्र० शीतलप्रसादजी मुस्तान पथारे। वह उनकी सेवा करते रहे। वचपन से ही लालाजी को धार्मिक प्रवत्ति और सामाजिक कार्यों में मनराग रहा।

सन् १११४ में इनके पिता मुक्टुटब ऑटडा बसे गए। उन्होंने सन् १६१६ में सरकारी रेतने विभाग में नौकरों की। सन् १६१६ में गांधीजों के धमहायोग के कारण राजनीतिक क्षेत्र में सिक्य महायोग देने लगे धीर त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्री भी सिक्य महायोग देने लगे धीर त्यागपत्र देकर नौकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्री भी सिक्य कराई। कार्यो प्रदेश का बून ने निया तथा सैक्ट्रों व्यक्ति में काम किया। सन् १६२४ में प्राप प्रपत्ने जन्म स्थाग रोहतक में धानए। सन् १६२६ में पंजाब की क्रान्तिकारी सस्था नौजवान भारत सभा के सदस्य बने। १६३३ तक धानने प्रसहसोग आन्दोजन में जोरों से कार्या किया। विवादी शिक्य प्राप्त की प्रस्ति की। पुलिस भी २ साल तक पीछ लगी रही धीर नामस का कारावास भी भोगना पढ़ा। वन् ११-३२ में हरिजन सुभार का भी कार्य किया। इस बीच में पंजाब कान्तीय कांग्रेस कमेंटी की कार्यकारणी के सदस्य जुने गए धीर कार्यक में प्राप्त ने प्रतिकारणी के स्वरस्य जुने गए धीर कार्यक में प्राप्त के प्रतिकारणी के सदस्य जुने गए धीर कार्यक में स्वान के स्वित करणा भाव स्वाहा ही जमहत्त रहा। वन् १६३३ में रोहतक में बाढ़ धाई धीर धानक नोब प्रवित्त के नार्यकार हो। सन् १६३३ में रोहतक में बाढ़ धाई धीर धानक नोब वाढ़ पढ़ितों के लिए एक रिलीक कमेंटी बनाई। वनाई।

सन् १८३४ में जाप नक्ष्मी बीमा अंपनी के मैनेजर होकर दिवली चने खाए धीर इसी साल दिल्ली में धारने हुँघठ माठ दिराज्य जैन परिषद् का सफल खिचियान कराया। उसमें आप स्वागत तिमिति के प्रधान मंत्री ये। यह धिष्वेयन बड़ी सज यज के साथ विद्याल नैमाने पर हमा।

प्रापने सन् ३४ से ३८ तक ४ वर्ष तक परिषद् का कार्यबहुत जोरों से किया। देश भर में इसका प्रचार किया थ्रीर कई स्थानों पर परिषद् के सफत अधिवेशन कराए। वास्तव में साप परिषद के प्राण थे।

सन् १६ में मापने कोमापरेटिव वैक मौर जैन क्लब की स्वापना की । वीर सेवा अंदिर के बीर खासक जबन्ती समारोह में सभापित बनाए गए। उसी वर्ष निवसेड़ा में भीलों की सभा के प्रधान बनाएं गए मीर साथ ने ४००० भीलों से मांस-भोजन का त्याय कराया।

सन् ४० में जिला मंडन के प्रधान मंत्री और ४१ में नई दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए। सन् ४६ ४३ में कांग्रेस के "भारत छोड़ी" भारतीनन में तन, मन और घन से पूरा सहसोग दिया। सन् ४४-४६ में वनस्पति यी निषेश कमेटी के पद पर रहते हुए हजारो स्वनित्यों के हत्ताक्षर करा कर सरकार के पास भेत्रे।

सन् ४६ में घ० भा० भानव धर्म सम्भेतन के प्रधान भनी रहकर बोरों से कार्य किया। सन् ४७ से ११ तक प्रयस्ता महा सभा भीर नारवाड़ी सम्भेतन के कार्य को बूब बढ़ाया और न्यारवाड़ी सम्भेतन के कार्य को बूब बढ़ाया और प्रधान भनी चुने गए। इसके पत्काद प्रधान भी बनाए गए। सन् १५ में भारत के शासकार का प्रभार किया। तन् १६ से १८ तक जैन परियद् के लंबबा ध्रिधवेशन में प्रधान मंत्री चुने गए भीर दिख्याभंत दिल्ली कांसेस महत्त के सदस्य चुने गए। सन् १८ से ६४ तक अस्वस्थ एहते हुए भी में स्थापित भाग लेते रहें। इसक्रकार खायका सारा जीवन सामाजिक, राष्ट्रीय कीर धार्यक कारार्थों के अस्तीत हुमा। धन्त में १४ जुलाई ६४ को ध्रयना व्यक्तित्व दिला कर संसार से विदा हो गए।

× × × ×

मनुष्य की उत्पति के लिए जैन धर्म का चरित्र बहुत ही लाभकारी है। यह धर्म बहुत ही ठीक, स्वतन्त्र, सादा तथा मुल्यवान है। ब्राह्मणों के प्रचलित धर्मों से वह एकदम भिन्न है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म की तरह नास्त्वक भी नहीं है।

—मेगास्थनीज, ग्रीक इतिहासकार

# ऋदम्य साहसी

भी कौछल जी बकील

----

श्री लालाजी मेरे प्रास्तीय सित्रों में से स्टें। जेरा उनसे धनियान काल से सम्बन्ध रहा। नेरा उनसे धन् के में प्रिवेद्यन काल से सम्बन्ध रहा भीर नेरे सम्पावित्व में जो परिवर्द ने लेन समाज के एकी करण भीर साम्प्रविविक्त तथा जातिबाद को नष्ट करने में जो कार्य किया, भीर आधिक परिस्थित जब परिवर्द की ठीक नहीं रही उस समय नुकानी किया प्राप्त के समें निरोधों कर का उन्मुतन करके रहे। साम्बी-साम जैन देवतास्वरी साधुवनं भीर कार्यकर्तीओं का

मध्य भारत के लब्ध-प्रतिष्ठित वकी वां वें श्री की छल जी का नाम विशेष कप से स्मरणीय है जो समाज और देश सेवा के लिए सर्वेष प्रस्तर रहते हैं। आपके समाज में नुषार करने का भाग प्रशंतनीय है। लानाजी के साथ बापने जाति में नुषार और कड़ियों के विरोध में ऐसी शास्तिशाली भागाजडाई जिसके कारण मध्य भागत में प्रमुखें आपृति दिलाई देती है। अपका लानाजी के प्रति धति धनुराय था।

धनम्य सहयोग प्राप्त कर विजयश्री परिषद् को प्रदान की। कितना परिश्रम प्रीध्म-काल में राजपूताना का दौरा कर उठाया कितनी सहिल्पुता भीर त्याग लालाजी ने किया। यह उनके अदम्य साहस का पिनय है। मेरा उनसे इतना भाईचारा रहा है कि जो धन्त समय तक बना रहा। सन् ६२ में मेरी उनसे सालिटी मुलाकात हुई जब वे रोग में बसित ये, मगर किर जी उनके प्रेम में बही शास्त्रीयता रही।

# मानवता के महान् पूत

श्री ग्यानवती जैन जैनयात्रा संघ, दिल्ली

हे घरती के प्रिय सपूत ।
जन मत के तनसुखराय प्रिय ॥
विदवशान्ति के अडिग प्रणेता।
धमर बीर सेनानी हिय ॥
धन्य-धन्य तन अस निर्माता।
शान्त कान्त के अग्निम दूत॥
सादर श्रद्धा पुष्प समर्पित।
मानवता के महान पूत ॥

× × × ×

# मेरे सामाजिक गुरु

श्री भगतरामजैन बहादरगढ रोड, दिल्ली

मैं साला तनसुलरायत्री को सन १६३२-१३ से जानता था, परनु मुक्ते वह हवा साथ कार्य करने का धनसर १९४४ में हुए का साला दीपचर्यत्री सम्पादक वर्धमान प्राधि के प्रयत्नो से दिस्ती में स्थानीय अ० भा० दिगस्वर जैन परियद की शाला स्थापित हुई जिसमें मंत्री पद का कार्य करने का धीमान्य मुक्ते प्राप्त हुंखा। तब वे नानाओं से मेरा सम्पर्क दिनो दिन बढ़ता गया।

जाला अगतरामजी परिषद के प्रतिधिवत कार्यकार्षमां में से हैं। बहुत अच्छे समाज-सेकी भीर उत्तम आन्दोलन करने वाले हैं। महाबीर जम्पती के अनुम धीर परिषद के कार्यों में सर्दय प्रयुद्ध होकर सेवा के कार्यों में अवध्य रहते हैं। समाज को प्राप्ती बड़ी प्राप्ताय है।

परिवद के मुख्यकरनपर प्रविवेदान पर सालाजी प्रधान मंत्री व मुक्ते मंत्री चुने जाने के कारण सामाजिक कार्यों में उनका मेरा हर समय का साथ होगया। बाद में तो वह इतना बढ़ गया कि हर सामाजिक कार्यमें वह मुक्ते अपने साथ रखते थे।

वह कार्यकर्शा की बड़ी कदर करते ये व उसकी हिम्मत बढाते रहते थे। उनमें प्रधार करने का बड़ा गुण था। जब भी कोई कार्य हाथ में लेते थे, धरने उन से करते थे। दूसरों का दक्क उन्हें पसन्द नहीं होता था। अपने विचार के पनके थे। उनके समय में समाज में कर्द मान्दोलन हुए। उन्होंने बड़ी हिम्मत से उनका प्रचार किया। हर क्षेत्र में उनके कार्यों के कारण उनहें प्रतिस्ठा प्राप्त हुई। उनका समस्त जीवन राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यों में प्रथिकतर क्या।

उनका स्वभाव गर्म होने पर भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता था। मेरे साथ धनेकों सबसर प्राप्ते कि वह बिगड़े परनु कुछ देर बाद बैसे के वैसे हो जाते थे। सुधारक होने पर भी धर्म में पनके थे। जैन धर्म की ध्रान पर हर जगह लोहा लेने को तैयार रहते थे। उनके विषय में भया लिखू, समक में नहीं था रहा है। धनेकों उदाहरण है जिनसे उनकी हिम्मत, कार्य करने की पुत्रकार की भीकी प्राप्त हो सकती है। परन्तु में केवल एक का उलेल यहा करके धननी श्राद्धा हो सकती है। परन्तु में केवल एक का उलेल यहा करके धननी श्राद्धा हो सकती है।

१६५० में जब परिषद का ग्राधिवेजन दिल्ली में हुणा, उसमें आने वाले हरिजन मन्दिर-प्रवेश के प्रस्ताव पर समाज में बढ़ा बादविवाद हुआ था। उसके पास होने के कुछ दिनों बाद मुक्ते तीन पत्र प्राप्त हुए जिनमें बड़ा दुरा-मला लिखने के साथ-साथ मारने तक की

(शेष पुष्ठ ६२ पर)

# मंजुल मूर्ति

प्रसिद्ध पत्रकार भी हजारीलाल जैन 'प्रेमी' किनारी बाबार, श्रागरा

#### रोला-छन्द

क्लित कीर्ति के कुंज, प्रेम पीयूष-प्रवाहक।

धमंबीर, प्रणबीर, निरस्तर नीति-निवाहक॥

धुम स्वदेश-सर्वस्य, जैन जनता के प्यारे।

मानव-कुल की कानि, जन्म-मु के चल्कारो॥

तव गुण-गरिमा-गान, गणन में गूँज रहा है।

युयव-सीरिभित वायु, विपिन में कूँज रहा है।

तुष्कान क्ष्मोध-प्रीदार्थ, दुनुभी बाज रही है।

गुण-माहकता गजावड़, हो गाज रही है।

जैन-स-मतादर्थ, धीर, धमंध्य-सारी।

आर्थकाल धनुरक्तानुयोग, वाटिका विहारी॥

#### (दोहा)

धन्य नगर दिव्य ठाँव वह, जननी-जनक तुम्हार। स्व-पर कल्याणक हेतु प्रिय, लियो जहाँ ध्रवतार॥ धर्म, त्याग, ब्रत-नियम की, ध्वनि दसहुँदिशि आज। गूँज रही तव गगन में, जानत सकल समाज॥

#### (शृंगार छन्त)

प्रेम पुष्पार्जाल लेकर आर्य, आपका करते हैं सम्मान । हृदय-आसन पर हो ग्रासीन ग्रापकी मंजुल मूर्ति महान ।।

पूर्ण सद्भावना के साथ हो :-- प्रेमानुरागी

### श्रद्धामय व्यक्तित्वं

श्री केश्नरलाल बस्त्री न्य कालोनी, वयपुर

साला तनसुसरायओं जैन बड़े ही उच्य य बदार विचारों के व्यक्ति थे। वे सन्वें देशभस्त, प्रसिद्ध सान्तेची व कर्मठ नेता थे। मुबकों में सबीन जावृत्ति पंदा करना य उन्हें देश तथा समाज-तेवा के लिए प्रोतसाहन देने की उसकी उत्कट समिलाया थी। उनकी प्रकृति व साकृति भी बहुत सीम्य थी। उनकी सम्पर्क में वो भी व्यक्ति

माननीय केशरलालजी बहुशी जयपुर जैन समाज के बयोज्ञ समाज सेवी भीर सुप्रसिद्ध कार्यकर्ती हैं। ध्रापकी देखरेल में कई संस्थाधों का संचातन सुचार रूप से चल रहा है। खानाजी के घाप पुराने मित्र हैं। ध्रापने नालाजी के प्रति उत्तम उद्गार प्रकट किए है।

एक बार आ जाता था. वह उनके आकर्षण के कारण सदा के लिए उनका हो जाता था।

बैसे लालाओं से नेरा परिचय तो बहुत समय रहने से बा, लेकिन उनसे निकट सम्पर्क सन् १-५२ में हुआ, जब कि उन्होंने उद्योग उन्तितंत्रकत नाम की संस्था का जयपुर में उद्यादन किया भीर उसका चाकित भेरे मकान बस्त्री भवन, मू कालोनी, जयपुर में ही रखा—तब से मेरा जनके साथ चनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता ही गया—और मैंने उन्हें सरस्त ही ध्यवहारिक व सर्वसम्पन्न व्यक्ति पात्रा। उन्होंने इसी विशेष गुण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में कफलता प्राप्त की

आज जब कि देश व समाज में उनके जैसे कमंठ व समाज-सेवी नेता की प्रत्यत आव-स्यकता थी, वे हुमारे बीच में से प्रस्तमय में ही उठ गए। समाज में उनके प्रभाव की शांति-पूर्ति निकट मेक्किय में सम्मव नही है। में दिवंगत प्रात्मा के प्रति घपनी हार्दिक प्रदाजिति अपित करता है।

> ि कै कै कै (पस्ट ⊏० का शेष)

धमकी दी गयी थी। जब परिषद में उन पत्रों पर चर्चाचती, तब किसी की राग्न घी कि इन्हें पूरिका में दे दिया जाते, किसी की राग्न भी कि ऐसी तरफ नाजाया जात्रे जहां हसकाडर हो, व हिफाजत से काया कार्यघारि २, परन्तु ताकाजी ने कहा या कि इन पत्रों को पुलित में देने की भाषपपणकतान हीं है भीर न किसी प्रकार का गबत की, वेकिक जहा भी आयो-जाग्नो। मेरी राज्ञ भी जनके मनुसार थी। ऐसाही किया।

नानाजी को मैं धपना सामाजिक गुरू मानता था। जब भी कोई घड़चन धाती थी उनसे विचार-विमर्श्व करने पर इल जाती थी। इतनी सगन वासे बहुत ही कम पैदा होते हैं।

## निडर कार्यकर्ता

#### भी विश्वनसन्द न श्रोबरसियर साह सीमेंट सबिस, गई दिल्ली

धापसे लगभग २० वर्ष पुराने संवन्य थे।
जब भी मैं बाहर से दिल्ली जाता, धापसे
जबर मिलता या, धौर धापसे जैन चर्म प्रवार
जन समाज की उन्मति के स्थन्य में बातें
होती में। आप की जैन घर्म प्रवार व जैन समाज को ऊंचा उठाने में बड़ी वड़ी उमंगे, सच्ची नगन, भुन व ऊंचे ऊंचे विचार तथा अद्वायी। धापका सुभाव बड़ा धच्छा धौर लाते होता था। विकेत धापक होता था। लाला विश्वनवन्दयी लालाओं के पुराने साथियों में से हैं। महाबीर जयन्ती का उत्सव प्राप्त कराने और जैन मित्रमंडल हारा साहित्य वितरण करने का कार्य भाषकी देखरेख में हुमा या। भाषने बड़ी लगन के साथ समाज-सेवा का कार्य भारंभ किया था। बयोब्द होने पर सेवा कार्यों में सबसे मागे हैं। सालाजी की सेवामों का भाषने मुस्दर दंग से बर्सन किया है को पठनीय है।

रहते थे। इसी कारण धापका स्वास्थ ठीक नहीं रहता या इसलिये इस दौरान में कुछ कार्य नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बीमार होते हुए भी धाप जैन धर्मके विषय में कुछ-न-कुछ लिखते ही रहते थे, जैसा कि पत्रों के देखने से पता चलता है।

आज वह हमारे बीच नहीं हैं, हमारे से प्रतम हो गये हैं। मैं अपने पुराने सामी भी ला॰ उमराविंसह, ता॰ रमुबीरिसह, महोकमलात, जौहरीमल सर्पक, ता॰ महाबीरप्रसाद (मूरीमल) व ला॰ जुन्नीलात रोधनाई बाते जो जैन मित्रमंडन दिल्ली के लास कार्यकर्ताओं में से से, उनका ती डुल मुल ही न सका था कि सचानक सात्र श्री ला॰ तनमुखरायत्री जैन का भी हुन्स सहन करना पढ रहा है।

प्रापके निधन से जैन समाज के कार्यों में बड़ी भारी हानि हुई है, में आपको अद्वाजंती भेट करता हुमा श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि भ्रापको आस्मा को खान्ति प्राप्त हो भीर उनके कुटुम्बी जर्नों को इस दुखद वियोग में वैर्थ प्राप्त हो।

श्रीमान ता॰ तनमुखायत्री जैन रोहतक के रहने वाले थे, कनाट प्लेख नई दिल्ली में भापने एक तिलक बीधा कम्पनी के नाम से एक कर्म खोली थी, किसी कारण से बहु फैल हो जाने से बद करनी पड़ी उसके बाद वह देहनी में ही रहकर प्रथम कार्य करने समे भीर २१ दरवागंत्र में भापने अपना मकान बनवा निया। आग उसी में रहते थे।

भाग जैन समाज तथा और दूसरे तमाजों में तिपाही के रूप में सवार्द व बहादुरी के साथ निवर होकर कार्य करते थे। भागके दिवेरपन के वारे में बदा र बार्ल बतलाऊं, सब से १८ वर्ष पूर्व जब में जैन मित्र संदत्त दिस्सी का मंत्री वा तब भागकों भी अपने साथ कार्य करने के वास्त्री जैन मित्र मंत्रल देहती के एक विभाग का मंत्री बना दिया था।

श्री महाबीर जबन्ती मनाने के कछ वर्षों बाद हम लोगों के दिलों में यह विचार पैदा हुए कि श्री महाबीर जयन्ती का नये ढंग से बढ़े पैमाने में (विराट जनुस) निकाला जाये जिसके द्वारा जैन धर्म के प्रचार में धीर बढोतरी हो । लेकिन वर्षों तक दिल्ली जैन समाज के भलग २ विचारों के कारण इस कार्य में सफलता प्राप्त न हो सकी यह मामला ऋगडे में पड़ा रहा। लेकिन इस कार्ब को असली जामा पहनाने लाने के वास्ते दिल में सच्ची लगन व धन लगी हई थी, विचार किया कि इस कार्य में किस प्रकार कामयावी (सफलता) प्राप्त हो सकती है। आस्तिरकार मैंने प्रापसे थी महाबीर जयन्ती के जलस निकालने के बारे में मशवरा किया. भाष इस कार्य के बास्ते स्वयं तैय्यार हो गये, चुनाचे जैन मित्रमंडल दिल्ली की कार्यकारणी कमेटी ने महावीर जयन्ती का जलस निकालने की मंजरी दे दी। और जलस के निकालने की बागडोर स्व० श्रीमान सा० तनसलराय जैन ने अपने हाथ में ले ली। श्रीर श्रापके बतलाए हुए ढंग के मुताबिक जलूस की तैय्यारी की गई। ..... की कम्पनी बाग (......) से बड़े-बड़े ऊंचे फंडों झादि के साथ "श्री महावीर जयन्ती की छुट्टी होनी चाहिये" के नारों के साथ जलुस बड़ी घुन-भाम के साथ निकासा गया तमाम बाजार ऋंडी शादि से सजे हये थे, भीर इस रोज देहली के तमाम बाजार बंद रहे, भूखों को खाना खिलाया गया। महावीर जयन्ती की छटी का प्रस्ताव पास किया गया, सब से पहले जैन मित्र मंडल दिल्ली ने ही महावीर जयन्ती का जलसा व जलस तथा महाबीर जयन्ती की छट्टी मागने का आन्दोलन भारत वर्ष में शरू किया था जिसके कारण अब गांव-गांव में महावीर जयन्ती मनाई जा रही है और बहुत से प्रान्तों में महावीर जयन्ती की खुट्टी होने लगी है। यह या ला॰ जी की बहादरी व निटरपन का कार्य जिससे सदा के लिये जैन समाज के बच्चे रंके दिलों से डर निकला और यही कारण है कि आज विल्ली में बहुत बड़े पैमाने के रूप में श्री महाबीर जयन्ती का जलूस निकाला जाता है।

द्वाप भारतवर्ष दि० जैन परिषद के भी महामन्त्री रह चुके है। मुक्ते भी परिषद के कार्यों से बढ़ी दिलक्ष्मी रही है, चुनाचे सन १६४० में जब भारतवर्ष दि० देन परिषद का सालाना प्रिषेदान फासी में हुमा वा तब मैं भी देहली से उनके साथ गया था। परिषद के पंडाल में जब राप्ति को जलता हो रहा था तब जैन नमाज के कुछ भारयों ने भगडा गुरू कर दिवा कि परिषद का जलता न होने गये।

तब भी प्रापने बड़ी होषियारी व बहादुरी से किसी बात की परबाह न करते हुए भीड़ में बड़ी हिम्मत व बुद्धि के साथ निष्ठर होकर स्टेब पर खड़े होकर पब्लिक को शांत किया भीर परिषद के सालाना प्रधिवेशन में शान्ति के साथ सफलता प्राप्त हुईं।

दिस्सी में जब मिलन भारतीय दि० जैन महासभा का सालाना प्रधिवेदात स्वर्गीय श्रीमान दानकीर ला॰ केट हुकन चन्य जैन इन्दौर निवासी के समापतित्व में हुम्या पा, तब भी जैन समाव की परिषद के कार्यों के वार्र में अबकाया गया था, उस समय भी आप किसी से नहरे समाप परिषद के कमूलों पर डटे रहे भीर निवर होकर भी ला॰ केट हुकमचन्दली वेत मादि के मुकाबके में लुद जोर कोर के साथ भाषण दिया भीर बतलाया कि परिषद वो कार्य कर रही है ठीक कर रही है ठोस कार्य कर रही है वह समय दूर नही है जब भारतवर्ष के हर जैनी को इस में शामिल होकर इसके धमुलों पर कार्य करना पढ़ेगा, आखिरकार बाद-विवाद के बाद यह हुआ कि महासक्ता भारे परिषद एक हो जावें। विवाद किया गया। ते पाया कि श्री महासीर की महासार के मुलकाया जावें। इस प्रकार के बीच में कहे बाद भर करार के बीच में कहे बाद भर करार के बीच में कहे बाद भर हो पाया आप कार्य साम कार्य के सिंह करार कर बीचान दानवीर ला॰ सेठ हुक मचन्य जैन भी आपका बड़ा शादर करते थें।

प्राप माल इण्डिया कांग्रेस के भी कार्य कर्ता थे। वहां भी घापने खूब कार्य किया है। माप जैन महामंडन के भी मत्री रह चुके हैं। इसके म्रानावा घाप भीर बहुत सी सस्यामों के कार्य कर्ताव समासद थे। मापने समाज में धीर बहुत से कार्य किये हैं जिनके बारे में मुक्ते जानकारी नहीं है। मेरी भावना है कि जैन समाज में ऐसे कार्य कर्ता पैदा होकर जैन समाज के कार्यों की मपने हाथों में लें।



### स्वजनों की त्र्योर से

श्री जगदीशराय गुप्ता सानसर संबो

भाई साहब ततमुखराय जैन में सेवक वृति, प्रेम भाव, उदारहृदयता का समावेश यब जबसे मुफ्ते मितने का तोनाम्य प्राप्त हुमा तमी से मैंने देखा। उनके हृदम में प्रेम की ऐसी भावना पर कर गई थी जो उन्हें सभी को एक दृष्टि से देखने को तालामित करती थी, जीवन-पर्यम्स उन्होंने कांग्रेस की देखा में जो भाग निवा वह प्रशंतनीय है। पानवता की हृदी-मूटी विकसी प्रमितायामों क्यी प्रृंतताओं को नये कप में लाने का साहस भी उन्हों की एक जीती-जागती कसोटी थी — एक महान् प्राप्ता गानव के रूप में दाने का साहस भी उन्हों की एक जीती-जागती कसोटी थी में एक सहान् प्राप्ता गानव के रूप में दान प्रत्येत पर उत्तरी थी जो धपनी समिक स्वत्य है। उत्तर दिवंतत प्राप्ता को में बाते यह जिसके स्वत्य है। उत्तर दिवंतत प्राप्ता को में बाते यह जिसके स्वत्य है। उत्तर दिवंतत प्राप्ता को में बाते यह जिसके पर तार्ही।



# निर्मीक साहसी वीर

सेठ मिश्रीलाल जी पाटनी लक्कर; मध्यप्रदेश

श्रीयुत लाला तनसुलरायजी एक कर्मठ साहसी जैन बीर युवक, एक जैन महान विभूति थे। उन्हें जैन वर्म व जैन समाज व राष्ट्रीय एवं समाज की प्रत्येक प्रकार की निर्भीकता से सेवाएं कीं जो भूलाई नही जासकती वह चिरस्मरणीय है व रहेगी जिनका विशेष विस्तृत उल्लेख पाठकगणीं को मागे पढने को मिलेगा। मैं ऐसे महान जैन बीर एवं साहसी व्यक्ति के लिए श्रद्धाजिल भेज रहा हुँ और जो समिति ने अभिनंदन

सेठ मिश्रीलालजी पाटनी मध्य प्रदेश के ऐसे सामोश कार्यकर्ता हैं जो ध्रपने कार्यों से धर्म और समाज की सच्ची सेवा करते रहते है। यश की पर्वाहनहीं करते। लक्कर (स्वालियर) के कई संस्थाओं के संचालक है। जैन मिखन की प्रदर्शनी विभाग के सर्वेसवी है। जैन धर्मप्रचार और पुरातत्व के प्रति श्रापकी विशेष रुचि है। ग्रापने ग्रंथ के कार्य में समुचित सहयोग प्रदान किया है।

ग्रंथ संकलन कर प्रकाशित किया जाने का प्रयत्न चानू किया है यह मति उत्तम है मौर यह कार्य समिति के कार्यक्रम के अनुसार सम्पूर्णहो, यही मेरी शुभ कामना है।

जैन मन्दिर के पुस्तकालय के प्रवन्धकों से निवेदन हैं कि ऐसे ग्रंथ को खरीद कर मन्दिर में व पुस्तकालयों में अवस्य स्मृति हेतु रख । साहसी वीरता इससे प्रगट होती है। प्रत्येक समाज के चतुर साहसी बीर विद्वान लोगभी इसे भवश्य पढ कर पुनरावृत्ति कर साहसी बीर



कहं चरे ? कहं चट्टे ? कहमासे ? कहं सए ? कहं भूजन्तो भासन्तो पावं कम्म न बन्धइ?

(भन्ते ! कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोए ? कैसे भोजन करें ? कैसे बोले ?-जिससे कि पाप कमें का बन्धन न हों )

जयं चरे जयं चट्ठे जयमासे जयं सए ! जयं भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मंन बन्धइ !!

(ब्रायुष्मन् ! विवेक से चलो; विवेक से खड़ा हो; विवेक से बैठो; विवेक से सोए; विवेक से भोजन करे ग्रौर विवेक से ही बोले तो पाप कर्म नहीं वेंध सकता)

#### कर्मठ सेनानी लाला तनसुखरायजी

बाब्लाल जैन जमादार नवा बाजार बडौत, नेरठ

इस नीति को स्मरण करते हुए हम कह सकते हैं कि साला जी तनमुखरायत्री ने समाव और बंध की उन्नति में यूर्ण सहलोग दिया। मासाधारण प्रतिमा बांते इस कर्मठ सेनानी के साथ हुआरों समाज-सेवक काम करते थे। और हैसते हेंसते कार्य को सफट बना देते थे। श्री बाबू लाल जी जैन 'जमावार' बड़ीत कालेज में जैन धर्म के प्राध्यापक है। प्रोधनकी बनता और कुशल निर्मीक कार्यकर्ती हैं। समाज की ध्रापस बड़ी जावाएं हैं। मान बमाज के से प्राजाकारी विपाही है जब समाज देवा का अववार माता है तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं।

लालाजी के साथ कार्यकरने का सौमाग्य मुक्ते भी प्राप्त हुमा। इनमें से कुछ सस्मरण पाठको के सम्मुख उपस्थित कर रहाहूँ।

#### संस्मरण नं० १

"में कहता हूँ कोई भी बालिण्ट्यर प्रतिकार की भावना से कार्य नहीं करेगा। सिकं जूते ही तो हम लोगों पर पड़े हैं, सिर ही तो टूटे हैं, कौनती बड़ी मुसीबत सामने मा गई जो हम प्रतिकाश की ज्वाला में अनने लगे हैं। जतता होगा भीर उसी स्थान पर होगा जहाँ बाबू रकत लाल जी व बाबूलाल पनुत्री पिटे हैं। लेकिन नवजवानों हिम्मत से काम लो भीर राजि को मीटिंग में स्थिक से अधिक उपस्थित हो जायो तुम्हारा दस्सा पूजाविकार प्रस्ताव निविचत पास होगा।"

> "परिवर्तनशील संसारे मृत. को वान जायते। स जातो येन जातेन याति वंदाः समुन्नतिम ॥

इन वाक्यों को मुनकर नवयुवको में असीम चेतना जागृत हुई। बड़ीत, मुजक्करनगर, सरफना तथा दिल्ली के युवकों ने सफने नाथक की बात मानकर भदस्य उत्साह से सभा-स्थल की भोर कुच किया। और समने "दस्सा-युवा-अविकार" का अस्ताव उस प्रांत्य में पास किया जहाँ पर दस्सों के विरोधी नोगों ने मारपीट कर के उन्हें बीखे हटा दिया था।

जपर्युं कर घटना १६३० ई. में भी हस्तिनापुर क्षेत्र के विश्वास मेने पर परिषद के जस्ते के समय पर घटित हुई थी। दस्ता पूजा मिक्कार के पत्त वालों की काफी पिटाई साहन समान्यत पर ही हुई थी। जिससे लाता तनसुखराक्षी ने घटन्य साहब का परिचय दिया था। इस मान्यत हो सी जिन्दों लाता की सतीनी पाठ्याला में लगी हुई नौकरी छूटी थी लेकिन लालाजी के सहोगों से दैनिक 'विश्वामित्र' में निजुक्ति बीझ हो गई थी।

मेरे भी १४ र० से १६ र० प्रयांत् २ र० की तरकती बीघ्र हो गई थी। नव-जवानों की पूर्ण विषयात आपके सहयोग का सदैव रहा है भीर यही कारण है कि आपके साथ कार्य करने वासा सदैव प्रसन्त व श्रीसम्पन्त रहा।

#### संस्मरण नं० दो

सन् १६४० ई० में दिल्ली के परेड बाउण्ड में विशाल पण्डाल के चारों और परिषद के मिश्रेचेतन के समय पर इरियन बिरोधी बान्दीलन के कांक्रतों प्रपत्ने मोर्च लगाए हुए डरे खड़े थे। दि० जैन कॉलेज के स्वयंत्रेचक सतर्कता से ड्यूटी दे रहे थे कि पकायक लागाजी में टें पर लफ्के हुए खें बाए। उच्च समय माई चउरतेनत्री व शीलचड़वी सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुक्त कार्यकर्ता विचार-विमर्ज में सीन थे कि लालाजी ने माते ही तीग्न सेनार्शत की तरह मादेश दिया कि "श्राप लोग मेरे मकान पर बीग्न पहुँचो सनस्या विकट हो चुकी है इस पर बात करनी है।" वस लोगों ने कहा कि यही बता दी बाए तो मच्छा है इस पर लालाजी एकदम बिगड़ पड़े बोले "विरोधयों के मोर्च के धन्दर विचार-विमर्श करना घननमन्दी नहीं है, तुम जैसा सममो करो

यह कहकर लालाजी यकायक चले गए। हम लोग शीघ्र लालाजी के मकान पर पहुँचे बहुँ पर मायबर बाबू रतनलालजी विजनीर और कुछ, दिश्ली के प्रमुख सज्जन स्व० लाला नन्दुमलजी स्व० लाला रचुवीरसिंहजी लाला मगतरामजी बाबू हसकुमारजी धादि यंभीर मुद्रा में बैठे हुए कुछ लोच रहे थे।

हम लोगों को यकायक भाता देखकर मुस्कराए भीर बोले कि "लाला तनसुखरायजी को क्या ही गया जो भ्रत्येक कार्यमें बहम करने लगे हैं। उन्हें उपद्रव काही खतरासमारहा है।"

सच यह था कि हम लोगों ने लालाओं की बात का घाषा विश्वास किया था धीर जिन सोगों पर विश्वास किया था वे वास्तव में लाशी में नहीं इस बात को लालाओं घण्छी तरह जानते में 1 इसीलिए वे परिषद घषिवेशन के प्रत्येक कार्य को वगैर पदायिकारी हुए भी पूर्ण जिन्मेवारी से वेसते में 1

षासिर परिषद प्रिवेशन का उद्घाटन मान्यवर श्री श्रीप्रकाशजी तत्कालीन राज्यपाल सम्बद्धं द्वारा हुआ। माननीय साहु श्रेसांवस्तारजी ने प्रत्यक्षता की घीर मच पर मा॰ साहू सान्तिप्रसादजी सहित जैन समाज के प्रसिद्ध कमेंट कार्यकर्ती उपस्थित होकर प्रविवेशन की शोमा सङ्गा रहे वे नेकिन साला तनस्वायनी मंच पर न आकर स्वयतेनको के पास भागे-भागे किर रहे थे। उन्हें जैन नहीं या।

जिस समय अंच पर व पण्डाल में हरिजन-मन्तिर-प्रवेश पर हंगामा मचा उम्र समय सबकी प्रीचें नाना तनसुक्तरायची पर ही जाकर टिकी। उनकी दूरदक्षिता पर सबको विश्वास हुमा। साहू बन्दुमों को येनकेन प्रकारण पण्डाल से बाहुर निकासकर ले जाना पड़ा।

# श्री दिगम्बर जैन कालिज

बड़ौत (मेरठ) उत्तरप्रदेश

श्री दिगम्बर जैन कालिज बड़ीत को स्वापना २० जनवरी १९१६ को एक छोटीमी पाठवाला के रूप में हुई थी। सन् १९२१ में हाई स्कूल के किये मान्यना प्राप्त हुई नथा समाज के सतत प्रयन्तों से हाईस्कूल १९४० से डण्ट≂ कालिज के रूप में परिणत हो गया। उसी समय स्वर्गीय ला० ननमुखरायजी के कर-कमलों ≧ारा इसके नवीन भवन का जिलान्याम हुम्रा। म्रापने कानिज को १००१) ६० का दान दिया। आजक्रक उस भवन में दिगम्बर बेन पॉलिटेकनिक कक्षाएँ चल रही है। बतेमान में दिगम्बर जैन कालिज में एम० ए०, एम० एस० सो०; बी० ए७; बी० एस० सी०, तथा वी० ए० की विक्षाका समुचित प्रबन्ध है तथा इसी के अन्तर्गत एक उफ्टर काल्जिज, प्राइमरी स्कूल, बाकनिकेनन एवं बालिका विद्यालय स्थापित है। इन सब संस्थाओं में लगभग ३००० छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

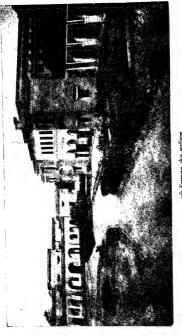

औ दिसम्बर जैन कालिज बड़ीन (मेन्ट) उत्तर प्रदेश

एक निस्तब्ध बातावरण उपद्रव के बाद सामने ग्राया ।

रात्रि के तीन बजे लालाजी के मकान पर मीटिय हुई और श्रधिवेशन में घटी घटनाओं के प्रति सबके मूल मलिन हो रहे थे कि लालाजी यकायक तमक कर बोल उठं।

"आज काश आप लोग मेरी बात मानते तो यह दृश्य सामने न होता और प्रच्छा उत्तर दिया जा तकता था। श्रव अधिवेशन अवश्य होगा, हरिजन-मन्दिर-प्रवेश प्रस्ताव दोहराया बाएगा भले ही हमारी लाशों पर विरोधी लोग आगे बढ़ सकें।"

द्वाप लोग निश्चित्त रहो मैंने रात ही रात में महाबीर दल के स्वयंसेवकों की सेवाएँ भीर अपने प्रमुख साथियों की सेवाएँ प्राप्त कर ली हैं, और हुआ भी ऐसा ही।

दूसरे दिन प्रधिवेक्षन पूर्ण तनाव के वातावरण में, मान्यवर साहू श्रेयांसप्रसादकी की अध्यक्षता में, विरोधियों के महान विरोध के मध्य में, लालावी की दूरर्दाक्षता से पूर्ण हुमा। उपद्मवी लोग पण्डाल के प्रन्दर पहुँच तो क्या सकते ये नजदीक भी नहीं फटक सके।

एक म्रोर लाला तनसुत्ररायजी व्यवस्था पर थेतो दूसरीओर बहिन लेखावती भ्रम्बाला।

हम सब सिपाही उनकी कार्यदक्षता देखकर हैरान थे। श्राक्षिर श्रीधवैक्ष**न सफल** द्विपा।

उपर्युं नत दो सस्मरण तो मात्र संनेत के तौर पर लिके हैं। ग्रापके कितने ही संस्मरण हैं जो सन् १६३८ से १६६३ तक उनके साथ रहने से सम्बग्धित है जिन्हें लेखक हृदय में संजीये हैं। परस्तु यह सस्य है कि लाला तनसुखरायशी गरीशों के हमदर्द, दुलियों के माथी, मित्रों पर तन मन निखायर करने वाले, समाज-सेवक, देशक्तन मुनिगृहभक्त और धर्म रक्षक थे। उनके प्रति विनम्न श्रद्धाजलि समित्त करते हुए लेखनी को यही विद्याम देता हूँ।

x x x x

पराधीनात् जीवानां, जीवस्य गरणं वरं, मृगेन्द्रस्य भृगेन्द्रत्वं, वितीणं केन कानने।

पराधीन जीवन से जीवों का मरना धच्छा । सिंह के मस्तक पर रोली से कौन तिलक करता है।

#### भी सलसली देवी जैन १६ बरियागंज, दिल्ली

भैय्या तनसूखराय को में सन् १६३० से जानती हैं। वे जैन धर्म के धार्मिकोत्सवो पर तथा राष्ट्रीय काग्रेस के जलसों में बहुधा भाषण दिया करते थे। दिल्ली उन दिनों उनके इस क्रार्थ-क्षेत्र का केस्ट था। सनके द्वारा भाषोजित बहुधा सभाएँ तथा बहुत-से जलसे भी मेंने देखे है। उनके मुखारविंद से परोपकारी एवं मध्र पूष्प समान भड़ते हुए मैंने सूने है। और देखा है उनमें मानवता का उज्जवल एवं ज्वलत प्रतीका

भैत्या तनसूखराय का व्यवहार प्राय सीधा-सादा और सीम्यपूर्णथा। उनकी इस धःकृति के कारण मेरे मन मे उनके प्रति ग्रापनस्य भी भावना म्रोत-प्रोत उनके जीवन क्या सूना द्यादि सभी पहलुक्षों का परिचय देने नही जा रही, इसके विषय में तो

"वहिन मलमलीदेवीजी जैन समाज की उन तेजरवी कार्यकर्त्री बहिनो में से है जिनमें उदारता, सल्य श्रीरवात्समाज सेवा का भाव श्रसीमित भरा है। द्मापने चटाबाईजी की प्रेरणा से श्री जैन महिलाश्रम का कार्यसचालन किया। धाजसस्थाकी जो इतनी उन्नित होती हुई दिखाई दे रही है उसका नारा श्रेय ग्रापके समस्त परिवार की है। ग्राप स्वयं, श्रापकी सुबोग्य सुपुत्री श्री कान्ता जैशोराम ऑनरेरी मैजिस्टेट ग्रीर पत्रवम लीलावतीजी तथा रायबहादरजी बा० दयाचदजी चीफ इजीनीयर सस्थाकी उन्नति के लिए ग्रहनिश प्रयत्नशील रहते है। जैन समाज को ऐसे परिवार पर श्रत्यत गौरव है जो जिल्ला प्रचार में छक्तिभर तन, मन, धन से सहयोग देते हैं। 'मेरे भ्राता' के नाम से लालाजी के सम्बन्ध में श्रस्यत आत्मीय उदगार प्रकट किए हैं जो मननीय हैं।"

बिद्वान लोग, नेता लोग आपको कुछ बताएँगे। परन्तु मै कुछेक उन वपों को दृष्टि में रखकर--जोकि समय के साथ-साथ मणुप्तायस्था की ग्रोर चले जा रहे है— उन में के विखर विचार बता रही हूँ। इन्ही वर्षों में मेरा उनका पड़ौस रहा है। बास्तव में उनका जीवन घटनापुर्ण था। उसके व्यक्तित्व मे पूर्ण निष्ठाथा। गहरी और गम्भीर प्रेरणाथी और समाज-सेवाका उसमे परम उत्साह था। इस पर भी कुछ लोगो की घारगा है कि वे जिही-स्वभाव के व्यक्ति थे। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि वे सचमच इस धारणा के विपरीत थे। उन्हें तो परगने की थाह तक उतरने की मावश्यकता थी। उनमें मपनों के लिए तथा पीडितों के लिए एक टीस थी, तड़प थी। वे पर-सेवा में धपनी धर्वित को भूलकर अपने ऊगर कप्ट उठाने को तत्पर हो जाया करते थे। निराश्रित-व्यक्तियों का तो वेमात्र केन्द्र-विन्दू थे। भारत की स्वतन्त्रता भीर धर्म तथा समाज की मान-मर्यादा का प्रश्न उनके जीवन का मात्र लक्ष्य था। इस पर तो सब कुछ न्यौद्धावर कर देने का एक मूक आह्वान उनके द्वारा प्रदर्शित होता था। सडील लम्बा कद, गेहुँबा रंग धीर उस पर शुद्ध साथी की सपनी होगा कवती थी। वे एक धारतंवादी, कर्म ठ सुपारक थे। जब से उन्होंने हमारे पड़ीस में अपना निवास-स्वान कमाया तब से उन्हों धीर भी निकट से देवने का हमें धायरा मिला में नैन उनने देव-सेवा, समाव-सेवा, धाअम-संबाद सोनों धीसदारों का बर्मुल-कीत प्रवाहित होते देवा है। कार्य पूर्ति के लिए उनमें कठोरता भी धी धीर कोमलता भी परिपूर्ण थी। धमस्त १६६३ के दिन उनकी धारीम विदाई के समय, जब मेरे सांसू धवक-पारा बनाकर वह परे—तो, मेने उन्हें धपने सपनों में दूबा हुआ एक समाज-सहा धीर देव-स्वक तथा मानवता का पुंब ही कहा?—वे यहान थे। उनका धन्तर-साद-सहार पदिव था। हृदय कोमल था। कर्तिव में कटोरता थी, पूर्ण निर्द्धा थी। समाज का पतन उनके मन के दीप को जैते बुआने जा रहा था। और उन काल महाकाल की धोर सम्बन्धारी अभ्यावात वा एक अवीव आंका आया, जो कि उनके दिवार-विव को गिराकर सकता-पूर करता चला था। हृदय कोम तथा का पत्र वा शा और उन काल महाकाल की धोर सकता-पूर करता चला था। हृदय कोम अवीव आंका आया, जो कि उनके दिवार-विव को गिराकर सकता-पूर करता चला था। हृदय कोम अवीव आंका आया, जो कि उनके दिवार-पत्र व को गिराकर सकता-पूर करता चला था। हृदय-नित वन्द हो गई और वे सबके देवते धां में मूंद इस नदसर संतार की मोह माथा को छोड़ सनन की धोर को तथा थी को तथा है स्व

इस पोष्टे से जीवन में मेरा सम्बन्ध प्रायः भनेक समाजसेवियों से रहा है। मैं पूर्ण निष्ठा तथा पूर्ण विश्वास के साथ कहनी है कि जो व्यक्ति समाजीवान की चिक्ताओं के प्रति माजूक होता है, जिसका मन न दर्द-शिष्ट से विश्वास है। उठता है, उसकी सहानुपूरित उतनी हो गहरी, तीव और महान तथा क्रातिकारी हो। उठ का कांत्र में देशवेवा भीर समाजीवान के निए मृत-सीन्दर्य कम नेता है। किन्तु उत मुख-सीन्दर्य को उपजाने वाले कान्तिकारी "बीर" बहुआ उम्म प्रत्य की पीष्टा को महन किया करते है। भैप्या तननुष्तराय भी इस अववाद के सहीक ये। उन्होंने कितने क्यर सहन किए। उनका व्यक्तिया विश्वास था भीर सावतावी था। वे विज्ञा कि महन किया ने उनका क्याने विश्वारों के महरी भीर अधित प्रतिक यो ना मिल के साने भितान किया पर के साने भितान किया पर के साने भीतावा की साव के साने भीतावा की साव भीतावा की साव करते हैं। माजते थे। भीर उन्हों थाए करते तथा आदर की दृष्टि से देशने थे। समाजनीया का मच उनके दिना हिलता न या भीर समाज उनकी सेवाओं का मान करताथा। वेने थे महान भीर ऐसी थी उतनी महान भावनाएँ।

मैं अपने सम्पर्क में आई अनेत घटनाथों की मुन्धी को सुनकाने के निए जब भी समय-समय पर उनके पास गई, उन्होंने कड़े बेस में, मसता से बिठाकर उन बातों को समक्षाया और इर बात को सफन बनाने में योग दिया करते थे। धात धाथम का कार्य उनने बनाए हुए यह चिक्कों पर चलता हुआ बिद्याल प्रगति की और चना जा रहा है। महिलाश्चर में हायर सेकेंग्रुप स्कून तथा खात्रावास आदि आदि योजनाएँ उन्हों की बताई हुई हैं। हम इन्हें मफन बनाकर रहेंगे। परस्तु हुई इसके साथ-साथ इस बात का खेद हैं कि वे आई जो इन परोपकारी योजनाओं के दाता थे, इनके निर्माता होने पर भी हमारे बीच नहीं होने। धन्त में में भगवान से याचना करती हैं कि उनकी गढ़ आस्मा को आन्ति प्राप्त हो।

#### भा० दि० जैन परिषद के प्रारा

श्री तनमुखराय एक तेजस्वी पुरुष षे । उनके हृदय में देश सेवा की प्राग मुलगती रहती थी। सामाजिक कार्थों में उनका बहुत उत्साह था। जब कठिन से कठिन कार्य का प्रवस्त आना तो उनका साहस बहुत बढ़ जाता था। नि:सदेह वे एक साहसी भीर दृढ कमँठ पुरुष थे। भा० दि० जैन परिपद के तो प्राण ही थे। उन्होंने समाज में अपूर्व साहस से कार्य कतार्य कार्य वाहस से कार्य करार्य कार्य कार्य हमान

लाला राजेन्द्रकुमार जैन बैंकर्स प्रस्थस भा० वि० जैन परिषद

\* \* \* \*

#### श्रीमन्त तनसुखराय जैन

हजारीलाल जैन 'प्रेमी' श्रागरा

योपूरिः मुक्ता मराशामलतां जीवेषु संजीवताम् । यामः संगमिने जिनोग्नत जिनाभार रूप संचारनाम् । यीमा कम्पिनिकामुना सुचिदितो बीमावता स्यातिमान् । श्रीमान् तनसुखगय जैन विदुषो भूद भारतीयो महान् ॥ ज्ञानी ज्ञानजने गुगी गुणीजने मानी सदा मानित । स्यागी स्याभीजनीजयी विज्ञायिनि प्राजस्तु विद्वज्जने । रामी रामीजने पटुः पटुजने जैनेषु जैनाम्रणी ।

#### युवक समाज द्वारा सत्कार

साहू सान्तोतन में सापने देश के विभिन्न भागों में बीरे किए। विशेषकर राजस्थान में यह सायस्त महत्वपूर्ण रहे। जगह-जगह सताज की बीर से मान-पन अंट किए गए। वंसियां मेंट की गई। और सापको साव्यातन दिया गया कि साव्योतन में हम तन-मन-यन से सापके साथ है। उस समय के समिनन्वय पत्रों में प्राप्तयुवक समाज की बीर से विया गया ऐसा ही एक प्रमिन्वन-पन इस प्रकार है।

#### अभिनन्दन-पत्र

महावीर हीरोज लाडनूं (मारवाड़)

हेकर्मवीर !

ग्राज ग्रापने हमारे नगर मे ग्रपने सहयोगियों सहित पशास्तर को अनुगृहीत किया है उसके लिए हम प्रापके आभारों है। हम ग्रापकी पित्रन से रा में कम्मानस्य यह प्रिमन्दन-पन मेंट करते हुए फूले नहीं सामा रहे हैं। यो नो ग्राप प्रनेको राष्ट्रीय एवं धार्मिक कारों को तन-मन-भन में करते रहते हैं किन्तु वर्तमान में जो आपने ग्राजू मन्दिर दैनस ग्राग्दोलन को उठाकर सोती हुई हिन्दू तथा जैन जाति को उसके कातीय ग्रपमान का ध्यान दिलाया है—वह प्रशंबनीय ही नहीं प्रपित्र समार के दितहास में स्वणांसरों से लिखा जायगा।

भावू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया हुआ टैक्स टैक्स नहीं किन्तु कलंक है। यह टैक्स हमारी धार्मिक स्वाधीनता में बाथक है तथा स्वाधिमान का धातक है " आपके इस पुनीत सन्देश से जनता में कान्ति मच गई है धीर वह का धाप जैसे कमंबीर नेता के साथ प्रपने धार्मिक प्रधिकारों के लिए शब कुछ न्योद्धावर करने को तैयार है। हमारे महाबी र हीरोज को आप जैसे कमेंट नेताओं पर प्रधिमान है। हम आपको विक्वास दिलाते हैं कि जाति और धर्म के प्रयोक यज्ञ में आपके निर्देश पर सर्देव हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहेंगे।



#### बड़े नत्तत्रजीवी

डा० सहेन्द्र सागर प्रचण्डिया एम० ए०, पी०-एच० डी०, स्निरनीगेट, ग्रलीगढ

जिस प्रकार हिन्दू-समाज में व्यक्ति के दिवंगत होने पर परिजनो द्वारा श्राद्ध का स्रायोजन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सनीयी जगन में 'स्मृति-ग्रंथ का प्रकासन दिया जाता है।

श्राद्ध में सज्जन को ग्रसन ग्रीर कही-कहीं पर बसन वेष्टित भी किया जाता है, किन्तु स्मृति ग्रन्थ में प्राय: प्रेरणा का इंजेक्शन भरा जाता है। यहां सालाजी न अपने जीवन के पचास वर्ष-समाज, जाति, तथा धर्म के उत्कर्ष में सवा दिए, यही रहस्य- उद्याटित होता है।

प्रश्नेक प्रस्तित्व का महत्त्व उसके घनाव में उत्थित हुमा करता है। जब लालावी कार्यरत रहे बहुतों ने उनकी योजनाधों के प्रति सर्विष्ट्वा व्यक्त की किन्तु प्रतेक ऐसे भी पाए गए जिन्होंने अनिच्छा प्रभिव्यक्ति की। आज ने सभी मिलकर उनके व्यक्तित्व घोर इतित्व को दुहाई देते हैं—यह बनत की, जीवन की विल्याच विष्टब्बता है।

समाज की सेवा करना एक व्यसन हो गया है। वो व्यक्ति व्यसन के वशीभूत होकर कुछ करते हैं मेरे दृष्टिकीण से वह काम किमी काम का नहीं साथ हेंग है लेकिन वो इससे मुक्त होकर कुछ नथा किन्तु भव्य कार्य-प्रणानियों की स्थापना कर प्राणी भाग का उपकार करते हैं वह अस-सफल बनाता है।

मुक्ते जहाँ तक पता लगा लालाजी अपने काल भीर क्षेत्र के धनुमार अपने को डालकर जिस तम्मयता, कर्मटता और सहतशीलता से मफलना की खायना कर सके है वह उनका समग्र तम्ब-तत्व भीर मन्त्र-महत्त्व बस्तुतः स्नाधनीय है।

लालाजी नवाजी जीव थे। जिस प्रकार नवाज संघेरे से सन्त तक जुकता रहता है, लालाशी हरदम हर दुराइयों से अजबते रहे। सत्यावही की सदा विजय हुया करती है। लालाजी सत्यावही से। इसीलिए उन्हें सपने प्रत्येक प्रयास से सफलता प्रान्त हुई। लालाजी महान थे, वे वेमिसान थे, साकार अजनवय अलंकार थे।

श्रीमान लाला तनसुखराय जैन स्मृति घन्य निकालकर उनकी समूची सेवाओ, भावनाझों और कामनाझों को मूर्तरूप देने का प्रयास किया गया है, प्रमन्तता की बात है।

ऐसे सामाजिक कर्ताको मेरे करोड़ो प्रणाम पहुँचे, यही कहकर अपनी श्रद्धाञ्जलि सम्मिलित करने जारहाहूँ। थीमान देशभस्त, कर्मवीर

### लाला तनसुखराय के प्रति

श्री राजेन्द्र कुमार 'कुमरेश' ग्रायुवेंदाचार्य बन्देरी (मध्य प्रदेश)

देशभक्त तुममें स्वदेश का या अनुपम अनुराग। सदा राष्ट्र के लिए हृदय में जाग रही यी आग।।

> ग्रागे बढ़कर स्वतन्त्रता के लिए किया सग्राम । किया दिलादा कभी न तुमने चाहा कभी न नाम ॥

सह न सके तुम कही धर्म का किचित् भी अपमान ! लगा दिए अवसर ग्राने पर अपने तन-मन-प्राण ।।

> सदा रूढ़ियों के विरुद्ध तुम करते रहे प्रचार ! नित कुरीतियों की छाती पर करते रहे प्रहार ॥

यलस्त जगाते रहे जागरण का स्व-जाति में मौन। धर्मसमाज स्वदेश हितंशी तुमसा साधक कौन।।

> कर्मवीर यश अनाकांक्षी तुम्हे न धा अभिमान। होता रहे स-शक्त देश यह या उर में अरमान॥

हे कर्मठ ! सेवक सभाज के याद तुम्हारी आय । श्रद्धाञ्जलि लो म्राज हमारी लाला तनसुख राय ॥



जैन जाति दथा के लिए सास प्रसिद्ध है, प्रीर दया के लिए हजारों रुपया खर्च करती हैं। जैनी पहले क्षत्री के, यह उनके चेहरे व नाम से भी जाना जाता है। जैनी प्रधिक शान्ति प्रिय हैं।

श्री घाटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर

#### बोलो जवाहरलाल

ताराचन्द 'प्रेमी' सदस्य नगरपालिका, किरोजपुर

षरती का बेटा घरती की नैत्या, लाया अवर से निकाल । किसके सहारे छोड़ा है त्यारे, बोलो जवाहरलाल ।। रोती है माता बिन तक वेटा, सासो में आके समाजा। रोती है मंदा रोती है जनुता, माजा हिमालय के राजा।। स्रोकर के तुमको भूखा ये नंता, इन्सा, हुग्रा है पानाल । किसके सहारे छोड़ा है त्यारे, बोलो जवाहरलाल।। विस्वास दतना तुम पर निखाबर, जीवन के मनोल मोती। स्वरूप सानो के पुण्य विकतित, कमला के नैनो को ज्योती।। पाया वा दिल नूने कितना निरासा, जैसे ये सागर विशाल।

#### मेरी एक मेंट

×

स्ताभग प्राठ वर्ष पूर्व की बात है दिस्सी दिश्याय मे बीर छंवा मन्दिर के भवन का सितायास साहु आनोभसादकी के करकमतो से होने बाता या साहु जी का गानम हमाई प्रदूष पर स्वायत करने वालों में ला॰ तनमुक्तरायंत्रों, ला॰ राजिक्यनजे, वा॰ छोटेलालजी करकार सहस एक स्वायत करने वालों में ला॰ तनमुक्तराय जी के परिचय में आने का मेरे लिए सह प्रयम खबकर था और सेवा मन्दिर के इस शिलाग्यास समारोह मे पुक्त भी एक गीत पड़ना था, मेरे गीत के पदवात लालाजी ने वरण होकर पुक्त से कहा या कि अभीति, प्रापन तो बाहू कर दिया, फिर तो मुक्ते खनेक बार उनके सम्पर्क में माना पड़ा। उनके अम्मित्र, प्रापन तो बाहू कर दिया, फिर तो मुक्ते धनेक वार उनके सम्पर्क में माना पड़ा। उनके अम्मित्र को बहुत कर सित्र मेरे उनके हुद्य में एक बे-मिसाल तड़ण देशों। अस्वस्थ होते हुए भी, लालाजी हर समय सामाजिक गतिविधि के लिए विनित्र रहते। जबकि कभी में उनसे मिसता वह एक वात सबस्य कहते कि पुत्य से तुनहें कला का वरदान मिता है। इस कला का उपयोग धिषक से धिषक धर्म और समाज-सेवा में होना चाहिए।

२२ जनवरी ११६२ को सम्बस्य होते हुए भी लालाबी मेरी गुत्रो के विवाह में किरोजपुर-किरका पायरे। दिख्ली वे बाहर बाने की सम्भवतः यह अन्तिम यात्रा थी। फिर में समय-समय पर भनेक बार उनके स्वारण्य सम्बन्धी समावार लेता रहा। उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया भीर एक दिन सुन कि लालाबी अब नही रहे, हृदय की वड़ा आधात पहुँचा। में कहूँगा कि ना० तमनुखरायां का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सेवाओं का एक इतिहास रहा है, वह चले गए उनकी सेवाएँ भगर रहेंगी।

# श्री तनसुखरायजी

श्री शीसचन्द्र जैन 'शास्त्री' मृ॰ पूर्व बध्यक्ष नगरपालिका, मबाना (मेरठ)

जैन समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में जितना सहयोग लाला तनसुखरायजी का रहा है उतना कमंठ सहयोग जैन समाज उत्थान के सिवसिले में बहुत ही कम लोगों का मिला है।

दियान्वर, ब्वेतान्वर एवं स्थानक वाती सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में बीधने का लाला जी का प्रयास जैन समान के इतिहास में घनुष्ण बना रहेगा। लालावी का दिल हमेशा जैन समान के उत्पान के लिए लालाधित रहता था। महगाव काढ़ साबू पहाड़, एवं दस्ता पूजा किता के प्राप्तीलन को घर-घर तक पहुँचाने का श्रेय स्थ- लाला तनसुख्यावजी को ही है।

धपने स्वास्थ्य की कुछ परवान करते हुए भी देश, समाज की जो कुछ सेवाए उन्होंने की है उनका धवलोकन, उनका त्यान, कार्य-कुछलता, कठोर परिश्रम एवं परोपकार भावना से आंका जा सकता है। समाज में जो कुछ भी आज मुधार दिखाई दे रहा है उसका श्रेय माननीय लाजाजी को ही है। हमारी उनके तिए सच्ची अदाज्ज्जित तमी हो सकती है: जब हम उनके किए हुए सपूरे कामों को संत्नाता के साथ पूरा कर सकते ।

# मिलनसार ऋौर प्रेमी सज्जन

श्री रघुवीरसिंहजी जैन कोठीबाला श्री जैन शिक्षा बोडें, कचा सेठ, दिस्सी

ला॰ तनमुक्तराय जैन एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। धापका कार्यक्षेत्र कासेस शौर जैन समाज रही। मेरा आप के परिचय लगभव २० वर्ष से था। धाप हसमुख, मिलनसार और प्रेमी सन्जन थे। श्रीमती लेखबती जैन के चुनाव को नेकर धापका कायेस में विवाद प्रारम्भ हुमा जिसका मंत तिकक बीमा कम्पनी खलने से हुमा।

आपने अपने जीवन काल में अनेक आन्दोत्तन उठाए उन्हें सही मोड़ दिए, सफलता आपका लक्ष्य रहा । अग्रसैन जयंती, बनस्पति घी, ग्रावू का कर, उनमें मुख्य थे ।

मानके जीवन का घपिक समय जैन परिषद में बीता, वास्तव में घाप उसके प्राण रहे। मानके कार्य की ग्रह विशेषता रही यदि मानने महसूस किया कि किसी भी कार्य छोड़ने के उसमें प्रगति होगी तो घामने उसको तहर्य दूसरे को सौंप दिया, सामाजिक कार्य में भावने कभी द्वार्य का समाविज नहीं किया।

#### प्रतिष्ठित समाज-सेवक

देशभक्त श्री दौलतराम गुप्ता लक्ष्मी निवास, रोहतक

लाला तनमुखराय जैन १६२० से पहिले रोहतक से बाहर रहे थे, वह जब रोहतक में प्रायं तो पहले भारत बीमा कम्पनी तदनतर करमी बीमा कम्पनी से रोहतक में कार्यवाहक हुए थे, १६२७-६० में में जिला कार्यस कमेटी का कम्पन या, तो वह मेरे सम्पकं में आये, और वह कांग्रेस घान्दोसन में पूर्णकंपण वा क्रम्य राज-नैतिक सम्पापी (नीजवान भारत सभा सरीखी) सम्माननीय लाला दौलतराम जी गुप्ता पत्राब के प्रतिष्ठित समाज सेवक मीर कहुर देशमनत हैं। आपके लाग लालाजी ने समाजनेवा का कार्य आरम्ब किया। आपके हार्दिक उद्गार इत बात के प्रतीक हैं कि लाला जी में समाज-देशा के भाव प्रारम्भ से ही कितने प्रथिक ये जो समय माने पर विकतित होते हुए उनक्कोटि पर पहुँच गये।



#### नवयुवकों के प्रेरशा-स्रोत

श्री सुस्तान सिंह जैन एम०ए० मंत्री अ०भा०दि० जैन परिषद्-शाला, शामसी (उ० प्र०)

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है---

"विचार तो कि मत्यं होन मृत्यु ते करो कभी,
मरो वरन्तु यो मरो कि बाद जो करें सभी।
हुई न यों सुमृत्यु तो वृषा मरे, वृषा जिये;
मरा नहीं बही कि जो जियान प्राप्के तिए।
यही पत्रु-अवृति है कि बाप बाप हो चरे;
वहीं मन्त्रया है कि जो नन्त्रया के तिए मरे।"

जगरोनत पर में गुलाजी ने स्पष्ट रूप से स्र्यंक्ति कर दिया है कि विश्व में उन्हीं लोगों का जीना भीर मरना सकत है जो दूसरों के लिए बीते-मरते हैं। जब हम साला तनसुक्तरायजी के जीवन को उक्त पर की कसीटी पर परक्षते हैं तो वह बावन तोले पाव रूमी सही उतरागा है।

यह बात किसी से खिशी नहीं है कि लालाबी एक पुराने, तपे हुए, कर्मेट, प्रतुप्रकी, नि.स्वार्थ, कर्तव्य-रायस्य, नम्न एवं लगनशील समाब-सेवक थे। तिःसन्देह उनका श्रीपकांश जीवन समाज-सेवा, राष्ट-सेवा तथा जन-कत्याण में व्यतीत हथा था।

लाला तनतुम्बरायत्री की प्रतिभा सर्वतीमुखी थी। सभी विषयों में उनकी प्रवास गति थी। यदि गम्भी नामुबंक देवा जाये तो झात होगा कि वे गुड़ हो के लाल थे; क्योंकि वे छिपै-छिपै वे सभी कार्यकरते रहते थे जो कि महान व्यक्ति को करने चाहिए। किन्तु उनकी कभी भी यह माकाक्षा नहीं रही कि किसी भी कान के करने से उन्हें क्यांति प्राप्त होगी भीर लोग उन्हें महान विभूति के कर में पूजेंगे।

जब हम लालाजी के समुचे जीवन पर दृष्टिपात करते है तो वह हमें पहुँगुझी पत्निवस एवं पुष्पित दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमुख कारण है कि उनका कर्तव्य-क्षेत्र ही बहुगुली था। जन्होंने जीवन-पर्यन्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में निःश्वार्थक्य से बी-जान से सेवाम की थी। उनके जीवन की कुछ झलकियों देखिए:—

राजनीतिक लेबाएँ— सन् १९१६ में जिन दिनों लालाजी देसके-निमाग में नौकरी कर रहें में, उन्हीं दिनों महत्योग मान्योलन मारप्य हो गया। आपने सरकारी नौकरी की चितार न की बोर तुरुत्त ही स्वदेखी बसतुर्धों एवं बस्त्रों को प्रपानों की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। सन् १६२१ धोरे दंबाब लाला लाजपतराय जी की प्रेरणा से आपने सरकारी नौकरी को तिलाजनी देरी, सन् १६२२ में स्वरंकी वस्तुओं के प्रचारायं धापने समिति बनाकर प्रनेकानेक लोगों को स्वरंकी वस्त्र तथा वस्तुओं को प्रधानने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उससे दुइ प्रतिकार्य कराई। सन् १६२२-२४ में साथ प्रधानी जनसम्बन्ती रोहलक में बाकर रहते सने ये और वहीं पर कर्माठ कांग्रेसी कार्यकर्यों के स्वरं करने को ये थे। १६२५ ई० में प्रापने साथी-प्रचार का बीड़ा अत्राह्मा प्रोप्त तस्त्रस्वन्ती एक समिति की क्षायण की थी।

साला तनसुखराय की राजनीतिक गाँतिविधि यही समाप्त नहीं हो जाती है वरन् १६२६ में वे पंजाब की क्रांतिकारी सोसाइटी—"जीववान मारत-समा" के प्रांत्रिय सदस्य वने थे। यहीं नहीं, १६२७ में साय पंजाब में 'मजदूर-किसान कमा" के प्रान्तीय-समेतन के प्रधान मनती, १६२० में साथ पंजाब में 'मजदूर-किसान कमा" के प्रान्तीय-समेतन के प्रधान मनती विद्यालय काले करेटी की कार्यकारियी परिषद् का सदस्य जुना गया था। तन् १६२६ में इंग्डियन नेजनन कांग्रेस के लाहीर में होने जाने वार्यिक समियेशन में साथकी पंजाब से प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में जेजा गया था। तहाँ पर आपने स्वयं सिवकों के करतान के रूप में जो-जो सेवाएँ की थीं; उनकी सर्वन प्रार-भूरि प्रसंसा की गई थी।

सन् १६३० में जब पुनः ससहयोग मान्योतन प्रारम्भ हुमा, तब मापने रोहतक जिले में सरवामिट्यों की भारी भरती की थी। साथ ही ने उनके रहन-सहन, लाने-पीने मादि का कार्य सुवाहकर से हुआततापूर्वक निमाया था। प्रस्तुत मान्योलन-कार्य में भाग लेने के कारण प्रापको ६ मास का कटोर कारावास भूगतना पड़ा।

सन् १७४० में भाग विजा-मण्डल, देहनी के प्रधान-मन्त्री तथा ११४१ में प्रस्थत निर्वाचित किये गये थे। सन् ११४२ के "भारत-द्वीडी" धान्तीलन के धक्कर पर धानने जेल जाने वाले नम्पूर्मी के कुटुम्बियों की मरतक सहायता एवं बेदा की यी। तभी धापने एक सोसादों की स्थापना कर जेल-मन्त्रियों की पैरखी करने में सक्तिय नाय निया था। नन् ११४५ में रखिय आप सस्वस्य पहने नमें थे, किन्तु किर भी धापको दरिवायंज दिल्ली कांग्रेस मण्डल-कमेटी का सिक्य सदस्य चुना गया था। यह सब कुछ लालाजी की राष्ट्रसेवा एव राष्ट्रभनित के परिणामस्वस्य ही तो।

सर्मिक एवं सामाजिक सेवायें: — यह कहते प्रथवा नियने की बोत नहीं कि लाना तनसुखरायजी ने वहीं धार्मिक सेवाएं की हैं। नि सन्देह बीशव काल से ही उन्हें धर्म से अगाध प्रेम या। उनकी मनोबृति प्रारम्भ से ही धार्मिक कार्यों की धोर अनायास ही प्रवृत हो जाती थी।

सन् १६०० में जब लालाजी केवल ती वर्ष ही थे, तब बह्मचारी धीतलप्रसादजी का पंजाब में विहार करते हुए मुल्तान में धारमन हुया। लालाजी ब्रह्मचारीजी के पास रहते थे धीर उन्हीं की सेवा में रत रहते थे। सन् १६३४ में धाप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के मैनेजर होकर दिल्ली माथे। इसी वर्ष मस्तिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् का क्षपिबंगन दिल्ली में हुआ धीर धाप उसकी स्वागत-समिति के प्रधान-मन्त्री चुने गये। आपके सद्प्रयस्तों से बहु धिषियन बहा सफल रहा। तभी धापके परिषद का मन्त्री चुना गया धीर धाप उस यद पर निरन्तर सन् १८३८ तक अध्कर हरे। धयने मन्त्रिय-का में उन्होंने परिषद् का प्रधार एकं उम्मित करने में प्रपत्ती और हे कुछ न उठा रखा। सन् १६३६ में धापने चैन कोधापरिष्ट के एवं जैन करन की स्थापना की धीर उसी वर्ष भीर-सेवा मन्तिर?' में मनाई जाने वाली 'बीर-सासन जयन्ती' के जाफ समापति बनाये यदे। उसी वर्ष धाप निवस्तेश (सम्प्र मारत) में मीनों की एक कार्क्स के सभापति बनाये गये। उसी वर्ष धाप निवस्तेश व्यक्तित्व एवं यामिक प्रेम से प्रमावित होकर १००० भीनों ने मांस न साने की दृढ प्रतिज्ञा की।

सन् ११४० में आप जुजफरतनार में होने वाले परिषद् के प्रश्विवाल में सभापति बनकर गये में । सन् १६४१ में जब सरकार ने दिल्ली की मिल्लव के समुख्य जैनियों के ब्रमुक्त के बावे बनने पर रोक लगा दी थी तब धापने एक बड़ा धार्यले न्या प्रारम्भ करके सरकार के टक्कर सी धीर उत्तमें मारी सफलता प्राप्त की। यही नहीं, विकन्द्रावाद (उ० प्र०) नामक नगर में जब जैनियों के उत्सव में कुछ उत्पादियों ने रंग में भंग में कर दिया था, तब धापके ही प्रयास से उत्यादियों के लम्बी-कम्बी सजाएं मुगतनी पड़ी थीं। हमें वर्ष जब आप धाष्ट्र पहुंच र दहाँ के मिन्दिरों के देवों वर्ष में बताये कर (टैक्स) बक्त किया जाता था। धापने उत्त टैक्स का उटकर घोर विरोध किया धोर कहा—"यह जैनियों पर टैक्स नहीं बत्त उत्त पर कलंक है। इतना ही नहीं हमारी स्वधीनता तथा स्वाभिमान पर कठोर प्रहार है।" धापके इन प्रवासक वावदों के सुनकर जैन समाज जाशत हो। उटा धोर उस टैक्स को समाज करके ही। वानि वो बांसूरी बनाई ।

म्रापने दिगम्बर जैन पोलिटीक्नकल कॉलेज, वड़ीत का प्रपने कर-कमलों द्वारा शिलान्यास करके जैन नवगुवकों को तकनीकी शिक्षा देने की विशाल योजना का श्रीगएोश किया। जिस समय भर्देनी घाट पर स्थित स्थाद्वाद महाविद्यालय, काशी के भ्रवन को गंगा नदी के युपेड़े जर्जर कर रहे थे, तथा विशाल जैन मन्दिर की दीवार डमक्याने लगी थी, तब लालाजी के प्रयास एवं स्थक परिश्रम के द्वारा सरकार ने उसके उद्धार के लिए पर्याप्त धनराशि देकर सहायता की थी।

लालाजी चरित्र चकत्रतीं प्राचार्य शान्तिसागरजी महाराज के परम भक्त थे। प्राप प्रनेक बार उनके दर्शनार्थ जहाँ कहीं भी बेहोते थे. वहीं पहुँचा करते थे।

उपरोक्त थार्मिक कार्यों के प्रतिरिक्त लालाजी ने वनस्पति थी निषेद कमेटी, प्रसिक्त भारतवर्षीय मानव धर्म (ह.पूकोनिटेरियन) सम्मेलन, प्रग्नवात महासभा, वैश्व कान्फेंस, वैश्व महासभा, हरिजन ग्राध्यम की स्थापना, गारवाडी सम्मेलन कलकता, सेवा-समितियों, वस्वई जीव, दया मण्डलो, भारतीय वैजिटेरियन सोसायटी झादि झनेकानेक संस्थाओं की सिकय, निःस्वार्थेरूप से सेवाकी है।

लालाजी जो भी कार्यकरते थे, उसको सम्पन्न करने में आप तन-मन-धन से जुट जाते ये भीर आशासीत सफलता प्राप्त करते थे।

६४ वर्ष की प्राप्त में लानाजी का देहाबसात हो गया; परन्तु अपने जनकाल में उन्होंने को-नो भी राजनीतिक, धार्मिक एव सामाजिक कार्य किए हैं। वे किसी भी व्यक्ति से भूलामे मही जा सकते हैं; मधितु भारी नागरिकों के जीवन को प्रेयिक्ता की भांति सदैव आसोकित करते ऐहेंगे भीर उनके जीवन को पतवार के समान सिद्ध होंगे।

धन्त में, यह बहना अरबुक्तिपूर्ण न होगा कि वे जैन-समाज के ही क्या, वैदय वर्ण के सहान् सेवक, सफल कार्यकर्मा, नव युवकों के प्रेरक, जैन-परिषद् की झडिंग शिला एवं सानवता के सक्से पुंजारी थे।



#### तनसुखरायजी को शुभाशीर्वाद

802 1

श्री दयाशंकर ज्योतिषी ८४, मुन्नालाल स्टीट, कानपुर

विधिरें बडार्ट, बाहुबल बीयं विकस को, ज्ञानमान मुक्त बजरंगवली बल दे। शकर देसकल सुफल मनकामना को, जेतो भूमि वैभव सुरेश सो सकल दें। राम रमणीयता दें कृष्ण कमनीयता दे, ग्रास्विका भवानी शत्रु साहिनी को दल दे। राजो जैन बंश श्रवतंस तनमुखराय, घन दें घनेश श्रीगणेश पुत्र फल दें।

#### समाज सुधारक

डॉ० नन्द किझोरजी ७. दरियागंज, दिल्ली

लाला तममुखराय जी से मेरा परिचय दस्सा पूजा अधिकार कान्यतेत के अवसर पर हुया। उसके पश्चात् हुयारे सम्बन्ध बढ़ते ही गए और उनके प्रेम और प्रयक्त ने मुक्ते कांधला (जिला मुजक्करनगर) से दिल्ली बुला लिया। मैने भाई साहब को बहुत निकट से देला है। वे चोटी के 'ब्रार्गे नाइत रो है ही, उससे अधिक भी बहुत कुछ थे। डा॰ नन्दिक्योरकी लालाजी के साधियों में से हैं जिन्हें लालाजी की पैनी दृष्टि ने परका कीर कपने साथ रक्त लिया । वे उत्तम कार्यकर्ताकों को श्रीरसाहन देते थे । इसी के फलसक्कप महर्गाव काष्ट्र आबू झान्दोकन झादि कामों में लालाजी को झाशासीत सफलता मिली । डा॰ नन्दक्शिरणी के उद्शार प्रशसनीय हैं। जो इस बात को बता रहे हैं कि लालाजी कितने झांतिधि-परासण थे।

सन् १६४२ में जबकि वे जैन मित्र मण्डल दिल्ली के प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने महाबीर जयनी महोत्सव को सर्वप्रमा यह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। यह प्रधान मिहोत्स के स्वयं प्रधान यह रूप दिया जिसकी नकल अब भी की जाती है। यह प्रधान मिहोत्स के प्रधान पार्टिक के लिए तिहार दिया दि प्रधान के प्रधान में अने को ति है जैन समित्र को मिलो के वे स्वर जैन मिलो के कि ति के स्वर्ण के प्रधान के प

जैन क्षेत्र के अतिरिक्त जैनेतर क्षेत्र में भी उनकी मान्यता थी। तभी तो सन् १६५४ में दिस्सी में होने वाले हरिजन मन्दिर प्रवेश अधिवेशन में जब परिषद् विरोधियों ने वह कहना भाहा जो सक्षोभनीय था तो लाला तनमुखराय ने ध्रयसेन दल के स्वयंसेवकों की दीवार कान्स्रेस के द्वारों पर कक्षों कर दी।

जिस कदर कार्य उन्होंने जैन समाज के लिए किया यदि किसी अन्य समाज में कोई व्यक्ति इतना कार्य करता तो उसका नाम यम स्थानों भीर समाज के अवनो में स्वर्ण अक्षरों में लिखा होता। परन्तु धपना समाज व्यक्ति को सेवाधौर योग्यता के द्वारा नहीं वस्ति पैसे के यब से नापता है और हमारे धर्मस्वानों और समाज भवनों में उन्हीं गृहस्यों के नाम के पश्यर धीर फोटूलगाये जाते हैं जो उस नाप में पूरे उतरें।

प्रत्येक स्थित की कुछ निजी कमियां, प्राकाक्षाये ग्रीर विवक्षतायें होती हैं जो उसके द्वारा किए गए कार्यों को या तो पूर्णक्य से प्रकाश में घाने में बायक होती हैं या उनका श्रेय उल्टेया सीधे तर्तर से दुसरों को पहुँच जाता है।

कुछ भी हो, दस्सा पूत्रा अधिकार, बालविवाह विरोध, हरिवन मन्दिर प्रवेश, भावू मन्दिर टेक्स विरोध दत्यादि कान्तिकारी धान्दोतलो में उन्होंने प्रमुख कार्य किया था धीर उनके ब्रारा की गई देवाये भुलाई जाना सम्भव नहीं है। वे कहा करते वे में परिवर का एक सिपाही हूँ भीर जैन समाज का तुच्छ सेक्क धीर यही उनकी महानता थी।

यद्यपि विधि के विधान के अनुसार वेहमें सदैव को छोड़कर चले गये है परन्तु उनकी पवित्र बाद हम कभीन भूल सकेंगे।

तून होगा तो तेरी याद रहेगी।



#### नेकी कर दरिया में डाल

पं० परमेष्ठीदासजी जैन, न्यायतीर्थ मालिक जैनेन्त्र प्रेस, ललितपुर (असी)

परिषद के मन्त्री ला० तनसुलराय जी जैन तो परिषद की सफलता को अपनी सुद्धी में लिए फिरते थे। उनके रहते हुए कभी कही कोई अध्ययस्या, गइवही या परिषद के प्रभुश्य को हिगाने वाला कार्य हो हो नही सकता। उनके कार्य राया घीर उदारता को देखकर मेरा पूर्व निक्चय हो गया है कि वे परिषद के प्राप्त है। समाज प्रभी जनके त्याग को नहीं जान सकी है। उनका त्याग बीज के बिलदान की भांति है, जिसका बलिदान सिट्टी में मिलना किसी को नहीं दिलाई देता, किन्तु उसके फल हो दिलाई देते हैं। इसी प्रकार समाज को यह महीं मालूम कि सालाओं परिषद के लिए जुणबाप कितना बलिदान करते रहते हैं, किन्तु परिषद की उत्तरीर सकता वे देता देता है सि प्रकार समाज को सह स्वार्ण की उत्तरीर सकता वे देता है कि स्वर्ण हों सह स्वर्ण हों हो है किन्तु परिषद की उत्तरीर सकता देवकर ही हम सब सन्तुत्त होते हते हैं।

मैं जहाँ तक मालूम कर सका हूँ, लां० तनमुखरायजी परिषद के लिए अपना तन-मन सगाये हुए थे। मगर वे किसी को अपनी सेवा जात नहीं होने देते थे।

#### लगनजील लालाजी

लाला तनसूखरायओं का जन्म सन १८६६

**ई० में० दि० जैन ध्रत्रवाल लाला जौहरीमल** 

भी गलाबचंद पांडया भोपास (म० प्र०)

श्री गुलाबचदजी पाड्या भोपाल जैन समाज के सुयोग्य सेवा-भावी कार्यकर्ता है। भौर सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर रहते

जी के यहाँ हम्रा। म्रापकी माता ने म्रापमें श्रापका लालाजी के प्रति बडा प्रेम बडे ही धार्मिक संस्कार बचपन ही ऐसे डाले कि लालाजी जीवन पर्यन्त देश, धर्म-समाज की बड़ी भारी लगन से सेवा करते रहे । जैन समाज के महान विद्वान पुज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी से इनको सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई -- मैं बचपन से ही लाला जी के प्रेरणाप्रद लेख जैन पत्रों में पढता रहा---मैने देखा--जब भी जैन समाज के किसी भी कार्यमें चाहे वह सामाजिक हो चाहे धार्मिक किसी भी प्रकार की रुकावट या शिथिलता बाई फौरन लालाजी का प्रेरणाप्रद बुलेटिन पत्रों में बा जाता। ब्रापकी ये पसन्द ही नहीं था कि हमारा देश गुलाम रहे। इसीलिए आप गांधीजी के असहयोग आन्दोलन में सन १६३० ई० मे कद पड़े। ब्रापने अपनी सर्विस से त्यागपत्र दे दिया । ब्रान्दोलन में सिकिय भाग लिया, फलस्वरूप आपको ६ मास का कारावास भूगतना पड़ा। आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे। पंजाब कार्यकारिणी के सदस्य, मन्त्री आदि कई पदों पर रहे। दि० जैन परिषद के तो आप प्राण ही थे। आप ही के कारण कई अधिवेशन सफल हए। आप निज की बीमा कम्पनी के डायरेक्टर थे। इसकी भोपाल में भी जास्ता थी। मेरा ग्राप से साक्षात्कार का ग्रवसर तब आया जब माप कुछ वर्ष पूर्व ही लाला प्रेमचन्दजी कन्टेक्टर (लाला राजकृष्णजी) जैन दरियागंज दिस्ली के यहाँ ठहरे थे। उसी समय विश्व में झाकाहार सम्मेलन काशी में चल रहा था। भोपाल स्टेशन से एक स्पेशल पास हुई। हमें मिशन संचालक बाबू कामना प्रसाद के पत्र से ठीक समय मालूम हुआ । मैंने लाला जी से कहा स्टेशन चलना है । फौरन तैयार हो गए साथ में गए। मग्रेजी में उन्होंने जैन धर्म ग्रीर शाकाहार पर विदेशी विद्वानों से खब वार्तालाप किया। उस समय भागने मुक्तसे बातचीत के दौरान में कहा था हमारी समाज ईसाई मिशनरियों के मुकाबले धर्म प्रचार में बहत पीछे है। हमारा धर्म पुर्णरूप से वैज्ञानिक है। जो विद्वान इस पर मनन; भ्रष्ययम एक बार करता है हीरे की तरह इसकी कब्र करता है। परन्तु हमारे प्रचार की कमी के कारण जैन धर्मरूपी कोहनर हीरा सब को प्राप्त नहीं हो पाता । समाज दान देने के लक्ष्य में थोड़ा सधार करे तो यह काम सहज ही हो जाता है। लालाजी जैसे कर्मठ वीर लगनशील भारमा का समाज में पैदा होना बड़े गौरव की बात थी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धाँजली भ्रपित् हेतु यह स्मृति-प्रन्य का प्रकाशन प्रशंसनीय है। मैं लालाजी के प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि प्रपित करता है। समाज के यवक भाइयों का कर्तव्य है कि लालाजी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर:

उरसाहपूर्वक जैन धर्म-प्रोह्सा धर्म का प्रचार, सामाजिक, कुरीतियों का निवारण कर। प्रावें दहेन प्रचा के कारण जैन समाज का प्राविक द्वाचा घरत-व्यरत होता वा रहा है। लालाजी ने परिपद के माध्यम से अन्तर्वातीय विवाह का भारी प्रचार किया। कतस्वकृष धाज सैकड़ों भन्तर्वातीय विवाह हो चुके। इनको प्रोस्साहन देते रहने की आवस्यकता है। स्वर्गीय धारमा को धानित लाभ हो, यही शुभकामना है।

# \* \* \*

# लाला तनसुखरायजी की संद्विप्त जीवन भांकी

श्री सुरेश कुमार जैन दिल्ली

लाना तनसुवगय जैन एक पुराने समाज-सेवी, नम्न भीर नगनशील कार्यकर्ता थे। इनका प्रथिपान जीवन समाजसेवा भीर जन-कत्याण में बीठा। आपकी कार्यवैली बहुत प्राक्ष्यंक भी भीर समाज के कटिन से कटिन कार्य करने में भी वे नहीं सिटाकते थे।

ला तनसुम्बराग जी का जग्म तानू १-६६ में ध्रमवाल दिगम्बर जैन घरामे में लाए जीहरीमल भी के यहाँ हुया। इनके परदादा लाए खुज्युमनजी ने अपने जुण गरेबीजालाजी के साथ परत में बाद तानू १६१५ में रोहतक के मुलतान की मोर प्रमाल किया। वहाँ जाकर उन्होंने तरांचा थीर लेनदेन का काम पुरु किया। लाए खुज्युमनजी बहुत परोपकारी थे और उन्हें चेयक ता महुत मोर्क था। गरीमों को दवा पुश्त दिया करते थे धीर घर जाकर रोगियों का रेवते में । प्रस्तकान में ठम्होंने क्यांति प्राप्त की। सरकार में भी रहंद बहुत मान मिना। उन्हें तरकार में प्रस्तकान में उन्होंने क्यांति प्राप्त की। सरकार से भी रहंद बहुत मान मिना। उन्हें तम तरकार में मान स्वाप्त प्राप्त की। सरकार के भी रहत बहुत का काम बहुत समय तक इनके दादा व पिताजी भी करते गहे। १९१४ में इनके पिता ला॰ बीहरीमल समुदुस्स भिटका (परिसाल) रहने तमे, और बहुं ज्यापार सुक किया। भिटका में भी तनमुखरायजी ने १९१५ में सरकारी नौकरी की जीर माधीबी के समहस्या वार्योतन के कारण सन् १९६१ में सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीतक क्षेत्र में कुत पड़े।

मन् १६०८ में बहुम्यारी बीतलप्रवादवी मुनतान में पथारे। ला॰ तनमुखरावजी की बचपन से ही थामिक मनोबृति थी। जब तक बहुम्बारीबी मुततान में रहे, वे घवना अधिक समय उनकी बेबा में बिताते रहे। तबसे बीवनपर्यन्त तालाओं की पर्म धौर ग्रामाजिक कामों में सनन बराबर बनी रही। सन् १९१४ में झापके पिता ला० जौहरीमलजी भटिण्डा मे पटियाला में रहते लगे। उन दिनो पंजाब में तेवा स्पितियों का बहुत प्रचार चा। श्री तमसुखरायजी भी वहां को तेवा समिति के एक स्वयं-सेयक वने। उनके उत्साह भीर तेवा-कार्य की सराहता सबने की धीर वहां की जनता उन्हें बहुत चाहते लगी।

सन् १९१८ में रेलवे के दशतर में गवनेबेंट की मुलाबमत में प्रवेश किया। सादगी व स्वदेशी करड़ों से वचपन से ही प्रेम था। गवनेबेंट मुलाबमत होने हुए भी स्वदेशी करनुओं का प्रयोग व स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली धीर राजनैतिक काथों में दिलबस्थी सेते रहे।

सन् १६२१ में ग्रमहयोग धान्दोलन में होरे-पंजाब ला॰ लाजपतरायजी के प्रादेश पर गयनमें प्रमुलाजयत को स्थाप कर राजनीतिक कोत्र में प्राये । प्रापने ला॰ लाजपतरायजी के साथ तिलक स्वराज्य फल्ड एकत्रित करने में काफी काम किया । प्राय पर ला॰ लाजपतरायजी का बहुत प्रेम था।

१६२२ में स्वदेशी वस्तु के प्रचारार्यक्षमिति बनाकर सैकड़ों लोगों ने स्वदेशी कपडा तथा वस्तुओं को धारण करने का प्रण कराया।

१६२२-२४ में भ्राप ग्रपने जन्म-स्थान रोहतक में आ। गये भौर कांग्रेस के कार्य में हिस्सा लेने लगे, कुछ दिनों में वहां के अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लालाजी की गिनती होने लगी।

१६२५ में लादी प्रचार समिति तथा हिन्दी प्रचार समिति का कार्य किया।

१९२६ में नीजवान भारत सभा जो कि पजाब की कान्तिकारी सोसायटी थी, उसकें सदस्य बने भ्रोर सन् २० में मनदूर कित न सभा का पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन किया, जिसकें प्रमानमन्त्री बने। उसके कारण मरकार की कड़ी नियाह हो गई और दो साल तक सी. माई. डी. इनके पीछे, लगी रही।

१६२० में प्रजाब प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की कार्य-कारिणी के सदस्य चुने गये और १६२६ के लाहीर काग्रेस स्रधियेशन में स्नापको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। इस स्रधियेशन में प्रापने स्वयंसेवकों के कप्तान बनकर बढ़ी सेवा की।

१६३० का ग्रमहयोग भ्राव्दोलन में आपने बहुत सिक्रय कार्य किया, रोहतक जिले में सत्याप्रहियों की भरती, उनके खाने-भीने रहने व घन एकत्रित करने का सारा भार उन पर ही या। भ्राव्योलन में हिस्सा लेने के कारण भ्रापको ६ मास कारावास में भी रहना पड़ा।

१६३१-३२ में हरिजन-उद्धार का कार्य जोरों से किया ग्रीर हरिजन विद्यार्थियों के लिए आश्रम की नींव डाली, जिसका बहुत सारा खर्चा आप अपने पास से करते थे। १८३२ में रोहतक जिले में बहुत जोरों के साथ बाढ़ प्राई। इस समय बाढ़ पीड़ितों के लिए एक रिलीफ कमेटी बनाकर करटा, फ्रीविंब व वन सहायता की, जिसके मंत्री स्वाप ये।

१६३४ में गुरू में बाप लक्ष्मी बीमा क्ष्यनों के भैनेवर होकर दिल्ली माने माथे और दिल्ली माने पर माप सेवा-कार्यों में बाप लेने लये। उसी साल दिल्ली में अधिल भारत दिगम्बर जैन परिषद का मधिबेसन कराबा, बोकि एक बहुत सफल अधिबेसन था। उसकी स्वागत समिति के प्रभान मश्त्री माप थे। मा भाग दिल जैन परिषद के आप शंत्री भी चुने गए। सन् ३४ के बाद सन् ३५ — ३६ — ३६ — में क भाग दिल जैन परिषद का कार्य बहुन जोरों से किया और सारे भारत में पूल माथादी। भीर उन दिलों सत्ता लंडवा मा भाग दिल जैन परिषद के स्विधिक से प्रभान से स्वप्ती करता है।

सन् ३६ में जैन को-म्यापरेटिव के तथा जैन कतब को स्थापना की मीर उसी साल सरसावा में बीर सेवा मंदिर की घोर से मनाये जाने बाते बीर शासन जबनती के सभापित कन कर गये। वहाँ म्यापने भनेकांत पत्र के दो साल के बाटे की जिम्मेदारी मनते ऊपर सी भीर रो वर्ष तक उसर का घाटा पूरा किया। उसी साल निवलेका (मध्य भारत में भीलों की एक कान्फेंस में प्रधान बन कर गये। वहाँ के ५००० भीलों ने मांस न जाने की प्रतिका भाषकी प्रेरणा ने बी थी।

सन् ४० में जिलामण्डल देहनी के प्रधानमन्त्री मुने यथे। उसी साल मुजप्करनार में जिला दिगम्बर पैन कान्नेस के समापति बनकर गये। जिल समय जापान ने कनकते पर कमगरी की भीर नहीं से हमारे मारवाड़ी भाई कलकता छोड़कर घपने देश धा रहे थे उस समय मारवाड़ी रिजीक सोसावटी दिल्ली के मंत्री पर पर रहकर नेवा कार्य किया।

सन् ४१ में नई दिल्ली कोबेस कमेटी के प्रधान चुने यथे। गवर्नमेंट ने मस्त्रिद के धारे अनियों के जुनुस के बाजों पर पासनी लागा थी थी। सभी तक जैनियों के जुनुस के बाजों पर पासनी लागा थी थी। सभी तक जैनियों के जुनुस के बाजों पर पासनी लागा थी थी। सभी तक जैनियों के जुनुस के बाजों मस्त्रिद का प्रधान प्रधान के प्रधान क्या के प्रधान प्रधान के प्रधान क्या के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान के प्रधान के स्वाप्त पहुँचाई। स्रापने नहीं जाकर उत्सव को सफत बनाया और जिन्होंने बाधा झाली थीं उन्हें लगा दिलवाई। उसी वर्ष बहीन के दिनाबर जैन इस्टर कावेज का भिनान्यास आपके हारा हुया। उसी साल स्वाप साह पूर्वत पर दर्जनाथं प्रधान को यहां प्रधान प्रदेश टेन्स नगता था। उसके विषद सापने नारत व्यापी साल्येनन प्रारम्त्र किया और बड़े संययं के बाद उसमें सफतता नित्री। इसी वर्ष व्यावर जैन कान्येन के प्रधान बन कर गये।

सन् ४२-४३ में कावेस का भारत छोड़ी भान्दोलन प्रारम्भ हुमा घापने उसमें बेल जाने बाले भाइयों के कुटुम्बियों की सहायता की घीर एक सोसायटी बनाकर उन भाइयों की पैरवी की तथा मिक्रय भाग निया। सन् ४४-४५ में बनस्पति ची निषेत्र कोटी के पद पर स्टूते,हुए, बापने बाल्योसन किया भीर हजारों भादमियों के हस्ताक्षर कराकर, सरकार के पास चेजा।

सन् ४६ में प्रसित भारतवर्षीय मानव धर्म (सू मेनिटेरियन) सम्मेलन विसकी प्रायसता भीमती रुकमणि देवी प्रस्थेत ने की थी, उस सम्मेनन के प्रधानमंत्री बनकर उसे सफल बनाने का कार्य किया।

सन् ४७-४५ में प्रयाल महासभा, वैदय कार्केस व दैवय महासभा तमा मारदाड़ी सम्मेलन कलकसा के कार्य को देहली बढाकर उसका संबाधन किया ।

सन् ४१-४०-४१ में खबबान नहासना को घषिक गति दी। उसका अधिवेशन काववानों के उत्पति स्थान प्रमरोहा में हुया, उत्तरे प्रधान श्री कमननयनश्री वजाज कम्बई है। उस स्थिवेशन को सफल बनाने में प्रमुख माग निया। घ० मा० प्रधशन महासमा के प्रधानमंत्री नियनत हए।

सन् ११-१४ में अ० भारतीय अपवास समा के सम्बक्ष का कार्य किया। इसी वर्ष बस्बई जीव-रया मण्डली के कार्य का दिस्सी में विशेष प्रचार किया और इस काथ की बद्धारा। साथ ही 'पिवरास' जन्म उत्सव की स्वायत समिति के चेयरमैन पद पर रहकर उस उस्सव को सकत बनाया।

सन् ४४ में भारत की वेजिटेरियन सोसायटी द्वारा शाकाहार भोजन का प्रचार किया।

सन् ४६ में श्र० भा० दि० जैन परिचद के देवगढ़ **अभिनेशन में भागको प्रश्लासम**्त्री। बनायागया।

सन् ५८ में दरियागंज देहली कांग्रेस मण्डल कमेटी के सदस्य चुने गये।

सत् ५६ से मद तक आप प्रस्तस्य रहते हुए भी वरावर धार्मिक, सामाजिक कार्यों में धारावित भाग केते रहते हैं। इत प्रकार धापका पूरा जीवन सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक कार्यों में ही बस्तीत हुसा। धाप समाज के कर्मक कार्यों हो। भारत जैन महामण्डल के कार्यों में दिलचस्ती तेते रहे भीर उब काम को बढ़ाने में प्रयत्नवीत रहे।

१४ जुलाई, १६६३ को ६४ वर्ष की जवस्था में सापका स्वर्णवात हो गया। जिससे समाज का एक तेजस्थी नक्षत्र उठ गया। लालाजी के उत्तम कार्यों की स्कृति सदा खनता के मानस पसट पर बनी रहेगी।

x x x x

#### कर्मठ सेवा-भावी कार्यकर्ता

भी रतनलाल जैन विजनीर

श्री तनसुखराय जी से मेरा परिचय सन् १६३४ में देहली के भा॰ दि॰ जैन परिचय के अधिवेखन में हुआ था। उस समय स्वागत-कारिणी समिति के वे प्रधान मन्त्री थे। उस अधिवेशन के सभारति स्वर्णीय ला॰ सुमेरचर-वी एवयोकेट थे। उस अधिवेशन का कार्य वही सफततापूर्वक सम्पन्न हुआ था। उस अधिवेशन में उनकी कार्यदक्षता देखकर परिचय ने उन्हें मन्त्री श्री एके प्रधान मन्त्री बनावा था। बाबू रतनलालजी जैन Ex MLA परिषद के सरबापको में से है। समाज और देश सेवा की ओर आपकी स्वामाधिक रुचि है। त्याग बीर सेवा की मृतिमान ज्योति हैं। वृद्ध कर्मल, साज़ती घीर निरंखे हुए समाज के ऐसे रत्त है जिन पर जैन समाज को गौरव है। आपसे युक्को और तरुगो को बडा प्रभाग मिनता है। नासाजी के सम्बन्ध में लिखा गया आपका सस्मरण रोचक धीर पटनीय है।

श्री तनसुकराय जी ने पूरे सन्ताह के साथ परिषद के कार्य को आने बहाया। उस समय वे देहती स्थित तक्सी इरवारेस्स कम्पनी के मेनेजर व सर्वनदार्थ । श्री अदोध्याप्रसादती गोधतीय स्थी कोमतसादती उनके साथ उपरोक्त कम्पनी में कार्य करते थे। इन दोनो मज्जनों ने सहयोग से परिषद के कार्य की प्रगति को वहें वेष के साथ बढ़ाया।

जन समय खालियर राज्य के अन्तर्गत महणीय काब हुया। यहां जैनियों की पूज्य प्रतिसाओं का घोर जपमान किया गया। इसके विरोध में परिपद ने आहरोनन प्रारम्भ किया। वसा प्रदेशन के बने को तीक्ष कर के भारतत्थापी बना दिया। स्थान-खान पर जनसे हुए, माई तममुख्यायकी ने मेरे साथ महणांव झादि स्थानों का दौगा किया। इस आहरोनन ने जैन समाज में मया जीवन व स्कूर्ति उत्पन्न कर दी। दस गुग में पहला अवगर या कि जब जैन समाज को प्रपत्ती संघ शांवित का भान हुआ। खानिवर राज्य का शासन डोन गया और उसने जैन समाज से समम्भीता किया। वे १९४० तक मेरे साथ सहसम्बी रहे। इस काल मे सतना व सहबा के समिवीता किया। वे १९४० तक मेरे साथ सहसम्बी रहे। इस काल मे सतना व सहबा के समिवीता की महत्व महत्व के हुए। महत्वाव कांव के विरोध में सफनता एव लक्ष्या आदि प्रधिवेदानों की सफनता का श्रेय भाई तम्सुवराय औ को है।

सन् १२४० में बडीत प्रथिवेशन में भेरे सभापति हो जाने एवं तरवस्वात् प्रसहयोग प्रान्धो-लन में मेरे काराबास वने जाने पर भाई तनमुखराय जी ने परिषद के प्रधान मन्त्री के पद को सम्भाला भीर उसके कार्य को बड़ी योग्यता के साथ सवानन किया। उनको सेवायों को देखकर बड़ीत जैन समाज ने परिषद धर्षिवेशन के शुभ प्रवसर पर उनमें बड़ीत जैन कार्निज की नीव रखनाई। परिषद ने धपने प्रारम्भिक जीवन में घपने कार्यकर्ताधों से सपक परिश्रम से पूरानी सिद्यों से ग्रस्त जैन समाव को उनसे मुस्त किया और नवीन स्फूर्त प्रदान की विसक्ते कारण जैन प्रमृत्यायी जातियों में धन्तर्जातीय विवाहों को प्रस्ति करान करें छोटी-छोटी उपजातियों के जीवन की प्रस्ता की जा सकी, मरण भीव मादि कुस्सित प्रयाधों को दूर किया। विवाहों में एक रोज की बारात व सामृद्धिक विवाहों में एक रोज की बारात व सामृद्धिक विवाहों को प्रचलित करके जैन समाव की प्रप्यय से रक्षा की। जिस स्मा पूजा (विनैक्बार) के मामले में प्रतिक्रियावादी जैनों ने जैनदस्सों को जिन पूजा से विचित्र करके प्रातःस्मरणीय पं गोपालदास जी वरेंया मादि समाव-मुखारकों का म्रपमान व बहिल्कार किया या उस दस्सा पूजा को जैन समाव से मान्यता विजाह । अद्वा व गुद्धान्त्र्यंक माने वाले हरिजनों के लिए जैन मन्दिर के द्वार खुनवाकर जैन पर्य की उदारता का परिचय दिया। जैन समाव को प्रतिविध्य व उदार बनाने का वहुत कुछ श्रेय माई तनस्वराय जी को है।

देहली में परिषद का द्वितीय अधिवेशन लाल मन्दिर के मैदान में साह श्रेयांसप्रसाद जी की ग्रध्यक्षता में हुआ था। सभामण्डप जैन जनता से खकाखच भरा हुआ था सात ग्राट हुआ र जनताथी। रात्रिका समय था। हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव रखा जा रहा था। उस समय प्रतिकियाबादियों का एक समूह हुल्लड़ मचाता हुन्ना सभा में बूसा भीर मंच के पास जाकर प॰ परमेप्टीदास जी प्रस्तावक को खीचकर मच से गिरा दिया, जल्से में गड़बड मच गई। परिषद के कार्यकर्ताग्रो को भी सभामण्डप में स्नाना पड़ा। रात्रि के ११ वजे श्री राजेन्द्र**कुमारजी की** कोठी पर परिपद के नेता व कार्यकर्त्तागण एकत्रित हुए, सभा में प्रतिक्रियाबादियो द्वारा किये गये हल्लड व अधिवेशन में पास होने वाले प्रस्तावो पर विचार विनिमय हमा। कछ कार्यकर्तामी ने कहा कि प्रतिक्रियावादियों के भगड़े से बचने के लिए यह ग्रच्छा होगा कि हम जल्हा नयी देहनी के जैन मन्दिर में करके हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव पास कर लें। इस पर हम दीनो (भाई तनसखरायजी व मैंने) ने कहा कि यदि निश्चित स्थान व पडाल को छोडकर नयी देहली के जैन मन्दिर में जल्सा करके हरिजन मन्दिर प्रवेश वाला प्रस्ताव पास करले. तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, जनता यही कहेगी कि हरिजन वाला प्रस्ताव फेल हो गया। अत: जल्मा सास मन्दिर के मैदान में निश्चित पंडाल व निश्चित समय पर ही होना चाहिए, उसके प्रबन्ध की जिम्मेदारी हम दोनों ने ली। श्री तनसूखराय जी ने उसी रात को १०० स्वयसेवकों का प्रवन्ध किया और ध्रमले दिन निश्चित स्थान व पडाल को निश्चित समय पर परिषद अधिवेशन को हरिजन मन्दिर प्रवेश आदि प्रस्तावों को पास कराकर अधिवेशन को सफल बनाया।

श्री तनमुखराथजी बड़े उत्साही, साहधी, बीर व लगनशील थे। कार्यकरने की अमता उनमें अपूर्व थी। वे बड़े मेहमान निवाज (भाितिष सत्कार) थे। बतिषियों का सत्कार करते थे। कोई दिन ही ऐसा अधीत होता होगा जबकि उनके यहा कोई न कोई अतिथि न ठहरा हो। ऐसे मेमी कार्यकर्ता के निधन से जो अति जैन समाज में हुई है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना कठिन ही मतीत होती है।



# लालाजी एक संस्था थे

श्री यशपाल जैन ७८. वरियागंज, विस्सी

भाई साहब तनसुकरायजी से भेरी पहली भेंट कब और कहा हुई थी, याद नहीं जाता; लेकिन एक प्रसंग झाज भी मेरे स्मृति-पलट पर यथावत खंकित है। उन दिनों वे 'तिलक बीमा कस्पनी' का संचासन कर रहे ये भीर उनका कार्यालय नई दिल्ली में घोडियन के पास किसी इमारत में या। भाई मयोध्याससार गोयलीय उनके साथ काम करते रहे थे। उस समय का उनका में भेज भीर तेजस्विता झाज भी भूने नहीं भूलती। पर सबसे बड़ी बात जिसने मुफे अपनी और लीचा, यह वा कि बैमन के बीच होने हुए भी बे-उस सारे ठाठ-बाट से उत्तर थे। मुमे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अन्तर मानवीय मुखी हो परिएणे था।

सन् १६४६ के बाद मुक्ते उनके निकट सम्पर्क में साने का अवसर मिला और भैने उनके जीवन के विभिन्न पहुनुकों को देखा। जैन समाज में उनके अधिक धनी-मानी व्यक्ति से, लेकिन उनकी जो माने आपता से, बहु बहुत हो कम लोगों को उपलब्ध हो सका। उनकी सामाजिक सेक्शकों ने उनके वार्ष तक महामन्त्री रहे थे, लेकिन सब बात यह है कि वे परिवद के प्राय थे। न बाते किनने वर्षों तक उनहों हस सदया को अपने प्योगे से सीबा और प्रयने परिवद के प्राय से। न उनके सामाजिक स्वतंत्र अपने प्योगे से सीवा और प्रयने परिवद को उनके सामाजिक स्वतंत्र अपने प्रयोग के स्वति देश के उनके सामाजिक स्वतंत्र अपने प्रयोग के स्वति देश के उनके सामाजिक स्वतंत्र अपने प्रयोग के स्वति देश के उनके सामाजित हुए।

समाज-तेवा की उनकी ली कभी मन्द नहीं पड़ी! उल्टे उत्तरोत्तर तीब होती गई। मुझे सद झाता है, अपने अन्तिम दिनों में जबकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहादा, वे से स्वित्यक्त को सामाजी को केकर कई योजनाएँ बना रहे थे। कुछ साहित्य प्रकाशन की भी भात भी।

इत सारी प्रवृत्तियों के पीक्षे जनकी एक ही भावना थी और वह यह कि हमारा भारतीय समाज मुद्ध और प्रबुद्ध वने। समाज की मृजवूत ईकाई मानव है और वह मानते ये कि यदि मानव का जीवन परिष्कृत हो जाय तो समाज अपने आप सुषर जायेगा। वे मृजतः थानिक व्यक्ति वे, और उनकी मान्यता थी कि मानव का परिष्कार धर्म के आघार पर ही हो सकता है। सेकिन समरण रहे कि उनका धर्म कहियों से बधा धर्म नहीं था। वे व्यापक धर्म में आस्था रखते थे, अर्थात् वह मानते थे कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, सचाई का जीवन जीना चाहिए, धरिहा का पालन करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, धादि-आदि। इस प्रकार उनके लिए धर्म का वास्तविक अर्थया चरित्र की ऊंचाई। उनका स्वयंका जीवन वड़ाउदार याधौर उनको इस भ्रमोच गुण के सावने भेरा मस्तष्क वार-बार श्रद्धा से नत होता है।

वे विणक कुल में पैरा हुए थे, लेकिन वे विणक नहीं बहीं बने। उन्होंने बड़े-बड़े परांपर पर कार्य किया। उन्हें जीवन में एक-से-एक बढ़कर सुविधाएँ प्राप्त कीं। यदि इनके स्थान पर हूसरा होता तो तत्वपति बन सकता था, तिकन वे लवपति तो क्या, हवार पति भी नही बने। विनकी प्रास्था मानवीय मूल्यों में होता है, वे धन के प्रति आस्वित नही रखते और धन विना आसिस्त के इकड़ा हो नहीं सकता।

उन जैसा साहसी व्यक्ति तो जाज के नुग में हुन्कित से मिल सकेगा। उन्हें जो बात ठीक सगती थी, उसे कहने में बह कभी नहीं हिन्किचाते थे। उन्हें आजीवन इस बात की चिन्ता नहीं हुई कि उनकी बात से कोई दुरा मानेगा। जो ठीक लगा, उन्ने उन्होंने साक-साक कहा। चूकि उनकी बात में दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए उनकी कटु-से-क्टु बात भी किसी को चोट नहीं पहुँचाती थी।

परिश्रमधील तो वे हद वर्जे के थे। उच्चे स्थान पर पहुँच कर प्रायः व्यक्ति श्रम से अपने को बचाने लगता है और दूसरे के श्रम का लाभ लेला बाहता है, लेकिन भाई साहब में ये बातें नहीं मीं। वे स्वयं दतान परिश्रम करते थे कि कोई मुक्क भी उनके परिश्रम को देखकर लग्जा प्रमुभव कर सकता था। श्रम उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गया पा इतना कि वे उससे एक पन भी युटकारा नहीं पा सकते थे।

समाज-तेवा के मतिरिक्त राजनीति में भी उनका मारी योगदान रहा। कुछ समय तक उन्होंने राजनीति में सक्ष्म भाग निया। स्वाधीनता-संधाम की छोटी-वही सभी प्रवृतियों में मदद की, जीवन के अनिस्त कल तक आदतन बादी पहनी, चेक्किन जब उन्होंने देखा कि राजनीति में भावस्वर का समावेख भारम्भ हो गया है तो उन्होंने योदा पीछे हटना घन्छा समाधा। फिर भी उनसे जो कुछ बना, बरावर करते रहे। पदों के लिए जनके मन में मोहन था। वे चाहते तो कियो में बहु-से-वहें पद पर पहुँच सकते थे। लेकिन चाहते तब न। वे मुक सेवक थे भीर उनके जीवन का लक्ष्म तिन्दार्थ-भाव में में बा करता था।

ये अच्छे वक्ता एवं लेखक भी थे। उनकी एक बडी विशेषता यह थी कि वे जो कुछ कहते थे, नाप-तील कर कहते थे। शब्दों का झाड़ब्द उन्हें प्रिय न था। यही बात उनके विस्तान के बारे थी। उन्हें जो कुछ कहना होता था, थोड़े से शब्दों में कह देते थे। इसलिए उनकी भाषा बड़ी गठी और मजी हुई होती थी। उनके विचार बड़े स्पट्य थे, इस वजह से उनकी भाषा और वीली भी स्पष्ट थी।

भाईसाहव ने सम्बी बीमारी पाई, पर वे उनसे पराभूत नही हुए । मुक्ते माद है, वे तिस्य नियम से संवेरे राजघाट पर टहलने जाया करते थें । बीमारी ने अब उन्हें ब्रद्यक्त कर दिया तब भी उन्होंने साहस नहीं लोबा। वे बार-बार कहा करते कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाउँना भीर पहले की तरह राजदाद पुमने प्राया करूंगा। हुजा भी ऐसा ही। ज्योंही उनकी तिवयत संभवने स्वरी, वे रिक्शा में राज्याद धाने लगे भीर बाद में उन्होंने पैदल चलना भी गृह कर दिया, मेरिक कीन जानना या कि बढ़ मुक्ते रीपक की धन्तिम चमक थी।

भाईसाहब बले गये, पर प्राज भी यह नहीं लगता कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका हंसमुख चेहरा, मपुर बाते, अच्छे कार्यों के तिए उनकी लगन धीर न जाने क्या-क्या बाते सामने प्राती हैं। वे जीवन-भर समाज को देते रहे, नेने की चाह उन्होंने कभी नहीं की। यथार्थतः उनका सन्तर भरा-द्या था।

हमारापरम सौभाग्य थाकि उन जैसा व्यक्ति हमारेबीच घाया। उनको स्रोक्त आज हम बडी रिक्तताअनुभव करते हैं। उनकी प्रेरणाएं हमारा मार्ग-दर्शन करनी रहे, ेमी प्रभुसे प्रार्थना है।

मैं उनकी स्मृति में अपनी विनम्न श्रद्धांजलि अपित करता हूँ।



#### ऋहिंसा के प्रेमी ऋौर पशुधन के रद्धक

माननीय श्री जयन्तीलाल, मानकर सचालक, जीवदया ह्युमिनी लीग, बम्बई

भगवान महाथीर ने उस समय राज बैनव धीर ऐत्वर्य को लात सारकर जैनेकबरी दीक्षा स्वीकार की जब कि किश्मत वर्ष के नाम पर पशुओं को यक वी घणवती हुई धाँन में स्वर्ग प्राण्ति के लिए विलादान कर देते थे। उन्होंने घाँहसा वा बिगुल बजाया और प्राणीमात्र की रखा का सबेदा दिया। आज भोजन धीर विदासन के नाम पर पशुओं का बटी निरंबता के साथ वध किया जा रहा है। देश की समृद्धि का मून कोत गोधन का हास हो रहा है। धान देश को ब्रह्मित की समृद्ध का मून कोत गोधन का हास हो रहा है। धान देश को ब्रह्मित की बड़ी धाववयकता है। पशु धन की रक्षा करना प्रश्लेक का वर्तव्य है। लानाओं ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गांविक्रम्य, साकाहार की अरेखाहत दिया धीर घड़िमा धर्म का प्रवार किया। में नेताओं का ब्यान इस भीर मार्किय करना वाहता हूँ कि वे पशुधन की रक्षा करे। लानाओं के प्रति में प्रपत्नी श्रदानि स्वर्गित करना है।

#### **તरुशा**-गीत

#### श्री कल्याणकुमारजी जैन 'शशि' रामपुर

बोर! भरदो किर वह हुकार। मचे श्रवनी पर धुश्रांधार॥

कान्ति-नत्तंन में ले झाह्नाद, उमगों की झाएँ लहरें! हमारे शौर्य-पराकम की, पताकाएँ नभ में फहरें॥

> मिटे दुखितों का हाहाकार ! बीर ! भरदो फिर वही हुंकार ।

नराधम-छिलियों की सत्ता, न जग में कही जगह पाए! हमारे उर की मानवता--बहुत सो चुकी, जाग जाए।।

> सिखादे, कहते किसको प्यार। बीर ! भरदो फिर वह हुंकार।

समाई कायरता मन में, रक्तकाहुस्रा आज पानी। मुदंनी-सी मुँह पर छाई— लुट गई सारी मर्दानी।

> वाग फिर हो जाए मुलजार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार।

न हो हमको प्राणों का मोह, न हम कर्तव्य-विमुख जाएँ। धर्म फ्रीर देश-प्रेम-पूरित, सदा बलिदान-गान गाएँ।।

तभी हो जीने का अधिकार। बीर! भरदो फिरवह हुंकार। शक्तिमय, बलशाली जीवन, विश्व-मंदिर की शोभाएँ! अहिंसा की किरणें पाकर! प्रभाकर-तुल्य जगमगाएँ।।

हो उठेनव जीवन सचार! वीर!भरदो फिरवहहुंकार।

बनें हम आशावादी तिह, अभय पुस्तक को सिखलाने। बनाले अन्तरंग को सुदृढ़, लगे उद्यम पथ अपनाने।।

> निराशापर कर वळ-प्रहार। बीर!भरदोफिर वहहुंकार।

रुद्धियों का दुलप्रद विश्वास— श्रद्ध्यलाओं का पागल प्रेम । भग्न हो सारा गुरुडम-बाद— दृष्टिगत हो समाज में क्षेम,

बनावटहीन, स्वच्छ व्यवहार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार॥

धमं पर मर मिटने की साध-हृदय में सदा फले फूले न सुख में, दुख में, सकट में~ हृदय उसको क्षण भर भूले।।

> यही हो जीवन का शृगार। बीर! भरदो फिर वह हुंकार।।

#### लालाजी एक योद्धा

## युवकरत्न श्री सत्यंधर कुमार सेठी

लाला तनमुखरायशी जैन का स्मृति-यन्य निकासकर दि० जैन समाज ने एक निस्वार्थ एवं कर्मेट कायंकती के प्रति भागती श्रद्धा का परिचय दिया है। ताला तनसुखरायशी जैन का नाम उन पुत्रयों की श्रेणी में ते सकते हैं जिन्होंने देश, पर्म, समाज भीर राष्ट्र के लिए प्रयने प्रापको मणित कर दिया है। तालाजी का पं० सत्यन्यरकुमार जी सेठी कुशत-व्यवसायी और निर्मोक वनता है। मिशनरी भावना से भ्रोतग्रोत निर्माशत के सम्बद्ध भन्तत् हैं। जैन मिशन के सम्बद्ध का प्रवेकती हैं। वे समाज के ऐसे तेजस्वी उदीयमान नक्षत्र हैं जिन पर समाज को गर्व है।

जिन्होंने देस, धर्म, समाज धौर राष्ट्र के लिए निश्च है जिन पर समाज को गर्वहै। ध्रुपने सापको स्पित कर दिवा है। लालाजी का जन्म एक बैंदब परिवार में हुसाया, लेकिन वे सही तक सीमित नहीं रहे। वे राष्ट्र धौर समाज के एक लाइले पूत्र माने जाते थे।

सामाजिक क्षेत्र के पहले लालाजी का जीवन राष्ट्रीय क्षेत्र में घषिक विकसित हुआ। सन् १६१८ में लालाजी सरकारी नीकरी करते थे। उपोही पुज्य महास्वाजी के नेतृत्व में बिदिश मन्तर्नेट के खिलाफ प्रसहयोग धान्योजन खिड़ा, लालाजी सरको प्रसु प्रीर के नीकरी छोड़कर निर्माक करता जिस स्वस्त्रीय धान्योजन में कृद पड़े। यह लालाजी का पहला महान् त्याग था। उस वक्त ऐसा करना बिटिश सरकार की दृष्टि में सहरा प्रपराध था। लालाजी प्रारम्भ से ही कमंठ धौर निर्माक कार्यकर्ता थे। धाशकी कार्यश्री से बड़े-बड़े देश-नेता भी प्रमावित थे। इसलिए थोड़े से समय में ही लालाजी देशनायक पर व्यवहरणाल नेहरू व लाला लाजवतायाजी के संपर्क में जायथे। धौर घायने उटकर राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करा प्रारम्भ कर दिया। बड़े-बड़े क्षेत्र करना प्रारम्भ कर दिया। बड़े-बड़े कान्तिकरी नेतायों का प्यान भी धापकी तरक गया। वे चाहते थे कि लाला रनमुखरावशी हमारा साथ दे। उस वक्त प्रवान में बापने आप उसके सदस्य करे जिससे सिटा संस्था थी जिस पर सरकार की कड़ी दुष्टि रहती थी। आप उसके सदस्य करे जिससे सिटा सरकार की दो बत खायके उत्तर वड़ी दृष्टि रही। धौर धनत में सन् १२३० में धापकी कारावस कर में हमार कर से सन् १३० में धापकी कारावस कर में सुमार कर सरकार की हमारा वस कर साथ के उत्तर कड़ी दृष्टि रही। धौर धनत में सन् १२३० में धापकी कारावस कर में हमार वस मार महान बनना पड़ा।

इसके बाद घापने एक नहीं घनेको घान्दोलनों में भाग लिया, घोर देश को घाजादी मिसी। यहीतक घाप राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवाधकत से कार्य करते रहे जिनने हरिजन उद्धार हरिजमों के बच्चों के लिए आश्रम बनवाना, रोहतक जिले में बाद पीड़िशों को सहायता करना व कराना। खादी प्रचार समिति व हिन्दी प्रचार समिति घादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके साय-साथ घापका थामिक भीर सामाजिक क्षेत्र कृष्ण नहीं रहा। आप राजनैतिक क्षेत्र के बोदा थे। फिर भी आपकी बारमा थामिक धीर सामाजिक क्षेत्र के से भी प्रमादित थी। अतः प्राप्ते राजनैतिक क्षेत्र के काम करते हुए भी सामाजिक क्षेत्र व थामिक क्षेत्र के ने गौरत निर्देश किया। सामाजिक क्षेत्र के से लाक जी ने कई उत्तेखनीय क्षेत्राय के हैं जिनके कारण जैनल चमका भीर उसकी संस्कृति का संरक्षण हुआ। सालाजी ने जैन समाज की चहुँचुली प्रमाति में योग दिया। बढ़ें-बड़े सामाजिक कान्दोलन किए। लेकिन दुख है कि जैन समाज ने उनके साथ पूर्ण सहयोग नहीं दिया, भीर कुछ व्यवस्त लोग तो धनत तक लालाजी के विचारों का विरोध करते ही रहे लालाजी को जिन साला में कहें बार कठिनाइयो का सामाज करना पढ़ा है। फिर भी वे प्राप्ता कर है हे रहे। वे जानते थे जैन समाज प्रमात बढ़त एवड़ा हुमा समाज है। वह धर्म करा हा सह के हटे रहे। वे जानते थे जैन समाज प्रमात बढ़त एवड़ा हुमा समाज है। वह धर्म करता शालाजी ने संख्या क्या वे सह सम्मत लिया या कि जैन पर्य एक मानवतावादी धर्म है जहा प्रमानात नहीं। धर्म तो बसता स्वता स्वता क्या वा ता है। धर्म-जातिका का कोई स्थान प्राप्ता निकास करने का जनतर दिया गया है। धर्म-जातिका का कोई

नाताओं के विचारों से कुछ बुढिजीवी लोग धवश्य प्रभावित हुए, उन्होंने एक प्रक्षित-भारतीय परियद के नाम से संगठन किया। और उसकी बागशी र तालाओं के हाथ में सींप दी। लालाओं उसके महामन्त्री रहे। प्रापके मन्त्रित्व में परियद के कई प्रधिशत्त सहस्वपूर्ण रहे।

लालाजी जिस काम को अपने हाथ में लेले उससे वे क्यो पीछे नहीं जाते और न हटते। सामाजिक क्षेत्र में कम्म करते हुए भी उन्होंने कई सामाजिक ऐसे किये जिनमें दूसरा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता था। जैसे महाजात काल्ड आह निर्दिश निर्देश

दसके प्रछावा लालाजी की और भी कई सार्वजनिक सेवाये है, जैसे जैन को प्रॉपरेटिव बैक व जैन कतव की स्थापना । नीमलेड़ा में ४००० भीनों से मांत हुडवाना, मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी शाला दिल्ली के मन्त्री पद पर रह कर मारवाड़ी भाइयो की प्रपूर्व सेवा करना, भारत छोड़ो प्राप्तीनन में जेल जाने वाले भाइयो के कुटुन्थियों को मतद करवाना, बनक्पति ची निषेध प्राप्तीनन करना, प्रलिल भारतवर्षीय मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मन्त्री बनकर उसे सफल बनाना प्राटिक्पारि ।

लालाजी की ये सेवायें बाज भी भूलरूप से जीवित हैं बीर वे हमें प्रेरणा देती हैं। लाताजी के जीवन से प्रेरणा के खोत थे। जैन पुबकों का कर्तव्य हैं कि वे लालाजी के जीवन से प्रेरणा के भीर जिन कार्यों के जीवन से प्रेरणा के भीर जिन कार्यों के कहर सिंदी से उन्हें सेवा जितकों पूर्ण करने का प्रयत्न करें। लालाजी सामाजिक हियां के कहर विरोधी थे। समाज में बात भी कई हिवती ऐसी है जिनसे स्ताज जर्जरित हैं। रहा है जिनमें स्तेज प्रका का नाम विशेष उन्तेखनीय हैं। इस प्रधा ने समाज में हतना घर कर लिया है कि फलस्वरूप समाज की कई ब्रवोध विष्यों को इस प्रधा के नाम पर प्रभु बहाने पड़ रहे हैं। म्या समाज हित्रीयों पुषक ध्यान देंगे, बीर इसके विरोध में प्रपत्त करन बहावेंगे। सामाजी बाज भी हमके याद बाते हैं। बीर कमी-कमी हम साचते हैं कि यदि लालाजी बाज होतें तो दें कभी में इस प्रधा को नहीं पत्रपत्र देते।

वास्तव में लालाजी एक कट्टर बीर योद्धार्थ। जिनके सामने श्रद्धा से अपने आप सर निमत हो जाता है।

#### श्रान्दोलनकारी लालाजी

श्रीबलभद्र जैन

साला तनसुलराय समाज के उन विनं-पुनं मार्थवर्तिक कार्यकर्ताओं में से ये, जिनकी मुस्म-बुस्स, कार्य-अमता और जनन पर किसी समाज को गर्व हो सकता है। उनका सारा जीवन सार्थवर्तिक-मेबा में हो बीता। राष्ट्र-सेवा के क्षेत्र में उत्तर कर उन्होंने प्रथने सार्थजनिक जीवन का प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हें कई बार कारायास का दण्ड भोगना पड़ा। किन्तु जीवन के ग्रन्त तक उन्होंने राष्ट्र-सेवा के तत से मेड़े नहीं मोडा। पं० बलभद्रजी जैन समाज के ऐसे नव-पीडी के बिडान् है जो कलम भीर बाणी रोनों के पनी है। पिछले दो बचों से भारत-गोरच आवार्य रस्त देशभूरायुजी महाराज के सानिय्य में रह कर बायने प्रच्छी कीर्ति प्रान्त की है। इससे खायका यश बडा है। हम आशा करते हैं कि समाज ऐसे स्वारकीय भावना सप्यन्त के बिडानों की सहयोग देकर उनसे यथीवित लाभ उटावं।

वे प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। कड़िवादिता से उन्हें पूणा थी। वे समाज का नव निर्माण करने के हामी थे। वे चाहते थे कि समाज धर्म और सम्कृति के पुरातन घादशों पर कायन रह कर प्रथमें कदम पुग के साथ बढ़ाये। संकीचेताओं धीर निर्दर्थक वरण्यों में जकड़कर समाज की प्रगति को जिन मान्यताओं ने घनकड़ कर दिया है उन मान्यताओं को पुरातनता की हुइाई देकर कायम रखना वे कभी स्वीकार नहीं कर सके। कृदिया साम्यताओं के पुनर्मृत्याहन भीर उपयोगिताबाद की नीव पर उनके पुनरुद्धार से उनकी नहरी साम्या थी।

उनके काम करने का घपना एक दय था। वे बन-मानस वो झार्यावित करने से हुआ से । सपर्यों को स्वस्य कर देना, प्रान्दोसनों को प्रवानन करना, विषय परिस्थितियों ने घरियक्त रह कर मुभ-कुक से काम लेना ये उनकी अपनी विशेषकाएँ थी। धौर इसे मानने में वे बारतिक्त नेता कहें वा सकते हैं। ध्राप्तीन प्रारम्भ करने से पूर्व वे उनके परिस्थामां पर भली-भाति विषार करते थे। उसकी क्यरेखा बनाते समय भनी-भाति निरीक्षण कर तेते थे कि छित्र तो नहीं रह गया। तब वे समाज में कीनर फेक कर समाज के मानस से एक परिस्थर पैदा करते वे थे। बार वे बीनाय कर कर कर से वे उस पर छा जाते थे। तब वे धानियाँ समाज के वा । धौर-धौर समाज की जितना उन्हुब करने वे उस पर छा जाते थे। तब वे धानियाँ समाज के तिए। इस प्रकार का ब्रान्दी करने का। इसीनिए उन्होंने वो धान्योनन उठाया, उसमें पूर्णत-सफल हुए। जिस कार्य को भी उठाया, उसीको एक धान्योनन का रूप दे दिया भीर समाज के मानस को उस पर विचार करने, उससे प्रभावित होने और उसमें सिक्र सहयोग देने को विवस कर दिया। यदि उन्हें धान्योननकर्ता कहा जाय तो उनका सही चित्र सामने मा सकता है।

मा० दि० जैन परिषद में जीवन नही था। तालाजी मन्त्री चुने गये भीर गरिषद चमक उठो। उसका विगत चैतन्य लौट माया। लोग आव्ययं से देवने तथे। केसा है मह जादू भीर इसका जादूगर, जिसने जादूगर की छड़ी बगाते ही हुदों में जान फून्के दो; सोई नसों में रक्त मबाहित होने लगा भीर चुदं जानदारों से भी बाजी मारने लगे। लाताजी के मन्त्रिय-काल में परिषद सही प्रयों में प्रगतिशीन विचारों की एक प्रतिनिध संस्था थी। परिषद को लड़ा करने में लालाजी को जो कुर्वानियाँ देनी पड़ी, उसका मही मुन्यांकन समाज ने कभी नहीं किया, यह दिनहास की एक दुर्गायपूर्ण घटना थी। किन्तु लालाजी के मन पर दसका कभी प्रभाव नहीं पड़ा।

आ दूका जैन मन्दिर शिल्प और स्थापस्य कला का दे-जोड, मनुषम नमूना माना जाता है। वह पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। सिरोही स्टेट ने वहाँ जाने वाले यात्रियों पर टैक्स लगा दिया। यह स्वस्त्र अत्याय था। इस बैहि बहु लागानी ने आवाज उठाई। जनता के मन में जी विरोध पुत्रम हुए बा, उसे आन्दोलन का क्य दिया। यह मान्दोलन जनता का मान्दोलन बन गया। गिरोही स्टेट को पुटने टेकने पड़े भीर टैक्स हटाना यह।

पगु-रक्षा-झान्दोजन, दहेज प्रया विरोधी झान्दोकन, दहेज प्रदर्शन विरोधी झान्दोलन, मरण भोज विरोधी झान्दोलन, सामूहिक विवाह झान्दोलन झादि सनेकों आन्दोलन का तेतृस्य करके लालाजी ने अपनी जीवन कार्य-पत्तित का परिचय दिया। वास्तव में लालाजी का जीवन संघर्षों का जीवन रहा है भीर उन्होंने रचनात्मक प्रतिमा भीर जीवित नेतृत्व से समाज को जीवन-दान दिया है। त्रया ममाज-निर्माण से उनका शोगदान किसी भी अर्थ में कम महत्वपूर्ण है ?

मरण जीवन का प्रतिवार्य परिणाम है। किन्तु जन-मेबा करके जिन्होंने प्रयने जीवन को मक्त क्या है, उनका मरण दोक नहीं, धौनव का विषय बन जाता है। लालाजी प्राज्ञ हमारे बीच नहीं है, किन्तु उन्होंने प्रपने जीवन को जन-जन की सेबा में समस्तित करके सार्वक किया था। उनका जीवन ब्हेदगणुणं था। इसनिण् उनका मरण भी धौरवबाली धौर स्वरणीय बन गया है।



### सामाजिक व धार्मिक सेवायें

ज्योतिष रत्न पं० रामलाल जैन पंबरत्न, ललितपुर

स्वर्गीय लालाओं के जीवन का प्रत्येक क्षण संस्मरुशीय है तथा देश, जाति, समाज भीर भर्मानुराग से भीतप्रोत है। विदेश तथा सामाजिक सेवाभों के लिए भपने जीवन का प्रभावक समस्कार हमें दे गये हैं जो जीवन में प्रकाश का काम करता रहेगा।

१. देश-सिक्त के वे बड़े उपासक रहे हैं अपना जीवन स्वदेशी गाड़े के कपड़ो से साथारणतया दिताते रहें। न कभी शोकींगी व ग्रुगार की भावना रही, न कभी निनेसा, नाव, तसाधे और दिलासप्रियता के जाल में वे कने, जेल भी गये, सब कुछ त्याग किया। बतिदान सपने शीवन को देशमिल में घंणी किया। वालाजी का जीवन, निरिभमानता, साशिवक, सदाचार भीर बढ़िवारों में ब्यतील हुआ है।

वे हमे अपने देश भक्त, कर्मवीर, सादा भीर सास्विक जीवन व्यतीत करने का सन्देश दे गये हैं।

२, सामाजिक-सेवा - लालाजी की सर्वोपरि कही जा सकती है। उन्होंने समाज के संगठन, एकता पर बढ़ा भारी प्रयत्न किया और उसमें सफल भी हए परन्त दर्भाश्यवश श्रवसर ग्राने पर भी ग्रा० दि० जैन महासभा, संघ ग्रीर परिषद का एकीकरण न हो सका परिषद जैसी प्रगतिक्षील सुघार संस्था का भी जीवन बलिदान कर देने पर भी एकमात्र महासभा की समञ्जामा में ही रहता स्वीकार कर लिया। साह शान्तिप्रसादजी जैसे धनकुवेर, उदारमना उत्साही के बार-बार प्रेरणा देने पर भी समाज का भाग्य जाग्रत न हो सका और ग्राज भी सन्तिवेश की दशा में पड़ा है। हमारे समाज-सेवी, कमंबीर ने इस दुराबह ग्रीर कदाग्रह की परवाह नहीं की और कार्यक्षेत्र को उत्साहपूर्ण आगे बढाया । १० हजार सदस्यों की सख्या बाठ सालचन्दजी एडवोकेट के नेतृत्व में सतना अधिवेशन के बाद कर सगठन कार्य किया प्रान्तीय के लिए साम्रजी के प्रतल धनराशि से सुसंगठित कार्य किया, परिषद द्वारा स्वीकृत प्रग्तायों को कार्यान्वित करने के लिए अपने साथियों के सहयोग से पूर्णसफलता प्राप्त की । कुछ नाम जैसे मन्ण भोज की कप्रया का जनाजा निकाला गया, जैन धर्म पतिलोद्धारक निरावास सिद्ध है प्रत्येक प्रामी-शक्ति भन्सार भ्रपनी योग्यता से उससे लाभ ले सका है। भ्रतः किसी को सारना, दृश्यंबहार करना किसी भी सुरत में ठीक नहीं है। इसमें लालाजी व उनके साथियों को कट्तर अपमान के उन्मुख भनेक प्रयस्त किये गये परन्तु लालाजी का यह दृश्य देखने व स्मरण करने योग्य है। ऐसा मालूम पड़ता था मानो सीना ताने सिकन्दर बादबाह बा रहा है। मानापमान की पर्वाह न करके हताश न हुए भीर साथियों को सान्त्वना दिलाकर ग्रागे बढने में प्रग्रसर हुए, सिकन्दराबाद रथोत्सव में प्रपमान का चकनाचुर किया। देहली महावीर जयन्ती के प्रवसर पर जब जलूस के

डिक्टेटर लालाजी थे, सरकार के धनुचिन प्रतिरोध पर दृढ्ता से सामना कर सफलता प्राप्त की।

- (ग) महगांव काण्ड नंगा नाच वर्ष-विरोधी धाततायियों द्वारा ग्वातियर स्टेट में हुमा। जैन सन्दिर में प्रतिवाओं की चोरी, शास्त्रों का धिनकाण्ड धादि होने तथा सुवैनाल जैन की मृत्यु धादि से जैन समाज सुव्य हो उठा और उत्तकी बागडोंर हमारे स्व० लालाजी ने संभानी। दर्शकों और सोध्य वकीलों, वैरिस्टरों के जाने का तांता बांच दिया कलतः स्टेट सरकार ग्वालियर सम्बीत होकर वर्षों गई धीर हमारी धानदार विजय हुई। स्टेट के इतिहास में यह मीलिक उदाहरण लालाजी छोड गये थे।
- (व) आप का धान्योलन— विरोही स्टेट में हिन्दू व जैन मन्दिरों पर टैनस देना पहला या। ऐसे दुराग्रह का विरोध करने के लिए ला॰ तनमुखरायकी ने अपनी सारी शर्मित और उसका स्पाय कर सर्थाग्रह को तैयारी की, दौरा किया। जगह-जगह वैक्लियो, मानपत्र मिने उस्साह सहाराया आ सिंद सकलता नेकर ही लौटे। ऐसे एक नही खैंकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें इस साथी ने प्राणयक में माण किया।
- (च) परियद प्रधिवेशन फांसी, सतना, खंडवा, देहबी, भेजसा घादि की सफतता का पूर्ण जेय लालाओं को है जो जैन दिहास में सदा उन्तेसनीय रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में कानित से घानिगन करना ध्येस समक्रा। घोषी घाई, घोने बरते, जुब तिरस्कार हुमा पर बीरास्मा इनकी परवाह, नहीं करते हैं सकता मानिगन हो करती रही।

हमें समाज-सेवा में लालाजी की लगन, उत्साह, पैयं का अनुसरण करना चाहिए। धनक परिश्रम करने पर भी हताश नही होना चाहिए। धुन का पक्का रहकर समाज-सेवा में बत्तचित्त रहना चाहिए —यह सिला गए है।

धार्मक कीवन — लालाजी धार्मिक सेवा में जैसे ग्रग्नस रहते थे वैसा ही उनका ग्राचरण रहा है। कभी नाचरण, लेल-तमाबा रेडियो पर गाना सुनना सिनेमा देलने के वे विरोधी रहे हैं। सान-पान सारिक ए वहां शाकाहारी होना, सादा धार्मिक जीवन व्यतीत करना। सामाजिक कार्य भ्रात्मिन जीवन से बहुत पूर्व करने नग गये थे। यही कारला था कि जी सान्तिसागरजी ग्राचार्य के ग्रान्य भक्त थे और भी भ्रानेक गुणमायाएँ हैं जिन्हें लेल बढ़ जाने से विराम देना ही उचित समक्ता।

लालावी की धर्मपत्नी उनके विरह से दुःशी हैं परन्तु उनमें भी लालाबी के समान गुण विद्यमान हैं। वे महिला समान को जाग्रति तथा जैन महिलाधम देशनी की सेवा तत-मत-पन से करीं। भीर स्व॰ भ्रास्मा का भ्राधीवाँद पाकर उनके वरण चिन्हों पर वनकर लालाजी के नाम की अमर बनाकर उनके प्रदक्षित्रों पर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।



### कर्मठ समाज-सेवी

श्री मोतीलाल जैन 'विजय' श्रमर सेवा समिति, कटनी (म० ३०)

राष्ट्रीय कार्यों में जैन समाज कभी पीछे नहीं रहा भीर न रहेगा यह बात निविवाद है। इतिहास साधी है, राषा प्रतान को हृदय से बाहने वाले तर-रत्न भामाशाह ने धार्षिक-कृष्ट्या विचित्त साधी है, राषा प्रतान को हृदय से बाहने वाले तर-रत्न भामाशाह ने धार्षिक-कृष्ट्या विचित्त सामे नर हारा बैमन तथा कोय महाराणा के कर-कमनो में सीप याया । मानवता को सेता, मानविवाद को सेता, कारान तथा समाज सेवा का बत, निरीह, दुखी एवं कपटापन व्यक्तियों को सहायता प्रमृति कुछ ऐसे मानवीय कर्म हैं जिनमें हाण बंटाकर समाज-नेवी, कर्मठ तथा सगनवीय व्यक्ति प्रवस्त मानविवाद कर्मित हो । परतन्त्र भारत में राष्ट्रीय भावनामों को परलविवाद एवं पुण्यित करने तथा स्वतन्त्रता का जयभोत करने साने राष्ट्रीय भावनामों की प्रतनिवाद एवं पुण्यत करने तथा स्वतन्त्रता का जयभोत करने साने राष्ट्रीय नेवातों की हुकार को जन-जन तक पहुंचाने में सानाजी सर्वप्रथम एवं प्रससर रहा करते थे।

राष्ट्र-सेची महान संगठन —तालाजी में देश-श्रेम तथा सेवा भाव कूट-कूटकर भरा था। राष्ट्र-मिंग्स को सर्वोधीर मानकर बायकीय सेवा को छोड़ प्राप्य गांधिओं के प्रसहतोग्र प्राध्योजन में सम्मितित हो राजनेतिक जीवन व्यंतीत करने नागे थे। स्वदेशी वस्तु प्रचार, खादी प्रचार, द्विनी प्रचार, प्रमृति विनिवधों का संयोजन, नीवचान भारत समा, मजदूर किसात सभा-सम्मेतन, हरिजनोद्धार, बाढ़-शीड़ितों की सहायता जैसे घनेक ज्वतन्त उदाहरण हैं जिनसे लालाजी की संगठन शांचित का परिचय मिलता है। लाला लावयतराय तथा जनता के हृदय-सम्राट पं-नेहक जैसे प्रधानी नेताभी का रनेह व सिक्य साथ से लालाजी ने विभिन्न विलों में प्रमृत स्थाति सर्जित की थी। उनका स्वभाव सस्यन मुदुन, सरल, तथा निकसरट था।

त्राकाहार का प्रचार उनके जीवन का महत्यपूर्ण कार्य रहा है। सच्चे काग्रेस तेवक के रूप में उन्होंने जनस्थान रोहकक तथा भटिष्का, एव प्रधिकाश समय भारत की राजधानी हेहली में दिया था। सन् १६४१ में नई दिन्सी कार्येम मर्मित का प्रधान चुना जाना इस बात का खोतक है कि उनमें प्रपूर्व संग्रन साहित थी।

सहान समाज सेवक — सच्चे स्वतन्त्रता सवामी होने के साय ही लालाजी मे पर्म तथा जाति की उन्तित की भावना भपने उदारमना माता-पिता से घरोहर के रूप में मिली थी। इस दुग के दिव जैन समाज के निमर्ताता, ब॰ शीतनप्रसादजी तथा वेरिस्टर चप्पतरायजी जैसे क्रान्तिकारियों तथा संस्ति भारत के आप्यारिक्षक सन्त घावार्य शानितसायजी महाराज का प्रभाव आपके हृदय पर पड़ा। तदनुसार सापने सिल्त भारतन्त्री दिगम्बर जैन परिवच माध्यम से स्वस्त समाज तथा जैन घर्ष में स्वापन स्विय, सास्त्रित स्वापन सेय क्या जैन परिवच साम्राम हो प्रयना स्वय वता जैन धर्म में स्वापन स्विय, सास्त्रात् साम्राम हो प्रयना स्वय नत्ता तिया था। राष्ट्रीय सगठनों में जहां वे स्रयन्त नियुष्ठ थे, जातीय सगठन में उनने ही

निष्णात । प्रहिसा का प्रचार, मौद्याहारियों को माँस की दुरुपयोगिता सहोहत्य से समझ्काकर मांस का त्याप कराना जैसा कठिन कार्य, महाबीर जबन्ती पर सार्वजनिक अवकाश दिसाने का प्रयास, वस्त्र प्रोप्तिय का बाद-पीहितों के लिए निजी ब्यय, पामिक कार्यों में पूर्ण प्रमिरुदि, मिनाबट विरोधी कार्न्येस (सभा) का संगठन, बाराणशी स्थित भदैनीपाट के सासन की सहायता से कार्य, दियगन्य जैन कालेब बड़ीत की उत्तरित में स्वि जैसे अनेक कार्य है जिनमें लाता तन्तुलायाज्ञी हृदय से कार्य करते थे तथा उनकी सफलता के लिए दिन-रात स्थासत रहते थे।

### युवकों के पथ-प्रदर्शक-

प्रस्तिन भा० दि० जैन परियद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य काण्केस, प्रवसास सभा, भारत शाकाहारी परियद के आप परम हित्रीयों थे। जैन नवयुवकों में प्रेरणा, उत्साह तथा सवन की प्रेरणा आप 'जैन नियम' आदि पत्रों तथा उपरितिश्चित परियदों के भाष्यम से सर्दव देते रहते ये। उन्होंने अपने ६५ बसन्तों के प्रारम्भिक बसन्त कान्तिकारी के रूप में बिताए ये। सत्य को सरस कहते हुए भी यदि प्रश्चेतों ने बहंतता का परिवाद दिया तो हमारे स्वतन्त्रता प्रेमी नवसुवक मस्तक उत्तेश ही किए रहे हैं। उन्हों तरुणों में सालाओं भी ये।

महात्मा गांधी के प्राह्मान मात्र पर भारत के कितने ही युवक असहयोग आन्दोजन सम्मितित हो गए थे। लालाजी में धामिक संस्कार बाल्यावस्था से ही वे घतः धर्मव जाति के नाम पर प्रत्याचार वे देख नही शकते थे। बाबू पर्वत पर टीज टैक्स का बन्द करवाना, दिल्ली स्थित मस्त्रिय के घागे से जुनूस के बाजों के ले जाने की मनाही पर न्यायिक आंच करवाना, कोई भी सामाजिक प्रार्थों माने पर भारतस्थापी समर्थन लेकर उसका सही निर्णय कराना— इन सब सामाजिक कार्यों में वे आगे रहते थे।

विगत दिनों में जैन समाज पर हुए प्रत्यावारों बबलपुर में दि० जैन मन्दिर, जैन बन्धूमों भी दूकानो पर धानकम, साजियाधाना में जैन मूलियों के विर बजारा जाना, पुरिलया (ए० बंगाल) में स्व० १० स्पूर्णन पर्वतायारणी के बाव के साथ हुम्यंबहार आदि का उल्लेख करते हुए बालाओं नैनिमन के आवच धुदी देवीं। सं० २४ ८८ के मंक में नवसुवकों सपने हुदय की टीस "बैन समाज, चेत" रस बीचिक में इस प्रकार अवका करते हैं— "औन समाज के नवसुवकी ! समाज का भविष्य बनाने वालों! नुक्तुं क्या हो गया ? क्या मुक्तारे रहों में मूल नहीं रहा भीर स्वाभिमान नहीं जहां जो धर्म पर कुठारायात चुक्के-पुष्कं सहन कर रहे हो भीर जोता नहीं साता ! कुमे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि वाद हमने करवटन नवस्त्री तो भारत देश जीवित नर-नारियों का देश न रहकर केवल पहाड़ों, नारियों तथा शहरों में खड़ी गमन-चुम्बी भ्रद्दातिकाओं का एक देश रह वाएगा। देव, शास्त्र, गृह को रक्षा का प्रश्न जैन समाज के निए भाग एक कबी विन्ता का विषय है।" जैत समाज में संगठन का प्रभाव उन्हें सदा खलता रहा। उनके विचार इसी लेख में माने इस प्रकार हैं—'जैन समाज के अखिला भारतवर्षीय संख्यामों के पदाधिकारियों, विद्वानों, स्वानियां भीर समाज के प्रमुख महानुभावों से मेरा नम्म निवेदन है कि वह समय को पहचानें भीर एकबिल होकर समाज का सगठन बनायें। यदि समाज सगठित हो गई तो प्रापका धर्म मुर्सित रह सकेना, यदि भव भी न चेते तो फिर कुछ न होगा। "फिर पछनाए क्या होत है, जब चिंदुमों पून गई लेता।"

लालावी जैन समाज के भारत ज्यापी संगठन की मिक्य रूप देना चाहते ये जो उनके जीवित रहते न हो सका। समाज-तेवा तथा धर्म-प्रेम उनकी मत-नत में हिलोरे तेता था। उनके हुदय की भावना का सुन्दर दशंन, एक लेख "जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो" में होता है—

"40 आ । दि० जैन महासभा, परिवद और आ । दि० जैन सब धरने-धपने दग से धपने-पपने उद्देशों का धपने-पपने में प्रचार कर रहे हैं। परन्तु दुःच इस बात का है कि समाज या धर्म पर जब कोई सकट बाता है तो एक-दूसरे के प्रृंड की तरफ क्रांकत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पातवर्ष में दि० जैन समाज का कोई एक लिटकार्म नहीं, कोई एक नेता नहीं और नहीं तसाम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वात ही है।"

चन्ही के आगे ये सक्द है—"बंदा यह मुक्ताव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० भैन समाज का एक लेट कार्म हो, एक धावाज हो भीर अधिनिध्यत करने के लिए एक सबुकत दि० जैन समिति बनायों जानी चाहिए, जो कि तमाम सवाज का नेतृत्व करे। इस समिति में सभी ग्र० भा० दि० जैन संस्थाभी के दो-दो चार-चार प्रतिनिधियत संस्थाभी की कार्यकारिस्सी द्वारा पुनकर मेजे हुए सञ्जनों को संयुक्त समिति का सदस्य बनाया जाय।

इस प्रकार 'बहुजन हिताय बहुजन मुखायं की सर्वोच्च भावना से किये गये राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक स्रयना धार्मिक कार्य लालाजी की सच्ची निशानी है। वे सहिताबादी, साकाहार के पोषक तथा सपने लेखों के साध्यम से मुक्क, बूड, नारियो सभी को सहुज एवं सुकर मार्ग दर्यंज देते थे। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कर्बंड, राष्ट्र, समाज तथा धर्म-सेबी महानर की हमारी भावपूर्ण श्रद्धाजील !!



### स्मृतियां और श्रद्धांजिल

श्री श्यामलाल पांडवीय मुरार, ग्वालियर

जैन समाज के प्रमुख्य रत्न बाब तनस्वराय जैन से भेरा सम्बन्ध गत ३० साल प्रधात सन ३५ से उनकी मृत्युतक रहा है। समाज भूला नहीं होगा जब झाज से ३० वर्ष पूर्व सन् १६३५ में भूतपूर्व स्वालियर राज्य में जैन धर्म भीर जैन समाज पर एक बढ़ा संकट आकर उपस्थित हो गया जो महगांव काण्ड के नाम से सारा जैन समाज परिचित है। महगांव के जैनियों द्वारा जिन भगवान का रव तथा समोशरण माधव जयन्ती के लिए माधव महाराज की तसवीर को विठाकर निकासने के लिए देने से इन्कार कर दिया था और उस पर से कद होकर जैन मन्दिर की प्रतिमाधी का खण्डित किया गया या और जैन धर्म तथा जैन शास्त्रों का प्रथमान किया गया था जैनियों का बहां रहना कठिन हो गया था। मैं उन दिनों ग्वालियर राज्य जैन ऐसोसिएशन का मन्त्री था । दि॰ जैन परिषद के दिल्ली अधिवेशन में इस प्रश्न को लेकर दिल्ली ग्रधिवेशन में सहायता करने की माँग लेकर गया था ग्रधिवेशन का ग्रन्तिम दिन था. प्रधिवेशन समाप्त होने जा रहाथा। मैने सब परिस्थिति रखकर इस संकट में सहायता करने की माँग की पर सब सुनकर रह गये। अधिवेशन खतम हो गया है अब क्या हो सकता है आ गो दसे देखेंगे। मैं निराज हो गया आँखे डबडबा आई कि राजा के डर से कोई सहायता करने का साहस नहीं कर रहा है। इतने में एक तेजस्वी युवक अचकन और बुडीदार पायजामा पहिसे चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी रूप तपक कर सामने आ गया और पूछने लगा कहिये क्या संकट है। यही थे बाबू तनमूखराय और यही या मेरा सन् १६३५ में इस प्रसंग को लेकर मेरा सर्वप्रथम परिचय और तब से मृत्यु दिन तक हम बराबर साथी और मित्र बने रहे।

लाता तनपुत्रत्य ने सारी हानत मुनकर बोर देकर कहा कि हमको सहायता करनी बाहिए और करेंगे। क्यों शोधे नहीं हटेंबे और इसके विरोध में परिषद का प्रस्ताव कराया और महार्गाव काण्ड का धान्योतन चलाकर सारी विस्मेदारी ले ली और घन्त तक वड़ी लगन और शिवित से इसकी सकत बनाया।

छाला तनमुखराय के प्रयथ्न से परिषद ने भारत-ध्यापी बोरदार ध्रान्दोलन उठाया। 
फलस्वरूप सारे देश में जीन समाज में आग लग गई। जगह-जगह पर महगांव काण्ड विरोधी 
दिवस मनाया गया, विरोध में जनुस निकाले गये धीर प्रस्ताव पात किये जाकर ग्वालियर राज्य 
तथा भारत सरकार को भे गयं। जीन समाज में यह पहला धवसर था जब उत्तमे संगठित होकर 
ध्रपनी शक्ति का परिचय दिया। इस धरवाचार के प्रतिकार करने के इस प्रशास से राज्य 
धासन होन गया। इसकी शक्तता का सारा भेय उनसुखराय को हो है । वे यदि धागे बढ़कर 
इसकी धपने हाथ में नहीं लेते तो न जाने जीन थर्म धीर जीनवाँ पर बहां क्या विताती।

बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। ग्वालियर सरकार ने चिढ़कर जैतियों पर मुकहंमां चलाया जिसकी पैरवी का परिषद की ओर से सारा प्रवन्ध तथा व्यय उठाकर सफलता प्राप्त करने में भी बाब तनस्वराय का ही प्रयत्न या। श्री दलीपसिंह वकील को तो कई महीनों तक निरस्तर बही रहना पडा । लाला श्यामलाल गवर्नमेंट एडवोकेट, बाब लालचन्दजी आदि वकीलों की सहायता और सहयोग जापके ही सदप्रयत्नों का फल या इस प्रान्त के झासपास इससे जीनियों की काफी धाक बैठी, उनकी प्रतिष्ठा बढी और फिर किसी को जैन मन्दिर, जैन धर्म ग्रीर जैनियों को बपमानित करने का हीसला नही हबा। इस क्षेत्र तथा उसके श्रास-पास के क्षेत्र की जीन जनता उन्हें सदा बाद करती रहेगी। उनकी बाद वह कभी नहीं भूल सकेगी। बाबू तनस्वराय को इस सम्बन्ध में भनेकों बार भाना-जाना पड़ा, व्यवसाय की हानि उठानी पड़ी, कष्ट भी खडाना पढा पर मैंने न कभी उत्साह में कमी पाई और न थकान । ऐसे कर्तव्यपरायण बाबजी का ग्रसम्ब उठ जाना समाज की महान क्षति है जो परी नहीं हो सकती। मझे महगाव काण्य के सम्बन्ध में परे दो साल तक उनके साथ काम करने और साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा। यस आधार पर मैं कह सकता हैं कि उन जैसे कर्मठ, कियाशील और उत्साही नेतत्व श्रदान करने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होंगे। खेद इस बात का है कि समाज उनकी **बीम्यता ग्रीर समता** का पुरा लाभ नहीं उठा सका । वे आज से तीस वर्ष पहिले दि० जैन परिषद में काये ग्रीर उसको काफी बल प्रदान किया ।

सह किसी सी परिस्थित से न घबराते ये सौर न हार मानते ये। साह श्रेयासप्रसादजी सैव की सप्यश्नात में होने बाते दिल्ली पिष्येयन में राधि को जब लितिवुर के सा व परोक्षयश्वास जैन मन्दिरों में हरिजन प्रयेश का प्रभाव प्रसाद तर दे ये तब प्रक्रिश्चालमदियों के मुण्य ने जरते में पुषकर पिष्टियों को घषका देकर मच से गिरा दिया और हुस्खड़ मसाकर बल्खा खिल्ल-भिन्न कर दिया और ऐसी परिस्थित बन गई कि परिधद के नेताओं को भी जलता खोक्कर जाना पड़ा। तब बाबू तनसुष्टाय ने हिम्मत नही हारी। राजि को पुम-फिर कर स्वयंखेसकों का प्रवन्ध किया और देवते की प्रस्ताय गास कराकर ही छोड़ा। परिषद की साम्य शास के साथ हरिजनों का नन्दिर में प्रवेश का प्रस्ताय पास कराकर ही छोड़ा। परिषद की सामित प्रति वही प्रोग प्रतिक्रियावादियों के साहस डील एक गये।

सन् १९३४ में दिल्ली अधिवेशन में वे परिषद के प्रधान मन्त्री चुने गये। सन् १९३४-१६-३७-३६ इन चार सालों में परिषद के कार्यों को इतनी गति दी कि परिषद का प्रभाव देश-असनी हो नया। सतना और लंडवा के सफल अधिवेशनों ने परिषद में एक नई बीवन-शक्ति फूंकी। परिषद का कार्य उन्होंने लुब बढ़ाया और मरते दम तक परिषद के हर कार्य में वे सदा सहस्यक हो।

धीन समाज की घोर परिषद को उनके न रहते से काफी हानि उठानी पड़ी है। परिषद के कार्य को घाने बढ़ाने में उन्होंने उनका सदा साथ दिया। उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता झान्दोलन में बड़ा खोगदान देकर जैतियों का मस्तक ऊचा किया है। कार्येस के एक कर्मट कार्यकर्दा थे भीर कांग्रेस में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रतिमा चौमुखी थी, यजब की काम करने की शक्ति, सुभ-यूझ, कठिनाई में रास्ता निकासने की बुद्धि सदा मुख्कराता चेहरा, काम करने की समन, सदा उनकी बाद दिलाती रहेगी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के क्षंद में मध्यमारत का भन्ती बना। मेरे सम्बे मन्त्रिकाल में नी मेरे उनका सहस्रोग सार्वजनिक कोधों में बरावर रहना रहां। नारत के इस सुरह और जैन समाव के योग्य नेता के प्रसमय में उठ जाने से जो सति हुई है वह सहस्र में पूरी होने वाली नहीं है। में उनके प्रति प्रपनी नम्न श्रद्धावनि इस घवसर पर मेंट करके जपने को बन्य मानता हूँ। उनकी स्मृतियों मेरे हुदय पटल पर सदा म्रिकेत रहेंगी जो मुक्ते प्रेरणा देवी रहेंगी।



## परिषद् के प्रमुख संस्थापक

जैनिबम्ब प्रतिष्ठा महोस्तव के प्रकार पर चेहुली में ता॰ २६ जनवरी सन् १९२६ की भी भा॰ दि॰ जैन नहासमा का प्रधिवदान श्री सण्डेसलास समा के पण्डप में ही रहा लां। सीमान साह जुगमिन्दरासकी ने "जैन गजर" के उत्तरमादक के निष् स्व॰ बोबू सम्प्रदाराम वी वीरिस्टर का नाम पेश किया। इसका समर्थन डा॰ निमंत्रकुमारची ने किया; किन्तु हुछ सफ्जरीं ने माननीय वीरिस्टर जो नाम पेश किया। इसका समर्थन डा॰ निमंत्रकुमारची ने किया; किन्तु हुछ सफ्जरीं ने माननीय वीरिस्टर जो जी नहासमा के समापति पर को सुधोमित कर चुके वे भीर उन्होंने सपने समापतिक से महासमा के स्वाचान अपाणित कर रहे हैं। इस सम्पर्य स्वतंत से प्रनेक जनों का मन महासमा के स्विचेश्य में विमित्तित होने से उदाल हो गया। इसी कारण वे लोग रात को महासमा की सब्बेश्य के स्विमित्तित होने से उदाल हो गया। इसी कारण वे लोग रात को महासमा की सब्बेश्य करनेटी में समिमसित न होकर सामाजिक- उन्नति तथा पर्म-प्रवार के निए एक अन्य संगठन का विचार करने में सम पर्य। इन सज्जरीं की इसरे दिन २७ जनवरी के सभी सुई। इस दिन की कार्यवाही 'जैनियन' वर्ष २४, घंक १४, एफ १६४ पर जो प्रकाशित हर्ष थी, वह इस प्रकार है —

#### दिगम्बर जैन परिषद की स्थापना

देहली में ता॰ २७ वनवरी सन् १६२३ ई॰ को राम साहब बाबू प्यारेसासवी वक्षील देहली के डेरे में एक बस्सा होकर निर्मित हुमा था कि—हस बल्से के समापति रामकाहरूर ताजिकरसुरक तेठ मणिकचन्दवी मालरागाटन सर्वसम्मित से निर्वाचित किए जावें। सेठ साहब ने सभापति का मासन महण किया, तत्पक्षात् निम्नसिसित प्रस्ताव सर्वसम्मिति से निर्वाचि हुए:—

- ं नं ९ १--- दि॰ जैन घर्म के प्रचार और जैन समाज की उन्नति के उद्देश्य से भारतवर्षीय दि॰ जैन परिषद नाम की सस्या स्थापित की जाये।
- नं २ र —रायबहादुर ताजिकस्मुक्क सेठ मणिकवन्दवी इस परिषद के सभापति निर्वापित किये बावं । श्रीयुक्त वैरिष्टर वस्पतराय मन्त्री धीर श्रीयुत रतनतालवो B.A. L.L.B. विजनीर भीर बाबू प्रजितप्रवादवी वकील लक्षनऊ सहस्त्री धीर श्रीयुत ला० देवीदास (समापति स्थानीय गैनकमा लक्षनऊ) कोषाप्यक नियत किये लावं ।
- नं॰ ३—इस परिवद का एक पाक्षिक मुख्यत्र हिन्दी भाषा में "वीर" नाम से प्रकाशित किया जावे। निम्नतिस्ति महाध्यों ने इस परिवद का सदस्य होना स्वीकार किया ग्रीर सूची पर हस्ताक्षर कर दिये।

#### नामावशी

 जैनधर्म भूषण, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, २. ब्रह्मचारी छोटेलालजी भरतपुर, ३. रा॰ ब॰ सेठ माणिकचन्दजी सेठी झालरापाटन, ४. बा॰ चम्पतराय जैन वैरिस्टर एट-ला हरदोई, ५. बा॰ ज्योतिप्रसाद जैन स॰ "जैनप्रदीप" देवबन्द, ६. रा॰ द॰ ला॰ द्वारिकाप्रसादजी रईस नहटौर, ७. ला॰ विखरचन्द माफ्त ला॰ देवीदास मदनलाल गोटेवाले लखनठ, ५. राय-बहादुर ला॰ सुल्तानसिह दिल्ली, ६. सुमतलाल वी मन्त्री, स्याद्वाद महाविद्यालय काकी, बा॰ फतहचन्दजी जौहरी चौक लखनऊ, ११. ला॰ बरातीलालजी जैन यहियागज लखनऊ, १२. ला॰ जुगलकिशोर मार्फत ला॰ बशीधर कुन्दलाल यहियागज लखनऊ, १३. ला॰ मंगलसेन मार्फत ला॰ बद्रीदास छेदीलाल चौक लखनऊ, १४. ला॰ सुन्दरलाल गीटेवाला चौक लखनऊ, १४. महेन्द्रजी, सम्पादक "जैसवाल जैन" आगरा, १६, रामस्वरूप भारतीय जारखी आगरा, १७. **बा॰ कपूरचन्द** जैन मालिक महावीर प्रेस आगरा, १८, श्री चिरजीलाल जैन बी० ए० हेबमास्टर त्रिलोकचन्द हाई स्कूल इन्दौर, १६. केशरलाल ग्रजमेरी मालिक केशरलाल मृत्दरलाल . त्रिपोलिया बाजार जयपुर, २०. गेंदीलाल गंगवाल मार्फत केशरलाल मृन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपूर, २१. मोहनलाल जैन मार्फत केशरलाल मन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपूर, २२. रघुनावसहाय जीन, भांसी, २३. बाबूलाल जीन ट्रडला, २४. प० जुगलिकशोरजी सरसावा जि॰ सहारनपूर, २५. डा॰ भागीरवप्रसाद फैजाबाद, २६. रामचन्द जैन, बी॰ ए०, बी॰ एस० जालन्धर, २७. जम्बूप्रसाद देवबन्द, २८. बालमुकन्द जीन बी० ए० मार्फत सर सेठ हरूमचन्द इन्दौर. २६. हीरालालजी जैन एम० ए० एल-एल०-बी रिसर्च स्कानर प्रयाग, ३० जमनाप्रसाद **जीन बी० ए० जैनहोस्टल प्रयाग, ३१. वैद्यारन एं० मित्रसेन अजमेर, ३२, बलवीरचन्द्र जैन** मुजपकरनगर, ३३. धर्मचन्द जीन डीग (भरतपूर), ३४.कपूरचन्द जीन डीग (भरतपूर), ३५. केशबदेव रेजावाला जैनी डीग (भरतपुर), ३६. सोनपाल छोटेलाल जैन डीग (भरतपुर), ३७. ऋमनलाल जैन कामा (भरतपूर), ३८. श्रीचन्दजी जैन मृजपकरनगर, ३६. विशस्भर-दासजी लाहौर, ४०. मुन्तीलाल माणिकचन्द्र कलकत्ता, ४१. ला० धमरचन्द्र जैन जसवन्तनगर,

४२. राजाराम औन करावली, ४३. मनोहरलाल जैन ग्रम्बाला, ४४, विश्वस्भरदास गागींय भाँसी. ४४. न्यामर्तासह सेक्रेटरी डि॰ बो॰ हिसार, ४६. चेतनदास हेडमास्टर मधूरा, ४७. बहीदास जीन बकील बिजनीर, ४८. वांकरलाल वैद्य मुरादाबाद, ४१. माईदयाल जीन हिस्ट कालिज देहली. ४० सी व्यस्त मलिनाय संव ''जैन गजट'' मदास. ४१. ग्रनप्रिंट जैन सदर बाजार देहली, ४२. कनकुमार जैन बोडिंग इन्दौर, ४३. कपुरचन्द जैन बोडिंग इन्दौर, ५४. अजभूपणलाल जैन हरिौदी, एटा, ४५. ब्रादीश्वरलाल जैन देहली, ५६. दलीपसिंह खजान्ची ताता बैंक हापुड, ५७. प्यारेलाल कासलीवाल, बी० ए० कौसिलर जयपुर, ५८. चन्दमलजी रायबहाद्र अजमेर, ४६. सेठ ताराचन्दजी नसीराबाद, ६०. सुमेरचन्द सेफ्रेटरी जैन सभा शिमला, ६१. लट्टरमल जैन कोसी, ६२. कुन्दनलाल हेडमास्टर भरतपूर, ६३. खेती-लाल कामा, ६४, मानमल काशलीवाल ७८, क्लाइव स्टीट कलकत्ता, ६४, लस्मनलाल मुन्शीराय जयपुर, ६६. दलीचन्द परवार कलकत्ता. ६७. इयामलान पाढमीय मुरार स्वालियर, ६८. ग्रतरसेन जैन मेरठ, ६६. फुलचन्द जैन बिल्सी जि० बदायू, ७०. बद्रीप्रसाद जैन, जैन कम्पनी मथुरा, 3१. मुगनचन्द जैन ग्रागरा, ७२, सुगनचन्द जैन घीयामण्डी मधुरा, ७३. रा० ब० मोतीसागर जज लाहौर, ७४. रायसाहव बा० पास्वंदास, दिल्ली, ७४. कन्हैयालालजी मयुरा, ७६. गुलाब-चन्द सेठ की कोठी मथरा, ७७, रतनलाल जैन डीग भरतपर, ७८, मलचन्द किशनदास कापिंडया सन्त. ७६. यादव दाजीवा श्रावणे वर्घा, ८०. रयुनन्दनप्रसाद साह स्नमरोहा, ८१. चन्द्रलाल जैन फीरोजपुर, ६२. कामताप्रसाद जैन देहली, 🛋 शाबनारायगालाल जैन जसवन्त नगर, ६४. जैनेन्द्रकुमार जीन नागपुर, ६५ उसमचन्द जैन मेरठ शहर, ६६. नेमीचन्द्र जीन मुरादाबाद, ६७ हीरालाल जैन प्रेसीडैंट जैन समाज शिमला, ६६ ज्योतिषरस्न जियालाल ैन फर्फखनगर. ६९. ग्रहंदास पानीपत. ६०. नैनीदास बाउन प्रेसीडैट जैनसभा शिमला. e १. बस्तावर्रामह शेहतक. e २. सिघाई बजीलात पन्नानास समरावती. e ३. शम्भदयास चांदनी चौक देहली, ६४ ऋषभदास बी०ए० वकील मेरठ।

ये देश के भिन्न-भिन्न रथानों के ६४ जैन प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जिन्होंने परिषद की स्थापना की थी। इनमें सबसे उपर स्व० झह्यचारी जीतसप्रसादजी के हस्ताक्षर है। मत. जैन समाज की प्रयतिशील भा० दि० जैन परिषद के आंख संस्थापक अद्धेय झह्यचारीजी थे।



### নহয়া-গীন

#### श्री राजेन्द्र कुमार जैन 'कुमरेश' श्रायुवेंदाचायं, विलराम (एटा)

तरुष ! माज भ्रपने जीवन में, जीवन का वह राग सुना दे। सुप्त-शक्ति के कण-कण में उठ! एक प्रज्वनित आग जगादे।।

धधक कान्ति की ज्वाला जाए, महाप्रलय का करकेस्वायत। जिससे तन्द्रा का घर्षण हो, जागे यह चेतनता सदनत। प्राण विवदाता के बंधन का, सण्ड सण्ड करदेवह उद्गम। फ्रंग फ्रंगकी द्वृता तेरी निर्माणित कर देनव जीवन।

> स्वय, सत्य-शिव-सुन्दर-सा हो, जन जनमें क्रमुराग जगादे। सरगा! आज ग्रपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे।।

तेरा विजयनाय सुन काथे भूधर सागर-नभ-तारक-दस । रित मण्डल भू-मण्डल काथे, काथे सुरगल-युत ग्रासच्छन ।। नव परिवर्सन का पुनीत यह गूँज उठे सब घोर घोर रव । तेरी तनिक हुँकार श्रवण कर कार्य यह श्रद्धाण्य परायर ॥

> तू प्रपनी ब्विन से मृतको के भी मृत-से-मृत प्राण जगादे। तरुण! ग्राज ग्रपने जीवन में जीवन का वह राग सनादे।।

तेरी प्रविचल गांत का यह अम पद-मदित कर दे पामरता। जड़ता की कड़ियाँ कट जाएँ, पाजाए यह ब्येब ध्रमरता। हृदतल की तहकन में नृतन जागृत हो वह विकट महानत। जिसमें भस्मतात् हो जाए मस्याचार पाप कायर दल।।

> तेरा सौतित रक्त विश्व कण-कण से अशुभ विरागभगादे। तरुण! भ्राज अपने जीवन में जीवन कावह रागसुनादे॥

प्रपने सुख को होम निरन्तर, तूभू पर समता बिखरादे। जिसमें लग्न प्रिप्तमान प्रथम हो, ऐसी शुचि ममताबरसादे।। सरय-प्रेम की श्रामा से हो श्रन्तर्थान पाप की छाया। रुढ़ि, मोह, श्रज्ञान, पुरातन भ्रम, सब हो सुपने की माया।।

> तू प्रबुद्ध हो, सावधान हो, स्वय जाग कर जगतजगादे। तस्सा माज मध्येने जीवन में जीवन का वह राग मुनादे॥

### श्रद्धे य ब्रह्मचारी शीतल प्रसादजी की जीवन-मांकी

पं॰ परमेष्ठी दासजी 'न्यायतीर्ष' नितनपुर (भांसी)

बहाबारीजी की प्रतिमा सर्वतोषुकी थी। इस युग के समाज निर्माण तथा इसके सभी क्षेत्रों में बहुग्वारीजी की प्रमुख साथना धीर उनकी व्यापक दृष्टि थी। राजनार्ग के चौराहै पर प्रतिष्ठित उनके कीतित्तंभ की प्रकाय-रिस्माों में बस्तुत. चैन समाज की पिछनी खर्द्ध गताब्दी का इनिहास समितित है।

ब्रह्मचारीजी जैन समाज के उन देदी प्यमान रलों में से हैं जिन्होंने जैन धर्म की बड़ी सेवा की। एक लेख २४ मई सन् १८६६ ई० के हिन्दी जैन गजट में प्रकाशित हुमाया। उस नेख का कुछ मंदा निम्न प्रकार है:—

ए जैनी पंडितो ! यह जैन घर्म झापके हो झाधीन है। इसको रक्षा कीजिये, खोति फैनाइये । सोतो को जनाइये । और तन, मन, धन से परोपकार झौर शुद्धाबार लाने की कोशिश कीजिये जिससे आपका यह लोक और परलोक दोनों सधरें ।

१८ वर्ष की बायुवाने उदीयमान समावोद्धारक श्री शीतनप्रसादणी के ये लेलाश सर्थ-प्रवार प्रीर समाज-सेवा के सूत्र थे। स्वनामध्य सेठ माणिकचंदणी के सम्पन्ने से प्राप्ते में प्राप्ते में प्रम् समावसेवा के भाव जावृत हुए। सेठजी सम्बे कार्यकार्वाचों के पारची थे। घाएने वैरागी जिन-समंत्रक घोर सम्बे समाजनेवी श्री बहु वारीजी को प्रप्ते यहाँ बन्दई में रहने के लिए पायह किया। श्री बहु वारीजी ने उनके पास रहकर उनको धानिक कार्यो धौर समाज-सेवा के लिए उक्तवादा धौर प्रपाना सहयोग दिया। स्व- सेटजी ने बन्दई, सांगती, भागरा, प्रहमदाबार, श्रोलाधुर, लोल्हापुर, लाहरे घादि स्वानों में जैन बीडिंग हाउस सभा धादि जैनोपयोगी कनेक संद्याधों को स्वापित किया। इनमें धायकत स्व- बहु व्यवस्थारीजी का हाथ था। स्व- सेटजी प्रयोक धामिक धौर सामाजिक कार्यों में पुज्य बहु बारारीजी से सम्पति लेते थे।

बह्मचारीजी में जुढ़ चरिज पातन करने के आब ग्रीर संस्कार बाल्यकाल से ही होगये थे। बह्मचारीजी के चरिज में थामिकता, जैनवर्म में समन ग्रीर चरिजनिष्ठा को निर्माण करने की ग्राचारियला का न्यास आपके पितासह द्वारा एक्का जा जुका था। इसको स्वाच्याय, सस्सँग, और जारम-मनन ने जीर बढ़ाथा। अंत में ग्रापने २२ वर्ष की प्रायु में सन् १९११ र्रंक में अपने पात्र में अपी ऐतक प्रमालाक्जी के समक्ष शोनापुर में बहुमच्ये प्रतिमा धारण की। बहुमचारीजी चरिज के बढ़े एक्के थे। मुख श्राहार, आयुक जब ग्रीर गुढ़ता के कट्टर पक्षपाती थे। जिकाल सामायिक प्रन्यों के स्वाच्याय ग्राह दैनिकच्यों में क्यों कमी नहीं होने पाती। ग्रध्यास्मरस में उनका अंतरगरेंगा था। उदारता, सहिष्णुता ग्रीर विश्वकत्याण उनको ग्रपनी विशेषता थी। जैनो में, ग्रजनो में, स्वदेश में, विदेश में जैनत्व की मनक अपने का प्रयस्त करना उनका मधुर संगीत बन गया था।

वे पंडितो में पंडित वे भीर दालकों में विद्यार्थी। उदारता और कट्टरताका उनमें विलक्षण समन्वय था। भाटा हाथ का पिना हो। मर्यादा के भन्दर हो। जल छना हुमा तथा शुद्ध हो। गृहस्थ की जैनधमें में निःशंकिन थढ़ा हो। वही उनका आहार होना था। उनका भाहर-विहार सास्त्रोक्त साथ हो उनका दृष्टिकोण उदार था। सुपारकों में वे अवस्त मुखारक थे। कुरीतियो भीर लोक मृदनाधों के जिन् तो वे प्रत्यकारी ज्वाना थे। जननी आपि के लिए उनका हुदय तस्पता या।

वे असाधारण मिञनरी थे।

जैन यमें की छाया में भाष भी कारम-कत्याण करें। अर्जनों के लिए उनका यह पित्रम सम्वेष या। इसी रटना से उन्होंने झटक से नेकर करक तक और कत्यानुवारी से तेकर रास-कुमारी तक अमल किया था। वींद्र संस्कृति और माहित्य में निकट सम्पर्क स्थापित करें स्थापित करें। लिए दे संका भी गए। जीवों में बहाजारीओं एक माज मेले नेता थे जो जैनहूत बनकर स्वक लाला लाजवरायकी से मिने भीर जैन समाज की सेवा के लिए तैवार कर सके। कांग्रेस में भी उन्होंने जीत स्थापियों के लिए स्थान प्राप्ति का प्रवस्त किया। सहरों में नहीं देहानों में भी उन्होंने जासूति का मन्त्र कूछ। आप अजैन विद्याने के सामने एक मच्चे जीन मिश्वनरों की दिश्वर से वा प्रवस्ति ये। या वा विश्वविद्यालय के बाटमवासन्तर प्रोठ दुनताद को प्रभावित कर सिव्यविद्यालय में जीन दर्शन प्रचार को जड़ कमार्ट जा रही है नो कर रापाग्वामियों के 'साह्य' जी की जीनदर्शन की कृतिया समझारे द्यालवाग गृहेंच रहे हैं।

क्रमुचारीजी बड़े तीर्घोद्वारक थे। तीर्घो की रक्षा के लिए आपने बड़ा प्रयत्न किया। द्रश्यसंब्रह घीर तत्त्वार्थसूत्र को वे जैनों की बाईबिल समप्रते थे। जहाँ जाते योग्य छात्रों को पढ़ाते। इन ग्रन्यों का प्रधिक से प्रधिक प्रचार करते।

वे वड़े देशभक्त थे। राजनीति में उनके विचार काग्रेस के समर्थक थे। राष्ट्रीय महासभा के प्रत्येक फ्रिथिबेशन में वे शामिल "होते थे।

धर्म-प्रचार धीर समाज विजेष सुचार के लिए बहाचारीजी की आज्ञाएँ वकीलो बीरस्टरों विद्यार्थियों धीर नवयुवकों में विजेयकप से केस्ट्रिंग थी। इस क्षेत्र में सदेव जासृत रह कर प्रचार करतेथे।

वीर पत्र का भनी प्रकार सम्पादन किया। जैनिमित्र के तो प्राण ही थे। सनातनधर्म उन्होंने गुरू करवाया। ब्रह्मवारीजी की साहित्य-सेवा अवर्णनीय है। आगप प्रतिदिन बारह्य घन्टे सिस्तते रहते थे। ब्रह्मवारीजी द्वारा विभिन्न निष्यों पर रचना किए गये स्वतस्त्र ग्रन्थों, भाषा-टीकामों ग्रीर पुस्तकों की संक्या लगभग ७७ है। आपकी लेखन-पीनी जैसी सरम प्रीर सारस है वैसी मनमोहक भी है। प्रापने तारब-साहित्य का उदार किया। उनके ६ प्रत्यों का सम्पादन कर तारण समाज का उद्घार किया। अपने यीद्ध साहित्य का भी प्रध्यपन किया। अपने जीवन में प्रतुपन साहित्य सिसा। उनके प्रत्यों को देलकर हिन्दी साहित्य परिषद जयपुर ने उनके सम्बन्ध में निखा। ब्रह्मचारी को जैन साहित्य का प्रश्यन्त विद्वान वृढ्डवाद के निष्यक्ष आनोचक, ममाज घीर साधु संस्थाओं के विषय में मीषिक विचार रखने वाला स्त्रीकार किया।

ये प्रदेक सस्थाओं के संस्थापक और संवाजक थे। उनके अनुषम काओं के कारण वे मूर्तिमान जागृत संस्था वन गये थे। यही कारण वा कि २= दिसम्बर १६१३ ई० को काजी में पूज्य ब्रह्मचारीत्री के सम्मान के निष् डा॰ हदंन जैकोबी की अध्यक्षता में 'जैन धर्म भूषएए' की पदयी में बिभूपिन किया गया। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए मा॰ दि० जैन परिषद की स्थापना की। वे उस सुधारक थे। अपने पथ के पविक थे किसी बहिण्कार की पत्रीह नहीं करते थे।

इस सीमधी सरी में विद्यान जैनमंघ के प्रथम सयोजक के रूप में हम उन्हें देखते हैं। इनके निए उन्होंने घनेक स्वानों पर खनेक परमाधिक संस्थाएं स्थापित की। वे समाज के धीमानों विदानों छीर योग्य कार्यकर्नाधों से मिने धीर उनमें पृत्वस्पुष्क कार्य किए। सिहताओं को जापन करने, उनकी जीवन साधनाओं की पूर्ण करने महिलाओं के जन्मिद्ध छथिकारों की प्राण्त के निए उन्होंने धवने मान-धगमान की भी परवा नहीं की। उन्होंने झगनी जीवन-साधना में समाज में धनेक स्थानों पर अनेक बुक्कों और धार्या महिलाओं का निर्माण किया। उनके हरयों में यह मनत्र पूर्ण जो जीवन भर देश-समाज की नेवा करेंगे। जैन धर्म के प्रसार के निष् धरमें जीवन की बाजी नगायों।

श्रद्धाचारीजी इस पुग के समस्तभद्र ये जिनके हृदय में सतन जैन शासक के प्रचार की प्रदेभुत लगन थी। प्राज श्रद्धाचारीजी नहीं है, पर उनका घादर्श गर्देव समाज के सेवकों को वस्न प्रीर प्रकाश देना रहेगा।



### विद्यावारिधि

#### वैरिस्टर चम्पतराय जैन, बार एटला श्री त्रिञ्चला कुमारी जैन

बैरिस्टर चम्पतराय इस युग के महान पुत्यों में से थे। उन्होंने इस मानव जीवन में विशव को प्रपत्ने ज्ञान से नवीन वालोक घीर प्रपूर्व विचार शैनी थी। मानव समाज वासतिवक मानवता को प्राप्त करे, यह धापके जीवन की शायाना थी। वैरिस्टर साहब के जीवन के मध्यातिक्राल में जब उनका जान-मूर्य सपने प्रवाद घोर प्रताय की किरणों से संसार को धालीकित कर चुका या। वैरिस्टर साहब का कांग्रेकनांभों के प्रति प्रमाय प्रेम था। वैरिस्टर साहब को सपनी सप्तेतीमुखी प्रतिमा भीर सनवरत उद्योगों से जीवन की विविध बाधनायों में सकतता मिली थी। वे इस युग के घर्म सत्य के खांजियों और तुननास्यक प्रदृति के प्रवर्तकों में प्रमुख सामक थे। वे इस युग के घर्म सत्य के खांजियों और तुननास्यक प्रतृति के प्रवर्तकों में प्रमुख सामक थे। वे इस युग के घर्म सत्य क्वांजियों और तुननास्यक प्रतृति के प्रवर्तकों में प्रमुख सामक थे। वैत बिद्वानों भीर जैन युवकों के लिए धार्मिक श्रद्धा की सजीव मूर्ति थे। सोते दुए जैन समाज को जगाने तथा उद्योधन देने धीर स्थय वर्तक्य करने में ही शायकी प्रवृत्ति थी। उनकी समाक को जगाने तथा उद्योधन देने धीर स्थय वर्तक्य करने में ही शायकी प्रवृत्ति की ठीक-ठीक प्रांतिन के लिए हमारे पास उपयुक्त मायरपण्ड है। जैन समाज में उनकी सम्मेदशिखर की रक्षा की कीरि भीर मंत्रार में उनका साहित्य-वृत्त कभी प्रस्त न होगा।

वे विद्य की विभूति थे। प्रथने जीवन में समार के सभी देशों के विविध विद्वानों और विवार को सम्पर्क रहा।

हमारी पीढ़ी ने स्वर्गीय वैशिष्टर चम्पतरायजी को एक सफल वैश्विरटर गम्भीर, विद्वान्, कुमल लेखक, प्रभाववाली वक्ता भीर भादरणीय नेता के क्षप में पहचाना और सराहा। हम उनके कुतता है कि उन्होंने समाज में नवे पुत्र का भाह्यान किया भीर विशेष को चुनौती दी। भीर समर्थ से टक्कर ली। वह भविना भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद के प्रमुख संस्थापक और साधि समारित थे। परिषद की पत्रवार भविन समर्थ होयों में लेकर उन्होंने न कभी तुकान की परवा की और न प्रलय की। इस मन्त्रवार भविन समर्थ होयों में लेकर उन्होंने न कभी तुकान की परवा की और न प्रलय की। इस मन्त्रव और उत्साह में सहा तत्वा रहे।

वैरिस्टर साहब का सर्व प्रधान गुण सम्बक् श्रद्धान था। वह जैनधमं के समझ थे। पर उनकी समझता कोरे जान की प्रखर ज्याला न बनकर श्रद्धा से श्रोन-प्रोत दीय-शि**साकी** तरह साम्त, निनम्ध, स्मिर भौर स्थिर थी।

विद्यावारियी वैरिस्टर चम्पतरायजी समाज के उन धर्मसैयियों में से जिन्हें यमंके उत्कर्ष की महान् चिन्ता थी। उनका दृष्टिकोण जनपर्य को केवल भारतीय ही बनाये रक्षने का नहीं था। धर्मिनु जनमान्य धारमोद्धारक श्री वीर प्रभु की पवित्रतम वाणी को प्रत्येक जीव के हितायं देश-विदेशों में भी प्रमारित किया जाय। यही उनकी धारतरिक भावना थी। यह उनकी



बेरिस्टर चम्पतरायजी

स्वनामधम्य बेरिस्टर बम्पतरायजी उच्चकोटि के विद्वान, समाज-नुधारक भीर जैन धिकाल के दिमाज विद्यान थे। उन्होंने विदेशों में जाकर जैन धर्म का बाधुनिक हरा से समाध किया। वे यह अनुभव करते थे कि शास्त्रायत समाद तार्किक भीर देशानिक हैं उन्होंने बोड़े ही समय में प्राशातीत उन्नति को है। वे वहुत जल्दी वरतु के सही रूप को गृहण करने में सिद्धहस्त हैं। विदेश देशे विद्यानों के समुख जैनधम् का मर्म रक्षा जाय तो उनकी घारमा को प्रपूर्व धान्ति मिलेगी और विद्य बहिसारस्क भावनाध्ये को भीर घशस्त होगा। वेरिस्टर साहब इसी भावना से विदेशों में गये और उन्होंने यन्य भर जैन धर्म का प्रवार किया।

वैरिस्टर सा० ने प्रयोजी में जैन-साहित्य निराकर मानव समाज की प्रपूर्व सेवा की है। एनका प्रमान विदेशों में जूब पड़ा। जहाँ मी व गये उनका प्रपूर्व सरकार हुआ। जैन समाज के कई वदीयमान युक्क उनसे दतने प्रयावित वे कि जैन-साहित्य प्रपूर्व सरकार होने से सेवा के लिए उन्होंने वीवन में प्रवासनीय कार्य किया। ला० तनसुब्दायाओं के जीवन पर उनका प्रद्शुत प्रभाव पड़ा। वो उन्हें समाज-सेवा के मार्ग की ओर प्रवस्त कर सका। कैवल भावनाही नहीं थी बल्कि इसके लिए उन्होने यथा-सक्ति विदेशों में अमण किया। फलतः यह बीर बास्तीको विदेशों में प्रमारित कर स्व कर्तथ्य में सफल हुए ।

किसी भी वर्ष का ब्राहित्य ही उसे जीवित रखते में समीवनी के समान कार्य करता है। ग्रीर जिस वर्ष का साहित्य देवी-विदेशी कई भाषाधों में उपलब्ध हो वह वर्ष शीघातिशीघ्र विकास को प्राप्त हो जाता है। वीरिटट साहब ने इस प्राप्त भाषा के युग में त्याभग २० ग्रन्थ इस भाषा में लिके हैं। इतना ही नहीं श्रांततु शापने श्रपनी प्रभावित वस्तृत्व शैनी हारा देश-विदेशों में पर्म अवस्तु कराकर विदेशियों को प्रभावित किया धीर श्रपना जीवन सफल बनाया।

प्राप वैरिस्टर होकर व विदेश भागण करते हुए भी जैन सिदाला के परम श्रदानी थे जिसे कि पात्रकल के जिल्ला बिदानों में बहुन नम देख पांत हुं। प्रापकी प्रमंतिरदा धीर प्राप्तिनिद्धा संदेश स्थितता कर रही। यह मुनकर प्राप्तवी होता है कि प्राप रात्रि में जल भी प्रहुण नहीं करते थे। प्रस्त विषम भीर स्वाध्याधारि तो प्रापकी दिनवर्षा के नानी ही थे। आपका ज्ञान प्राप्तक पिराणमां का सदा ही त्याक रहा था। प्राप्त वास्तव से सच्चे कर्मद प्रमात्मा प्रोर जैन समाज के महान पुरुष प्राप्त हो।

#### बारित्रमृति भावक

वीरस्टर साहब केवल धर्म तरव के दार्शीनक विशान वा उसके श्रहानु भवत मात्र ही न थे। उन्होंने रस्त्रत्य धर्म को ध्रवने जीवन में यथा सम्भव मूर्तिमान बनाने ना उद्योग किया था। ये महान् ये। इसलिए नहीं कि उनको महान बनते को आग्रह्या थी। महत्याकाशा कभी भी महुत्य को महान् नहीं बनाती। त्यान्वति और सेवा धर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते है। विरस्टर साहब महान् हुए। बमोकि वह त्याग और सेवा धर्म को जानते और उस पर धमन करते ये लक्तऊ महानाभा ध्रीयवेषन के वे सभापति मनोतीत हुए, परन्तु उस पद को ग्रहण करने के पहले उन्होंने रकूल ६० में पंचाल्यक धारण किए।

उन बतों का उन्होने यावञ्जीवन पालन किया। विलायत में भी वे बतो को धारण करने में पूर्ण सावधानी रखते थे। जन्दन से दिए गए एक पत्र में वे लिखते हैं.—

"शाम को ग्रें भपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। मेरे कमरों के पास ही एक छोड़ा-सा स्वांस्पर है। भोजन कमरों के किराये में लगभग बीस पौड प्रतिमास खर्च होता है। प्रात: में फल भीर मनाई लेता हूँ कभी-कभी चायं भी पी लेता हूँ। ६-४४ पर उठ बैठता हूँ भीर पीने माठ को सामायक पर बैठ जाता हूँ। जिसमें मुझे ३४ मिनट लगते हैं। उसके बार ही मैं ६ के करीब कसाहार करता हूँ। उसरास्त पास के बगीचे में पूमने चना जाता हूँ। बहा से १२-३० बजे लीटता हूँ। तम में माना बनाता घीर साता हूं कियम रोटी और भाजी मुख्य: होती है। दिन में दो बजे से पीच बजे तक लिखने में समय बिताता हूँ। धीर ६-३० धपनी शाम की

स्पांतु बनाकर लाता हूँ। लोगो ने मुफ्ते कई बार पूछा है कि क्या बिलायत में एक बती आवक्ष का जीवन बिताना सम्भव है? पुक्ते तो लगता है सब भी कें बाबार में मिलती हैं और यदि रसोईयर है तो मनवाहा बनाकर खाडए। इसमें दिक्तत ही क्या है? रही बात मानसिक गान्ति और निराकुलता की सो भारत की पदेशा बिलायत में अधिक निराकुलता और सान्ति है। क्योंकि यहां उनके विरोधी सामन हो नहीं है। यह सब है कि यहाँ के ,बीबन में बहुत-सी नुभावनी बात हैं। परनु धोड़ बहुत यह बात तो सभी ठीर है।

मनुष्य पृत्रावों में पड़कर कहां नहीं नजती कर सकता? बास्तव में यह प्रश्त तो वारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम ते सम्बन्ध रखता है। यदि उसका क्षयोपशम है तो बाह्य निमित्त निरर्थक होंगे। धौर चारिज्ञाहनीय के उदय में रहते हुए भी एक ब्यक्ति बन्धई में भी भ्रष्ट हो सकता है। प्रक खाठीं एव उसते न्यूनतम प्रतिभाषों के बाटी श्रावक विज्ञायत में सानन्य रह सकता है। एक खूबी रख देखा में और है वह यह है कि यहाँ चीटियाँ धौर कोड़े-मकोड़े प्राय: होते ही नहीं। धत: हमें उनकी धारम्भवनित हिस्सा का भी पाप नहीं लगता।

पुग्य वैरिस्टर साहब सबमी श्रीवन पालन करने में कितने जागरूक थे। वनका झादर्श बरबस हमसे कह रहा है कि सबम का पालन करो। श्रावक हो तो श्रावक के आठ मूल गुणो का पालन करो। महा नात और नमुतथा पंच उदुम्बर फल मत लाओ। पानी छानकर पियो। रात में खाता मत लाओ।

वैरिस्टर साहब तो वहा भी दिन ही में भोजन कर लेते थे। जहां सब ही प्राय: रात्रि भोजी थे। वह ग्रंपने बतो में खब सावधान थे। एक दफा वह बहुत प्रात ही रवाना होने को थे । उनके मित्र नाक्ता लाये । भूकभूका हो चुकाथा। पौ फटने को थी । बैरिस्टर साहब ने कहा, सभी रात है, मैं नावता नहीं करूगा। मित्र का आग्रह निरयंक था। वैरिस्टर साह्य के जीवन में अपूर्व शान्ति का सिरजन उनकी परीक्षा प्रधानता के कारण ही हुन्ना। यदि उनकी प्रजासवित्त नहोती वह बन्तस्थिति के परीक्षक न होने तो विलासता के गहरे गर्तसे बह बाहर नहीं निकल सकते थे। उस पर भी वह बास्त्रों में लिखी हुई प्रत्येक पक्ति को इसलिए ही नहीं स्वीकार कर सकते थे कि उस पर तीर्थं कर कथित होने की महर लग गई थी। बह उस बात को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसते थे। और जब उसे ठीक पाते थे तभी उसे मान्य करते थे। पूज्य वैश्स्टर साहव ने सन् १६२६ में नार्वे (Norway) देश की यात्राकी। वहां उन्होंने ता० ११ जौलाई १६२६ को धपनी आरखों से बराबर रातदिन सूर्य को चमकते पाया। बहां तीन-चार महीने तक प्रतवातिर सूर्य ग्रस्त नही होता। सर्वज्ञ का कथन इस प्रत्यक्ष के ग्रविरुद्ध ही हो सकता है। बैरिस्टर साहब ने वहा का मनोरंजन वर्णन लिखा है। रात के ११॥ बजे सूर्य ग्रस्ताचल रेखा को चूमने लगा । बारह बजते-बजते उसका ग्राधे से ज्यादा भाग द्रव गया। शेष भाग ग्रांखों के सामने रहा। ग्राधी रात के पश्चात् सूर्यास्त होना बन्द हो गया। सूर्य का जो भाग नेत्रों के सामने थावह धीरे-धीरे ऊपर को उठने धीर निकलने लंगा। देह बजे रात की पूरा सूर्य निकल आया था। चारों जोर पूर ही धूर थी। बह दूष्य देखते ही बनता था। इस प्राकृतिक दृश्य का तारतम्य जैन किद्यान्त के कलागुन्धीग से कैंसे बैठता है। यह बताने वाले साधन-सूत्र धारी प्रकाश में नहीं आए हैं। विराद्ध साहत उन सर्वक प्रविक्ष प्रकृत मध्यों तो हो राष्ट्रीयता के सच्चे पोषक थे। बीर की सिह सर्जना उनमें थी। शानित का धर्य ब्लूपन धीर शहिता से मततक कायरता के नहीं। जैनधर्म के लिए स्वार्य-स्थाग धीर शानित का धर्य ब्लूपन धीर शहिता से मततक कायरता के नहीं। जैनधर्म के लिए स्वार्य-स्थाग धीर शानित का धर्य ब्लूपन धीर शहिता से मततक कायरता के नहीं। जैनधर्म के लिए स्वार्य-स्थाग स्थाग स्थाग को हटाने के लिए हों धर्म रक्षा के लिए लड़ने-मरने को तैयार हो आगा चाहिए।

बैरिस्टर साहव ने अन साहित्य की अपूर्व सेवा की वे एक महान् धर्म प्रचारक और परीक्षा प्रधानी श्रावकरत्न थे। हमारा कर्तव्य है कि उनके पर चिन्हों पर चलकर धर्म की जीवन में उतारें।

#### बेरिस्टर साहब के कतिषय शिक्षा-प्रद ब्रादेश

्रिस्थेक जैन युवक जैन धर्मका ज्ञाताबने। शिक्षित जैनों में जैनत्वकी भावना पैदाहो।

ौन घर्म तो पारस पत्थर है जो लोहे के समान प्रशुढ़ जीव को शुढ़ स्वणं तुल्य बना सकता है।

जैनो की उपजातियों में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए। इससे कई लाम है।

जैन पर्म एक विज्ञान है। कारण कार्य सिद्धान्त पर अवलम्बित है। जैसा बोधोगे वैता काटोंगे। परन्तु माज हम धर्मविज्ञान को भूल गये। वे धन, यदा पुत्रके लिए गरिवर नहीं जैन मन्दिर सिम्बारियों के लिए नहीं। मोक्षाभिजायियों के हैं धर्मविद्धार घीर स्वाध्याय की पदित में सुधार होना चाहिए। नई पदित से बस्तु का स्वक्त सम्मन्ने व जानने की जरूरत है। मुख्यत: मात तत्यों को जानने की अकरत हैं। जैज्ञानिक धंती से पुस्तके रची जानी चाहिए। म्रासमान, भ्याम, सभाज लास्त्र, धीर इतिहास की नई पद्धति पर प्रतिपादन करना चाहिए।

ीधे-सादे झब्दों में युवित और प्रमाण के आधार पर आप गजट में मैत्री प्रमोद, कारूप भीर मध्यस्थ के खिलाफ कोई लेख प्रकट न हो ।

विदानों को विद्वसायूर्वक लेख निस्तने के लिए ग्रेरणा करो । सन्पादकीय विद्वसायूर्व हो । पहने समाज में जॅन संस्कृति मनुष्यमात्र के लिए प्रादर्श सस्कृति थी । ग्रीर हर जगह जैनी मनुष्य के नेता थे । वही धादर्श धाज हमारे सामने होना चाहिए । हमको प्रथनी प्रावाज और चारित प्राचीन काल के समान ऊंचा करना उचित है। तब दुनिया मुशी से हमारे पीक्षे चलेगी ।

प्राचीन जैन तत्व की रक्षा की जिए।

समन्तभद्र स्वामी का ग्रपने सामने शादशं रूप थे। जैन समाज को उन्तत बनाने के लिए संसार में मुख बान्ति फैलाने के लिए जैन विश्व विद्यालय स्थापित करना श्रावश्यक है।

### लालाजी के नेतृत्व में परिषद् का शानदार ऋधिवेशन

श्री वंचरत्नजो

धापके प्रधान मंत्रित्वकाल में परिषद के तीन धिषेत्रन हुए। तीनों ही प्रधिषेत्रन बहुत ही शानदार इंग से सम्पन्न हुए। जिसमें हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागो से जैन कार्यकर्ती भीर लगान वेशी सम्मित्रत हुए। उन्हीं धिषेत्रनों में एक सतना धिषेत्रेषत किस प्रकार सम्पन्न हुआ उसका दिग्दर्शक आपके सामने है। परिषद् की जनमभर सेवा करने वाले पिक्त गामलालामी पंचयत उस समय प्रचारक ये उनकी ही कसम से आदि देशा हाल धिषेत्रन का इस प्रकार है।

#### सतना भ्रधिवेशन

परिषद प्रिविद्यान का निर्मत्रण सतना से प्राया या परन्तु कारण, विशेष से १ सप्ताह बार पत्र मिला कि जो निर्मत्रण सतना मे परिषद् प्रधिवेशन का दियागया या उसे कैन्सिल कर दिया जाय प्रार्टि।

जब मैं बाहर से ग्राकर प्रधान मंत्री परिषद लाला तनसुखरायजी से मिला तो कहने लगे वर्षे ग्रिधवेशन का समाप्त होने वाला है। निमत्रस सतना का ग्राया था पर न मालूम नयों धुन्कार करते हैं। ग्राप विस्तर न लोले ग्रीर तूरन्त सतना जाकर व्यवस्था करे ग्रीर कारण ज्ञात करे मैं उसी क्षण सतना को रवाना हो गया अगले दिन दोपहर के समय सतना पहुँचा भालम हुछा कि श्री मदिरजी में भीटिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँचा। लोगों से मिला। लोगों ने कहा कि प०जी सतना मे रथ ५० वर्ष से निकला नही है। श्री महाराजा रीवा नरेश ने बड़ी कठिनता से इस वर्ष रथ निकालने की श्राज्ञा दी है हम लोग ठाठबाट व प्रभावना के साथ जैन रथ निकालना चाहते है। यह भी समाज ने निब्चय किया था कि दि० जैन परिषद को निमत्रित भेज दिया जाए । निमत्ररा गया भी, परस्तु जब हम लोग सिवनी रथ माँगने गये जो कि बड़ा सुन्दर बना हथा है वहाँ के समाज ने कहा कि श्रगर तुम रथोत्सव पर जैन महासभा को निमत्रण करते हो तो हम रथ देने को तैयार हैं ग्रन्यथा नहीं इस मजबरी को देखते हुए हम जबानी स्वीकृति दे आये है। इसी संबंध मे माज मीटिंग थी। मीटिंग के निश्चयानुसार निमंत्रण महासभा को भेजना स्वीकार किया गया है और यह निमंत्रण है जो भेजा जा रहा है। मैंने आध घंटे परिषद के संबंध में जोशीला भाषण दिया। फल यह हम्रा कि परिषद को भी निमंत्रण दे दो । दोनों के एकीकरण होने का श्रेय सतना को प्राप्त होगा। मैने कहा रही रथ की बात सो पं०जी कह ही रहे हैं कि मेरी जिस्मेवारी है हम रथ का प्रबन्ध कर देगे । निमंत्रण परिषद को पुनः लिखा गया । यह मुक्ते दिया गया । महासभा का निमंत्रग जो डाक में डालना था वह भी लिया और वापिस होकर तार द्वारा मुचना निमंत्रण की दी। वहाँ से तार द्वारा जैन मित्र, संदेश ग्रादि को खबर कर दी गई। ग्रगले ग्रंक मित्र संदेश में ''परिणद

स्रमिवेशन सतना में होगां' ऐसा समाचार पढ़ा गया । शीघ्र ही कार्यसमिति द्वारा योजना प्रकाशित की गर्रे ।

दिल्ली से फिर सतना प्रबन्ध करने धाया तो लोगों ने कहा परिषद् का निमंत्रण स्वीकारता का मित्र, बीर में प्रकाशित हो गया है। महासमा का कोई विक नही आया। मैते कहा मैं उस दिन डाकलाने गया तो सोचने के बाद निस्त्य किया कि एक स्थान में दो तत्त्वारे नहीं घा सकतीं इस वयं परिषद् का प्रविदेशन स्वताने हो जो ते हो, दूसरी बार महानभा का। इस कारण दूसरा पत्र मैंने नहीं दाला था। कुछ लोगों ने घच्छा कुछ ने बुरा भी कहा। परिषद् के सम्बन्ध में मेरिया में सच्छा प्रभाव डाला। स्वागत समिति का निर्माण किया।

श्री दमानन्द घर्मरास को सभापति, उपसभापति कमकः बनाया। तैयारिया होनी शुरू हो गई। महाराजा रीवां नरेख से सहस्योग प्राप्त करने के लिए प्रमुख दरबारी लोगों के साथ मैं मी नया। सबने गिन्मी मेंट की। मैंने श्रीफल ग्रीर सवा श्या मेंट कर खाशीवांदासमक स्त्रोक पढ़ा महाराजा मेरी और टेल कर प्रसन्त हुए।

मेरा परिचय होने के परचात मैंने कहा । राजन ? आपके राज्य सतना में आल इंडिया दि० जैन परिषद का अधिवैशन होना चाहना है। अमैबनी के बडे-बडे नेतागरा आपके राज्य मे पधारेंगे। स्टेटका प्रबन्ध जिनके हाथ में है उनके पधारने की भी ग्राजा है। सहाराजा ने प्रसन्त होकर सतना की राजकोठी खाली करने के लिए कर्मचारियों से कहा । यह भी कहा कि प्रागन्तक श्रतिथियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो । वे यहाँ से बुरी भावना लेकर न जावें । सोने-वादी की दो कुर्सी भी भिजवाने के लिए कहा तथा ऊँट, हाथी, थोडे ब्रादि जिस-जिस सामान की जरूरत हो मैं स्वीकृति देता हैं परस्तु श्रतिथियों को रंच मात्र भी कट्ट का अनुभव न हो यह ध्यान रहे। मैने कहा राजन ! मैं तो शापको पधारने का निमत्रण देने श्राया हैं। महाराजा सा० ने कहा कि मैं जरूर अधिवेशन में ब्राऊंगा । तरन्त समाचार पत्रों में दिये गए । राज्य की ब्रोर से तैयारियां शानदार होने लगी तहलका मच गया । विभाल मृत्दर मंडप बनाया गया । नाटक का भी प्रवन्य किया गया । सन्दर बाजार सजाया गया । तोरण मंडप बनाया गया । राजसी ठाठ किया गया । यह चर्चा घ०जैनी में भी फैली कि जैन रथ में नग्न मींत निकाली जायगी। बाह्यणों ने घोर विरोध किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम जेल भर देंगे। तब उन्होंने स्रोक्ता (एक जाति होती है जो यंत्र-मंत्र मे प्रवीण होती है जो ग्रपने मंत्र बल से रथ को तोड देती है। ऐसा कई जगह हमा भी है) को वलाया ग्रीर जैन के विरोध में नाना तैयारिया होने लगीं यह खबर जैन समाज सतना को मिली सब वह वितित हुए मफे बलाया सब हाल कहा ? मैंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है जाकर उस श्री भा से कह दो कि हमारे यहां बड़े भारी मंत्र तंत्र वादी विद्वान पधारे हुए है उन्होंने कहा कि आपका बड़ा लड़का मरणासन्त है जाकर सबर लो हैव की बात कि उनके पास इस विषय का तार ग्राया भीर वह चला गया तथा उसका बडा बेटा मर भी गया उसने धाने से इन्कार कर दिया सकट टला लोगो में मेरा भ्रत्यधिक विश्वास बढा खुब सम्मान दिया ।

लोगों ने कहा पं० जी यह सी० पी० प्रान्त है परिषद के विरोध में काफी लोग हैं। भागन्तकों की संख्या बोड़ी होगी तो क्या शोभा होगी । मैंने कहा जिता की कोई बात नहीं है देखते रहिये में क्या-क्या प्रबन्ध करता हूँ जगह-जगह गया यहाँ प्रचार किया कि श्रीका द्वारा जैन रथ रोका जायगा जैन विद्वान रथ चलायेंगे भ्रोभा को कीला जाएगा यह दृश्य जैन प्रभावना की दृष्टि से देखने योग्य होगा : काफी तादाद में लोग पघारेंगे । यह चर्चा दूर-दूर तक फैल गई और बेखमार धादमी द्वा गया रेय जैसी भीड हो गई: महाराजा रीवां नरेश के घन्तर्गत घन्य राजाओं से भी मिला. उन्होंने भी आने का बचन दिया खाने पीने ठहरने आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई राजसी प्रवत्य किया गया । इधर ग्रधिवेदान के दिन निकट ग्राने पर श्री ग्रयोध्या प्रसाद जी गोयलीय सतना द्या गये मैंने स्वागत समिति में प्रस्ताव रक्या कि सभापति मधिवेशन टोन से मायेंगे स्नत: इलाहाबाद में सभापति महोदय और साथ ही नेताओं का स्वागत होना चाहिए अपना प्रबन्ध वहाँ होना चाहिए गोयलीय जी और मैं इलाहाबाद गये वहां पर कैलाशचन्दजी से मिलकर उन्हें निमंत्रण देकर सभा-पति का स्टेशन पर जानदार स्वागत किया गया भोजन व्यवस्था की गई इसी तरह मार्ग में कई जगह ब्यवस्था की गई। यह सब प्रवत्य मैंने ही किया सतना स्टेशन पर मखमल तथा तूस के फर्श पर से सभापति को लाया गया उस पर फल मालाओं से बेस्टिन जयकारों के नारों से सभापति का सम्मान किया गया। सभापति महोदय को सोने के हौदे में हायी पर बैठाया गया। महिला परिषद् की सभा नेत्री श्री लेखावती जी को दूसरे हाथी पर ऐसे ४ हाथी कई ऊँट कई घुड सवार बैड बाजे बिगयो हारा शहर में जुलूस निकाला गया मार्गमें हर जैन घर पर हाथी को खडा किया गया वहाँ सभापति का सम्मान हमा शत्रकों रूपया श्रीफल भेंट किये गये दश्य देखने योग्य था। जिस समय सभापति बा० लालचन्द जी अपना वक्तव्य देरहेथे। खबर मिली कि महाराजा पधार रहे है खलबली मच गई सतना निवासी लोगों ने कहा महाराज रीवां नरेश पघार रहे है भाषण बन्द कर देना चाहिए और उनके बैठने का प्रबन्ध लास होना चाहिए ।

मैंने कहा— प्रानं दो प्राणित सारे भारत का मभापति भाषण वे रहा है महाराजा भी मुनेगे सामित सामापित प्रिधिवान के बराबर में कुतीं बालकर सम्मान से उनहें विद्याया गया भीर सम्मानित किया गया पर- कि ही मलमल के फर्व पर बैटे; भाषण परवान, उनहें उच्च स्तर पर विदालर प्रोट होप्साला जी ने सुसिन्जत भाषण दिया और प्रध्यक्ष महोरय में जैन सिद्धांत के मास २ प्रथ महाराजा को भेट किये महाराजा को अभिनन्दन पत्र भेट किया गया जिसका उत्तर महाराजा ने थोड़े सक्यों में महत्वपूर्ण दिया और कहा— "आज हम लोगों का भाग्य है कि इतनी दूर रे ते राज्य में अनिविष प्यारे है उन्हें कोई कटन हो इस बात का ब्यान राज्य निवासियों को स्वत्ना कारिए। राज्य प्रवत्य तथा समाज की धोर से सब प्रकार का प्रवस्य पारिपद् के इतिहास में सतना का प्रियवेदन कपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

द्याही स्रधिवेशन कराने में मैने जो प्रवत्य किया वह सब प्र० मंत्री परिषद् ला० तनमुख-राय जी का ही प्रवत्य कहा जा सकता है।

(शेष पृष्ठ १४१ पर)

# जैन ऋौर हिन्दू

बहुश्रुत विद्वान् डा० ज्योति प्रसाद जैन M.A. Ph. D.

"असिद्ध ऐतिहास स और बहुआत विद्वान टा॰ ज्योति असादजी ने हमारे विशेष सायह एर 'अंग भीर हिन्दू' सम्बन्ध में एक महत्ववूर्ण निवंध प्रस्तुत किया है। जिसमें सायने उन प्रवस्तित सभी मानवताओं का खंडन किया है। जिनके सायार पर कतियर कानित कंगों को हिन्दू समभते हैं। राष्ट्रगालक स्वर्ण देवाहरूलालवी नेहक ने प्रयोग असिद मेण 'विस्कर्यरो साफ इण्डिया' में निखा है कि जंग धमं भीर बौद्ध धमं नित्रवय से न हिन्दू समं है और न वैविक समं ही, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष में हुमा और वे मारतीय जीवन संस्कृति एवं वार्थनिक चित्रत के सविभाज्य संग रहे हैं। जंग धमं सपदा बौद्ध धमं भारतीय विचारधारा एवं सम्यता का स्नत प्रतितत उपज है तथापि उनमें से कोई विस्व नहीं है।"

"विद्वान लेखक ने अनेक प्रमाणों के आधार पर इसी बात को सिद्ध किया है जो पठनीय एवं तर्कसम्मत और यथार्थ है।"

क्या जैन हिन्दू हैं? अथवा, क्या जैनी हिन्दू नहीं हैं?— यह एक ही प्रस्त के दो पहुत्तू हैं, और यह प्रस्त भाष्ट्रिनक सुग के प्राप्त में ही रह रह कर उठना रहा है। सन् १६५०-५५ के बीच तो सन् ५१ की भारतीय जन गणना, नदननर हरिअनर्भादर प्रवेश क्लिए एव स्वास्त्रेजन तथा भारतीय भिचारी भ्राधिनयम भ्रादि को नेकर दस प्रस्त ने पर्योग्त नीच बाद विवाद का क्ल ने निवा था।

स्वय जैनों में इन विषय में दो पक्ष रहे हैं—एक नो स्वय को हिन्दू परस्परा से पृथक् एकं स्वतंत्र घोषित करता गड़ा है और दूराग अपने आपको हिन्दू समाज का अप सानने में कोई आपति नहीं अनुअव करता । देनी अकार तथाकथित हिन्दूओं ने भी दो पथ रहे हैं जिनमें से एक तो जैनों को अपने से पृथक् एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय सानना रहा है और दूरारा उन्हें हिन्दू समाज का ही एक अंग घोषित करने से तथ्य दिलाई दिया है। बाग्नव से यह प्रश्न उनना तारिवक नहीं जितना कि वह पेनिहासिक है।

जैन या जैनी 'जिन' के उपातक या धनुयायी हैं। जिन, जिनेन्द्र, जिनेन या जिनेस्वर उन घर्नेत् केविलयों को कहते हैं जिन्होंने अपपूर्वक तपस्वलागिद रूप प्रात्मद्वीधन की प्रक्रियाणी हारा मनुष्य जन्म में हो परमात्मपद प्राप्त कर निया है। उनमें से जो समात्म के समस्त प्राणियों के हित्तुख के निष्
 पर्माणी के हित्तुख के निष्
 पर्माणी की स्थापना करते हैं यह तीर्थकर कहलाते हैं। इन तीर्थकर क्षाप्त मार्चित प्रक्षिण प्रमुख्या जैन या जैनी प्रमुख्या जैन या जैनी

कहताते हैं। विभिन्न समयों एवं प्रदेशों में वे भ्रमण, ब्रात्य, निर्धन्य, श्रावक, सराक, सरावती या सरायोगी, सेवरणान, समानी, सेवड़े, भावड़े, भव्य, श्रनेकान्ती, स्याडादी खादि विभिन्न नामों से भी प्रसिद्ध रहे है।

सामुनिक युग में लगभग सी-सवासी वर्ष पर्यन्त गंभीर सध्ययन, सोभयोज, मनुसंधान, सन्वेषण और गवेषण के परिणाम स्वरंप प्राच्यावदों, प्रतात्त्वजों, इतिहासजों एवं इतिहासकारों तथा मारतीय पर्म, दर्शन, साहित्य प्रोर कता के विधेषज्ञों ने यह तथ्य मान्य कर लिया है कि जैनमर्म भारतवयं का एक सुद्ध भारतीय, सबंधा स्वतंत्र एवं प्रत्यन्त प्राचीन प्रमं है उत्तकी परम्परा कराचिन वैदिक स्वयंत्र सहाराणीय परम्परा से भी अधिक प्राचीन है। उसका स्वयंत्र स्वतंत्र तत्त्वज्ञान है, स्वतंत्र स्वयंत है, स्वतंत्र स्वयंत्र है स्वतंत्र स्वयंत्र है, किश्रिष्ट साचार विचार एवं उपासता पर्वति है, जीवन भीर उनके तत्त्व साचारी विशिष्ट दृष्टिकाण है सपने स्वतंत्र देवान्य पर विशेषण है, सपने स्वतंत्र देवान्य पर विजयंत्र है, विश्विष्ट पर्व सिक्ताम भागा विश्वयक एवं विभिन्न भागा विश्वयक स्वतंत्र है। इस प्रकार एक सुरुपट एवं सुसम्बद्ध संस्कृत से समन्वित यह जैनपर्म भागतवर्थ की श्रमण नामक प्रायः सर्वप्राचीन सास्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा का प्राप्तेतहासिक काल से ही सजीव प्रतिनिधित्व करता प्राचा है।

इस साम्बन्ध में कतियय विशिष्ट विद्वानों के मन्तव्य दृष्ट्य्य है (देखिए हमारी पुस्तक—
नैनिजम दी ओरोस्ट लिचिन रिलीजन) यथा...भी जयबन्द विद्यालकार— "जैनों के इस विश्वस्त को कि उनका धर्म प्रत्यन्त आधीन है और महाबीर के पूर्व अन्य २३ तीर्धकर हो चुके ये अमपूर्ण और निराधार कहना तथा उन तमस्त पूर्ववर्ती तीर्धकूरी को काल्पनिक एव अमैतिहासिक मान नेना न तो स्मायसम्बत्त ही है और न उचित्र हो। भाग्तवर्य का प्रारंभिक इतिहास उना ही जैन है जिनना कि वह सपने सापको वेदों का अनुसार्य कहने वालों का है। यही पुरु १६) इसी विद्यान तथा डाट काणीप्रसाद जायसवाल के अनुसार अववंदि सादि में उल्लिखित ब्रास्य समस्य समझ्याति क्षिय जैन समें के अनुसार अववंत्र पा (वही पुरु २०), तथा यह कि यजुर्वेद में महत्त्व स्वाप्त के इस तथ्य की पुष्टिट होती है कि स्वप्त स्वाप्त ही अन्यस्त के प्रवत्त स्वाप्त (वही, वृष्ट ४५२२)।

प्रो॰ पाजिटर, रहोड, एडकिन्स, धोल्डह्म स्नादि विद्वानों का मत है कि वैदिक एवं हिन्दू पौराणिक साहित्य के ससुर, राक्षस स्नादि जैन हो ये। भौर डा॰ हरिसत्य भट्टाचार्य का कहना है कि जैन सौर बाह्मणीय, दोनों परम्परास्नों के साहित्य के तुलनात्मक सम्ययन से साधुनिक सुग के कतिपय विद्वानों का यह साग्नह मत है कि वैदिक परम्परा के स्नूयायियों ने राक्षसों को जो सरविषक निन्दा, मरसंना की है जसका कारण यही है कि वे जैन थे, यह कि बाल्मीकि रामायण में राक्षस जाति का जैसा बर्चन है उससे स्पष्ट है कि वे जैनों के प्रतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकते और रामायण के रचिंवता ने उनका जो बीमरस चित्रण किया है वह प्रांत्रण सिद्ध से में मित्र होकर ही किया है (वही, पूठ २६, २७, ३०) अन्य अनेक प्रस्थात चिडानों ने जैनसमं मीर उसके मतुवाधियों को स्वतन्त्र सत्ता वेदिक परम्परा के ब्राह्मण (या हिन्दू) धर्म भीर उसके मतुवाधियों के उदय से पूर्व से चनी बाई निद्धित की है, कुछ ने सिन्यु घाटी की प्राणेतिहासिक सम्यता में भी जैनधमें के उस समय प्रचलित रहने के चिन्ह सध्य किसे हैं। (वही, पूठ २६ मादि)। उसके बाह्मण (हिन्दू) धर्म की कोई शाखा या उपसम्प्रदाय होने का प्राथा सभी विद्यानों ने सकल प्रतिवाद किया है।

धव हिन्दू ' शब्द को लें। प्रथम तो यह शब्द भारतीय है ही नही, विदेशी है धीर स्पेशाकृत पर्योप्त धवीचीन है। इतिहासकाल में सर्वप्रथम जो विदेशी वाति भारतवर्ष थीर भारतीयों के स्पष्ट सम्पर्क में झार्यों वह फारतदेव के निवासी ईरानी थे। खरी शानावरी ईमा पूर्व में देशन के साहदारा ने भारतवर्ष के पित्वभोत्तर सीमान्त पर धान्नभाव बा बा प्रो उसके कुछ भाग को उत्तमें प्रपत्ने प्रथम राज्य में मिला लिया या तवा उसे उसकी एक क्षेत्रयी (सूवा) बना विया या। उस काल में बर्तमान धक्तगानिस्तान भी भारतवर्ष का ही संग समभ्रत जाता था। ईरानी लीग सिन्धु नद के उस पार के प्रदेश को भारत ही समभ्रत थे, इस पार का समस्त प्रदेश उनके लिये चिर काल तक प्रवात बना रहा। ईरानी भाषा में 'ते' हैं हो जाता है, प्रतप्त वह लोग सिन्ध नदी को दिखाए हिन्द कहते वे धीर उस समस्त प्रदेश को मुक्ते हिन्द, नथा उसके निवासियों एवं भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते थे। उनका यह तुवा भी हिन्द की समर्थी (अवस्थी) कहताता था धीर उनकी सन्त का भी पूर्क करता सह तुवा मो हिन्द की समर्थी (अवस्थी) कहताता था धीर उनकी सन्त का भी पूर्क करता हिन्दी ता था।

देरानियों के द्वार से ही यूनानियों को सर्वप्रधम इस देश का जान हुआ घीर ईमा पूर्व देश के सिकन्यर महान के छात्रभण द्वारा उसके साथ उनका प्रत्यक्ष सम्पक्ष हुआ। यूनानी मोग 'ह' का उच्चारण नहीं कर पाते थे। उन्होंने देरानियों के 'हिन्द' की 'इन्ह' कर दिया। वह हिन्द (सिन्ध) नदेश या देश को इस्ति (सिन्ध) नदेश या देश को इस्ति या इंग्डिक्स कहने लगे। जब सिध नदी के इस पार के प्रदेश से उनका परिचय हुमा तो पूरे भारत देश को भी वे उसी नाम से पुकारने लगे। रोम देश के निवासियों ने भी यूनानियों का ही समुक्रण किया धीर कालात्वर में यूरोप की धन्य सब मायाओं में भी भारतवर्ष का सुचन इन्ह, इस्ति, इन्देश हम्बी, इन्दिश आर्दि विभिन्न क्यों में हुमा जो सब एक ही मुल सुनानी शब्द की पर्योख है। इस प्रकार अवेडी में भारतवर्ष के लिए इंग्डिया धीर भारतीय विशेषण के लिए इंग्डियन तथा इन्हों सबस प्रवाद ही हम स्वित हुए।

चीनियों को भारतवर्ष की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी ईश्वी पूर्व में उत्तरवर्ती हानवंश के सम्राट वृति के समय में हुई बताई जाती है और उस काल के एक चीनी

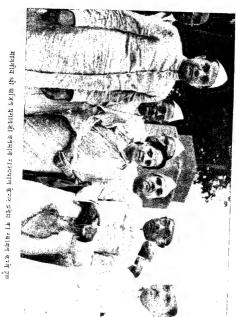



. दानवीर साह शांतिप्रमाद तो के साथ सामाजिक दिवार विमर्श करते हुए



महाराष्ट्र केशरी श्री माडग्रिल के साथ 🗻

ग्रंग्स में उसका सर्वप्रयम उस्तेल हुया बताया जाता है। उसमें सिन्धुनद के लिए 'शिन्तु' सम्ब प्रयुक्त हुया है और यहाँ के निवासियों के लिए 'युक्तान्तु' भयवा 'यिन्तु', कालान्तर में 'ब्यान्तु'सम्द का प्रयोग भी मिलता है।

सातवीं शताब्दी ई॰ से मुसलमान घरव इस देश में माने प्रारम्भ हुए मीर के ईरानियों के बाक्रमण से इसे 'हिन्द' भीर इसके निलासियों को घहते हिन्द कहने लगे। उसकीं सताब्दी के मन्त में प्रक्रगानिस्तान को केन्द्र बनाकर तुर्क मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ भीर के प्रतन्ती के सुलतानों के रूप में मारतवर्ष पर नृदेरे धाक्रमण करते लगे। तुर्की का मुलस्थान चीन की पश्चिमी सीमा पर था भीर भारत एवं चीन के बीच शाताबात प्रायः उन्हीं के देश में होकर होता था। यह तुर्क लोग मुसलमान बनने के पूर्व चिरकाल तक बीढ़ादि भारतीय भगों के मनुयायी रहे ये खताएव दसवी-म्यारहर्वी शताब्दी में जब वे भारतवर्ष के सम्प्रकं में माये तो चीनी, प्रदबी एवं कारासी मिश्र प्रभाव के कारण वे इस देश को हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिन्दू और पहाँ की मिश्राक्ष के कारण वे इस देश को हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिन्दू और पहाँ की भाषा को हिन्द्दी कहने तने। मध्यकाल के लगभग ७०० वर्ष के मुसलमानी सासन में ये सब्द प्रायः व्यापक एत से प्रचलित हो गये।

यह मसलमान लोग समस्त मुसल्मानेतर भारतीयों को, जो कि यहाँ के प्राचीन निवासी थे सामान्यत: स्थुल रूप से हिन्दू या ब्रहले हन्द्र और उनके धर्म को हिन्दू मजहब कहते रहे हैं, बैसे उनके कोए में काफिर, जिम्मी, बतपरस्त, दोजसी आदि अन्य अनेक सुशब्द भी थे जिन्हें वे भारतीयों के लिए बहुधा प्रयक्त करते थे, हिन्दू शब्द का एक अर्थ वे 'चोर' भी करते थे। ये कथित हिन्दू एक ही धर्म के अनुयायी है या एकाधिक परस्पर में स्वतन्त्र धार्मिक परस्पराध्नों के ग्रन्यायी है इसमें श्रीसत मुसलमान की कोई दिलवस्पी नहीं थी, उसके लिए तो वे सब समान रूप . से काफिर, बृतपरस्त, जाहिल और वेईमान थे। स्वय भारतीयों को भी उन्हें यह तथ्य जानने की मावश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके लिए प्रायः सभी मुसलमान विधर्मी थे। किन्तु भूसलमानों में जो उदार विद्वान ग्रीर जिज्ञास ये यदि उन्होंने भारतीय समाज का कुछ गहरा अध्ययन किया था प्रशासकीय सयोगों से किन्हीं ऐसे तथ्यों के सम्पर्क में ब्राए तो उन्होंने सहज ही यह भी लक्ष्य कर लिया कि इन कथित हिन्दुओं में एक-दुमरे से स्वतन्त्र कई धार्मिक परम्पराएँ हैं और अनुवायियों की पथक पथक ससंगठित समाजे है। ऐसे विद्वानों ने या दर्शकों ने कथित हिन्दू समुद्र के बीच में जैनों की स्पष्ट सत्ता को बहुधा पहचान लिया। मुसलमान लेखको के समानी, तायसी, सयुरगान, सराभोगान, सेवडे ब्रादि जिन्हें उन्होंने ब्राह्मण् वर्म के ब्रन्यायियों से प्यक प्रवक्त सुचित किया है जैन ही थे। अब्लफजल ने तो घाईने मकबरी में जैन धर्म और उसके मन्यायियों का हिन्दू धर्म एव उसके भनुगायियों से सर्वथा स्वतन्त्र एक प्राचीन परस्परा के रूप में विस्तत वर्णन किया है।

जब प्रयोज भारत में आये तो उन्होंने भी प्रारंभिक मुसलमानों की भीति स्वभावतः तथा उन्हीं का अनुकरण करते हुए, समस्त मुसलमानेतर भारतीयो (इण्डियम्स) को हिन्दू भीर उनके धर्म को हिन्दूदरम समक्ता भीर कहा। किन्तु १-वी शती के श्रन्तिभपाद में ही उन्होंने भारतीय संस्कृति का गम्भीर अध्ययन एवं अन्वेषण भी प्रारम्भ कर दिया था। और शीघ्र ही उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि हिन्दुन्नो न्नीर उनके धर्म से स्वतन्त्र भी कुछ धर्म न्नीर उनके अनुयायी इस देश में है, और वे भी प्राय: उतने ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण हैं भले ही वर्तमान में वे अत्यधिक अल्प-संस्थक हों। १६वो बती के ब्रारम्भ में ही कोलबक, डबाय, टाड, फर्लाग, मेकेन्जी, विल्सन ब्रादि प्राच्य बिदों ने इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया था और प्रकाशित कर दिया था। फिर तो जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता चला गया यह बात स्पष्ट से स्पष्टतर होती चली गई। इन प्रारंभिक प्राच्यविकों ने कई प्रसंगों में ब्राह्मणादि कथित हिन्दुओं के तीव जैन विद्वेष को भी लक्षित किया। १६वी शती के उत्तरार्थ मे उत्तर भारत के अनेक नगरों में जैनो के रथ यात्रा आदि धर्मोत्सवो का जो तीब दिरोध कथित हिन्दुओं हारा हमा वह भी सर्वविदित है। गत दर्शको में यह गाँव, जबलपुर म्नादि में जैनों पर जो साम्प्रदायिक ब्रस्याचार हुए और वर्तमान में बिजोलिया में जो उत्पात चल रहे है उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिन्दू महासभा में जैनो के स्वत्वों की सुरक्षा की व्यवस्था होती तो जैन महासभा की स्थापना की कदाचित भावश्यकता न होती। ब्रायंसमाज सस्थापक स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म ग्रीर जैनों का उन्हें हिन्दूविरोधी कहकर खडन किया । राष्ट्रीय स्वय-सेवक सच या जनसघ में भी वही सकीएँ हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवत्ति दष्टिगीचर होती है । स्वामी करपात्री जो म्रादि वर्तमान कालीन हिन्दूधर्म नेता भी हिन्दू धर्म का प्रर्थ वैदिक धर्म मध्यवा उससे निस्त श्रैय वैरसवादि सम्प्रदाय ही करते हैं। अग्रेजी कीप ग्रन्थों में भी हिन्दूइइम (हिन्दू धर्म) का मधं ब्रह्मानियम (ब्राह्मण धर्म) ही किया गया है।

इस प्रकार मूल बैदिक धर्म तथा बैदिक परम्परा में ही समय-समय पर उत्पन्त होते रहने वाल मनगिनत मवान्तर भेद प्रभेद, यथा याज्ञिक कर्मकाण्ड भीर भौपनिपदिक अध्यात्मवाद, श्रीत श्रीर रमार्त, साल्य-योग-वैशेषिक-न्याय-मीमांसा-वेदान्त श्रादि तथावथित श्रास्तिक दर्शन श्रीर बार्टस्परय-लोकायत वा चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन, भागवत एव पाणपत जैसे प्रारम्भिक पौराणिक सम्प्रदाय और शैव-कावत-वैष्णवादि उत्तरकालीन पौराणिक सम्प्रदाय, इन सम्प्रदायों के भी अनेक उपसम्प्रदाय, पूर्वमध्यकालीन सिद्धों और जोगियों के पन्य जिनमें तान्त्रिक, भ्रषोरी धौर वाममार्गी भी सम्मिलित है, मध्यकालीन निर्मुण एव सगुण सन्त परम्पराएँ, ब्राधुनिकयुगीन बार्यसमाज, प्रार्थनासमाज, राधारवामी मत आदि तथा असस्य देवी-देवताओं की पूजा भनित जिनमें नाग, वक्ष, ग्राम्यदेवता, बनदेवता, भादि भी सम्मिलित है, नाना प्रकार के अन्धविश्वास, जादु-टोना, इत्याधि में संप्रत्येक भी ग्रीर ये सब मिलकर भी 'हिन्दूधमें' सज्ञा से मुचित होते हैं । इस हिन्दू धमं की प्रमुख विशेषताएँ है ऋ बेदादि ब्राह्मणीय बेदों को प्रमाण मानना, ईश्वर को सप्टि का बर्त्सा, पालनकर्ता और हर्ता मानना, अवतारवाद में आरवा रखना, वर्णाश्रम धर्म को मान्य करना, गो एव ब्राह्मण का देवता तृत्य पूजा करना, मनुरमृति ब्रादि रमृतियो को व्यक्तिगत एव सामाजिक जीवन-व्यागार का नियासक विधान स्वीकार करना, महाभारत, रामायण एव ब्राह्मणीय पुरास्त्री को धर्मशास्त्र मानना, मृत पित्रों का श्राद्धतर्पण पिण्डदानादि करना, तीर्थस्नान को पुण्य मानरा विशिष्ट देवताक्रो को हिंसक पश्चिलि-कभी भी नरविल भी देना, इत्यादि ।

हिन्दू घर्म की इन बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है जो जैन धर्म में मान्य हो घीर न जैन धर्म का इस हिन्दू घर्म के उपरोक्त किसी भी भेद-अभेद, दर्धन, सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय धादि में ही समावेदा होता है। प्रत्युक्त हिन्दू घर्म के प्रत्युवायी हिन्दू घर्म का जैन घर्म के प्रत्युवायी जैनों के साब उसी प्रकार कोई एकरब नहीं है जैसा कि बौढ़ों, पारिमयों, स्ट्रिटियों, ईमार्ट्यों, मृत्युनामानों, विक्क्षों भादि के साथ नहीं है, यदािए एन्ट्रेशीयता को एवं सामाविक साबन्यों एवं संसर्धों की दृष्टि में उन सबकी प्रपेक्षा भारतवर्ष के जैन एवं हिन्दू परस्पर में सर्वाधिक निकट है। दोनों ही भागन मा के लाल है, दोनों के ही सम्बन्ध सर्वाधिक चिरकासीन हैं, इन दोनों में से किसी के भी कभी भी कोई स्वयंश बाह्य (एस्ट्टा टीरेटीरियन) स्वार्थ नहीं रहे, जातीय, राष्ट्रीय, राजर्नीमक एवं भीमोजिक एकरब दोनों का सर्वेद से सट्टर रहा है, दोनों ही देश की समस्त सम्पत्ति-विपत्तियों में समान रूप से भागी रहे है घीर उसके हित एवं उत्कर्ष साधन में समान रूप से साधक है है। कितयय प्रपादां की छोड़कर इन दोनों में परस्टर सीहार्व भी प्रायः बना ही रहा है।

इस वस्तृस्थिति को सभी विशेषज्ञ विद्वानों ने और राजनीतिकों ने भी समभा है ग्रीर मान्य किया है। प्रो॰ रामा स्वामी श्रायंगर के शब्दों मे 'जैन धर्मबौद्ध धर्म श्रयवा ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) से निसुत तो है ही नही, वह भारतवर्ष का स्वदेशीय धर्म रहा है' (जैन गजट, भा १६, प. २१६)। सर्वाधिक प्राचीन प्रो एफ. इबल्यू. टामस कं अनुसार 'जैन धर्म ने हिन्दू धर्म के बीच रहते हुए भी प्रारभ से वर्तमान पर्यन्त अपना पृथक एव स्वतन्त्र ससार अक्षुण्ण बनाए रखा है।" (लिगेमी ब्राफ इंडिया, पृ २१२) 'कल्चरल हेन्टिज प्राफ इडिया' सीरीज की प्रथम जिल्द (श्री रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ) के प. १८५-१८८ में भी जैन दर्शन का हिन्दू दर्शन जिलना प्राचीन एव उसमे स्वतंत्र होता प्रतिपादित किया है। भारतीय न्यायालयों में भी हिन्दु-जैन प्रश्न की मीमासा हो चकी है। मदास हाईकोर्ट के भतपूर्वज्ञ तथा विधान सभा के सदस्य टी. एन दोषागिरि अध्यर ने जैन धर्म के वैदिक धर्म जितना प्राचीन होने की सभावता व्यक्त करते हुए यह मत दिया था कि जैन लोग हिन्दू डिसेन्टर्स (हिन्दू धर्म मे विरोध के कारण हिन्दुओं में से ही निकले हुए सम्प्रदायी) नही है ग्रीर यह कि बहुइस बात को पूर्णतया प्रमाणित कर सकते है कि सभी जैनी वैश्य नहीं है प्रपित उनमें सभी जातियों एवं वर्गों के व्यक्ति है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ़ जज (प्रधान न्यायाधीण) माननीय कुमारस्वामी शास्त्री के अनुसार "यदि इस प्रश्न का विवेचन किया जाए तो मेरा निर्णय यही होगा कि आधुनिक शोध खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैन लोग हिन्दू डिमेन्टर्ग नहीं है, बल्कि यह कि जैन धर्मका उदय एवं इतिहास उन स्मृतियों एवं टीका ग्रन्थों से बहुत पूर्वका है जिन्हे हिन्दू न्याय (कातून) एवं व्यवहार का प्रमाणस्रोत मान्य किया जाता है ..... वस्तून: पैन धर्म उन वेदों की प्रभाणिकता को अमान्य करता है जो हिन्दू धर्म की खाधारशिला है, ग्रीर उन विविध संस्कारो की उपादेयता को भी, जिन्हें हिन्दू ग्रत्यावश्यक मानते है, ग्रस्वीकार करता है।" (आल इंडिया लॉ रिपोर्टर, १६२७, मद्रास २२=) और बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश गंगनेकर के निर्णयानुसार "यह बात सत्य है कि जैन जन वेदों के ब्राप्तवाक्य होने की बात को ग्रमान्य करते है और मृत व्यक्ति की झारमा की मूक्ति के लिए किए जाने वाले झन्त्येप्टि संस्कारो, पितृत्यंण, श्राद, रिपबदान ब्रादि से सम्बंधित ब्राह्ममणीय सिद्धान्यों का विरोध करते हैं। उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि धीरल या दसक पुत्र पिता का भ्रास्थिक हित (पितृ-उदार भ्रादि) करता है। धरपेरिट के संबंध में भी ब्राह्मणीय हिन्दुओं से वे भ्रिन्त हैं और श्रवाद के उपरात्त (हिन्दुओं की भीति) कोई किशान्यों भ्राप्ति का साथि नहीं करने यह सरय है, जैसा कि भ्राप्तृतंक ममुलंधानों ने सिद्ध कर दिला है, कि इन देश में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के उदय के म्रवाद उसके हिन्दू धर्म में परिवर्तित होने के बहुत पूर्व से प्रवाद ति हा है। यह भी सत्य है कि हिन्दुओं के साथ, जो कि इस देश में बहुतंक्यक रहे हैं, चिरकालीन निकट सम्पर्क के कारण जैनों ने भनेक प्रवाद जीर सरकार भी जो ब्राह्मण धर्म के संवर्ध पत्र है कि हिन्दुओं के स्वार्थ और सरकार भी जो ब्राह्मण धर्म के संवर्ध पत्र है जिस करते हैं, स्वपता लिए हैं।" (माल इंडिया में रिपोर्टर, १६३६, बनवई २७०३) स्व पंत्रवाद स्वार्थ करते हैं, स्वपता लिए हैं।" (माल इंडिया में रिपोर्टर, १६३६, बनवई रिक्त अपने और बौद्ध धर्म निक्कय से न हिन्दू धर्म है भीर न वैदिक धर्म भी, तवार्ष उन दोनों का जन्म भारतवर्ष में हुया धीर वे भारतीय बीवन, सस्कृति एव दार्धनिक चिन्तन के स्विम्त-धिवाज अग गहे हैं। भारतवर्ष का जैन पर्म प्रवाद बोद और हिन्दू संस्कृति कहना भागत है जोर कोई भी हिन्दू नहीं है। धनएव भारतीय संस्कृति की हिन्दू संस्कृति कहना भागत है।"

ऐतिहासिक दिष्ट से भी, वेदो तथा वैदिक साहित्य में वेदविरोधी बात्यो या श्रमणों को वेदानुयायियों — बाह्मणों भादि से प्रथक सचित किया है। अशोक के शिलालेखों (३री शती ई o पूo) में भी श्रमणों और ब्राह्मणों का सुस्पष्ट पृथक-पृथक उल्लेख है। युनानी लेखकों ने भी ऐसा ही उल्लेख किया और लारवेल के जिलालेख में भी ऐसा ही किया गया। २री ज्ञानी ई० प० में बाह्यण धर्म पुनरुद्धार के नेना पनव्जलि ने भी महाभाष्य में श्रमणों एवं ब्राह्मणो की दो स्वतंत्र प्रतिस्पद्धीयो एवं विरोधी समुदायो के रूप मे कथन किया। महाभारत, रामायण, ब्राह्मणीय पुराणों, समन्त्रियों छादि से भी यह पार्थक्य स्पष्ट है। ईस्वी सन के प्रथम सहस्राब्द में स्वयं भारतीय जनो में इस विषय पर कभी कोई शका, भ्रम या विवाद ही नही हमा कि जैन एव बाह्यणधर्मी एक हैं---यही लोकविश्वास था कि स्मरणातीन प्राचीन काल से दोनो परस्पराएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र चली माई है। मुसलमानों ने इस देश के निवासियों को जातीय दृष्टि से सामान्यत: .. हिन्दू कहा, किन्तु बीघ्र ही यह बब्द बैंब वैष्णवादि ब्राह्मणधर्मियों के लिए ही प्रायः प्रयुक्त करने लगे क्योंकि उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके अतिरिक्त यहाँ एक तो जैन परम्परा है जिसके अनुवायी अपेक्षाकृत अल्पसब्यक हैं तथा अनेक बातों में बाह्यत: उनत हिन्दुओं के ही सदश भी हैं, वह एक भिन्न एवं स्वतंत्र परम्परा है। मुगुलकाल मे ग्रुकवर के समय से ही यह तथ्य सुस्पब्ट रूप से मान्य भी हुआ। अग्रेजो ने भी प्रारंभ में, मुसलमानों के अनुकररा से, सभी मुस्लिमतर भारतीयों को हिन्दू समक्ता किन्तु शीध ही उन्होंने भी कथित हिन्दु श्री शीर जैनों की एक दूसरे से स्वतंत्र संज्ञाएँ स्वीकार कर ली। सन् १८३१ से ब्रिटिश शासन में भारतीयों की जनगणना लेने का कम भी चालू हुआ, सन् १८३१ से तो वह दशास्त्री जनगणना कम मुख्यवस्थित रूप से चालू हो गया । इन गणनाओं में १८३१ से १८४१ तक बराबर हिन्दुओं

भीर गैनियों की संस्थाएँ पृथक-पृथक ग्रुचित की गई । १५ धमस्त १६४७ को हमारा देश स्थतन्त्र
हुषा भीर सायंव्यक्ति नेतायों के नेतृत्व में यहां स्वतन्त्र-सर्वतन्त्र-प्रवातन्त्र की स्थापना हुई ।
किन्तु १६४८ में जो जनगणना अधिनियम पास किया गया उसमें यह नियम रक्ता गया कि
गैनों को हिन्दुमों के धन्तर्यात ही परिपणित किया जाय—एक स्वतन्त्र समुदाय के रूप में पृथक् नहीं । इस पर जैन समाज में बड़ी हनवल मची । स्व० भाषायं शान्तिसागरजी ने कानून के
विरोध में भामरण प्रत्यक्त ठान रिया, जैनों के धिकारियों को स्मृतियम दिए, उनके पास
बेयुटेशन सेवे । फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा भ्रत्य केन्द्रीय मन्त्रियों ने जैनों के
धावसामत दिये कि उनकी द्वित मांग के साथ न्याय किया जाणा।

जैनों की मांग भी कि उन्हें सदैव की भांति १६५१ की तथा उसके पश्चात् होने वाली कत्मणनामों में एक स्वतन्त्र धार्मिक समाज के कप में उसकी पूषक् जनसंस्था के साथ परिमणित किया जाय। उनका यह भी कहना था कि वे अपनी इस माग को वापस लेने के लिए तैयार हैं यदि जनगणना में किसी धन्य सम्प्रदाय या समुदाय की भी पूषक गणना न की जाय भीर समस्त नागरिकों का मात्र भारतीय रूप में परिगणित किया जाय। (देलिए हिन्दुस्थान टाइम्म ६-२-१०)।

ीनों का डेपुटेशन ग्रीपकारियों से १ जनवरी १६५० को सिला। डेपुटेशन के नेता एम० जी० पाटिल थे। इस प्रवस्त र रिवे गवे स्मृति-पत्र में हरिजन सन्दिर प्रवेश प्रविक्तिया एम० जी० पाटिल थे। इस प्रवस्त र र रिवे गवे स्मृति-पत्र में हरिजन सन्दिर प्रवेश प्रविक्तिया तथा बस्वई वैगमं एकट को भी गोनों पर न लागू करने की गांग की। ग्राधिकारियों ने जीनों की मांग पर विचार विस्मा विद्या और अन्त में भारत के प्रधान मन्त्री ने हरून भारवस्त कि सांतर सरकार जीनों को एक स्वतन्त्र-पृथक धार्मिक समुद्राय मानती है भीर उन्हें सह भाग करने की कोई धावस्यकता नहीं है कि वे हिन्दू समाज के अग मान लिए जाएँगे यद्यपि वे भीर हिन्दू भनेक बातों में एक रहे हैं। (हि० टा० २-२-५० प्रेप्त मन्त्री के प्रयुक्त सिच्य भी ए० के० भी एस० जी० पाटिन के नाम निलं ये । ३२-१-५० के पत्र में जीन बनाम हिन्दू मच्चाथी सरकार की नीति एवं वैधानिक स्वित मुस्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मानती मौलाना मचुनकलाम माजाद ने भी भी पाटिल को लिले गये अपने पत्र में उत्तर शासवानन की पुष्टि की भीर प्राचा व्यवस्त की कि याचार्य शानितसायरची ग्रव प्रपना प्रवस्त स्थान र विष्टु में विका कि प्रपनी स्पन्त की शिक्ष स्वा कि प्रपनी स्पन्त की प्रपिष्ट की भीर प्राचा व्यवस्त की कि प्राचा भाग में नीति एवं स्वा कि स्व कोई भी समुह किसी प्रस्त समुद्राय में सम्पितित नहीं किया जाएगा। (वही, ६-२-५०) लोक-सभा में उत्तर भागन मन्त्री प्रदार सम्पन्त में सम्पन्तित नहीं हिन्दू और जैन पृषक-पृषक परित्रीक्त कि आपार्य (वही, ६-२-५०)।

इसी बीच स्व॰ ला॰ तनसुखराय ने प्रसित्त भारतीय जैन एसोशिएसन के मन्त्री के स्पर्म पंत्ररोतन मेमोरेण्डम के सीचित्य पर सापत्ति की (बही, ४-२-४०) सीर सपने वक्तब्य में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सब्द हिन्दू जातीयता सुबक है, राजनैतिक, सामाजिक एवं सार्थिक दृष्टियों से जैन हिन्दुस्रों से पृथक नहीं हैं किन्तु उनकी सपनी पृथक संस्कृति है।

कुछ सोमों ने जैनों के इस वहाजित धानतरिक सतमेद का लाभ उठाया धाम जैनों का उपहास किया, उन पर लांखन लगाथे, उनकी निन्दा और सत्नेन की कि वे धयने अपकी हिन्दु इसमें से पृषक करना चाहते हैं, सत्य-संबयक करार दिये लाकर राजनीतिक धिकार लेना चाहते हैं, पृषक विवस विद्यालय की मांग डारा इस धर्मनिरपेख राज्य में धर्मने धर्म का प्रचार किया चाहते हैं, पृषक विवस विद्यालय की मांग डारा इस धर्मनिरपेख राज्य में धर्मने धर्म का प्रचार किया चाहते हैं, इत्यादि (विज्ञान मृत्य १४-६-५० में किही क्यों "राइट एनिजन साहब का लेखा और प्रजुन (११-६-४६) धादि में इसके पूर्व भी जैनों को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने के विवस्त लेखा निकल चुके चे कुछ पत्रों में इसके बाद भी निकले। इस प्रकार के लेख साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से प्रीर्त होकर निकले पार पर प्रचार पत्र जैनों पर किया निवास विद्यालयारों का परिचय दिया गया था जिसे बीध-बीच में यव-तत्र बहुसस्थकों डारा जैनों पर किये गये सामिक सत्यालयारों का येन हैं। जिन विद्यानों, निवायों, न्यायविदों एवं राजनीतिज्ञों के मत इसी लेख में पहिले प्रयट किये जा चुके हैं वे प्रायः उसी कियत हिन्दू धर्म के मनुपायों ये या है, किन्तु वे मतस्वी, निवायत स्वायतील है—पर्माण्य या साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के नहीं। प्रस्थाक्वक सबुदाय से बहुसंक्यक सबुदाय वे से ही भय पहना है जो बहुसंक्यकों के मौताई एवं सोनीवित्त ने नहीं।

इन लेखों का एक असर यह हुन्ना कि कूछ, जैनों ने, जिनमें स्व० ला० तनमूल राय प्रमुख भे, समाचारपत्रों में अनेकों लेखों एवं टिप्पणियों हारा कथित हिन्दुयों के इस भ्रम भीर भाशंका कि जैन हिन्दुसो से पथक हैं का निवारण करने वा भरसक प्रयत्न किया। इसकी शायद वैसी भीर उतनी भावक्यकता नहीं थी। १६५४ में जब हरिजन मन्दिर-प्रदेश ग्रान्दोलन ने उक्कप घारण किया तब भी जैनो में दो पक्ष से दीन पटे और उस समय भी ला० तनसखराय **ने यही प्रदक्षि**त करने का प्रयत्न किया कि जैन हिन्दुधों से पृथक नहीं है। सन् १६४६-५० से १६५४-५५ तक के विभिन्त समाचारपत्रों में उन विषयों से सम्बन्धित समाचारो, टिप्पणियों . भादिकी कटिंग्म बह एकत्रित करके छोड़ गये हैं। उनके सबलोकन में यही लगता है कि ला० तनमुखरायजी को यह आशंका धौर भय था कि कही धर्म और सन्कृति सरक्षण के मोह के **कारण जैनो ने स्वा**तस्त्र संग्राम में जो धन-जन की प्रभृति ब्राहृति दी है—अपनी सख्या के ग्रनुपात से कही अधिक और देश को एव राष्ट्र की सर्वतोग्रस्थी उन्तर्वि में जो सहस्वपूर्ण योगदान किया **है और** कर रहे है कि उस पर पानी न किर जाय । श्रौर फिर कुछ नेतागीरी का भी नशा होता है। वरना अपनी सत्ता का मोह होना, अपने स्वत्वो, परम्पराओ एव सस्कृति के सरक्षण में प्रयस्तमान रहना तो कोई अपराध नही है—वह तो सर्वथा उचित एव धेष्ठ कर्तृब्य है, केवल यह ध्यान रखना उचित है कि देश और राष्ट्र के महान हितों से कटी कोई विरोध न हो ग्रीर किसी अन्य समुदाय से किसी प्रकार का द्वेष या वैमनस्य न हो, सहअस्तित्व का भाव ही प्रधान हो भीर समध्ट के बीच व्यप्टि भी निविरोध रूप से अपना सम्मानपूर्ण अस्तिस्व बनाये रख सके।

प्रस्तु, इस सम्पूर्ण विवेचन से यही निष्हर्ष निकलता है कि भले ही मूलतः हिन्दू शब्द विदेशी हो. अर्वाचीन हो, देशपरक एव जातीयता सूचक हो, उसका रूढ़ धर्य, जो धनेक कारणों से सोक प्रचलित हो गया है, एक वर्षपरम्परा विशेष के सनुशामी ही हैं धीर उनका समें हिन्दूसमें है। हिन्दू भीर मारतीय — दोनों शब्द पर्याववाची नहीं हैं — कम से कम भारत के भीतर नहीं है, मारत के बाहर तो मारतीय मुसलमानों को भी कभी-कभी हिन्दू कहा गया है। जिस प्रकार भारत के बाहर तो मारतीय उस्ति हंसाई, मुसलमान, यहूरी, ब्रह्ममानी मादि भारतीय तो हैं किन्तु हिन्दू नहीं, उसी प्रकार जैन भी मारतीय तो हैं किन्तु हिन्दू नहीं, उसी प्रकार जैन भी मारतीय तो हैं, बहिन्द जिता भी पूर्णत्या कोई प्रकार समुदाय किसी भी वृष्टि से भारतीय हो सकता है उससे कुछ स्रधिक हैं, तथापि वे जिन मध्यों में साल हिन्दू सब्द कहें हो मारतीय हो सकता है उससे कुछ स्रधिक हैं, तथापि वे जिन मध्यों में साल हिन्दू सब्द कहें हो मारत किया जाता है — किसी समय 'पासव्य' शब्द का प्रयं 'समें' होता या, किन्तु साल बोंग मुठ और फरेव होता है, सतः यदि म्राल किसी सम्य 'पासव्य' कर रासकों है तथा जाय तो मारी उत्यात हो जाय। इस प्रकार के स्प्य प्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं।

हिन्दू भौर जैन शब्दों के भी जो मर्थ सोक प्रचलित हैं जनसाधारण द्वारा समभे जाते हैं, खन्हीं की दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाना उचित है।



(पृष्ठ १४१ का शेष)

1

रण बड़ी शान व प्रभावना के साथ सरे बाजार निकाला गया विरोधियों ने भी प्रशंसाकी।

सतना का प्रधिवेशन श्री ला॰ तनमुख राय जी के प्रधान के मंत्रित्वकाल में सफलता से सम्पन्त हुमा। सफलता का विशेष थ्रेय प्र० मंत्री को तो है ही परन्तु तमाप्र सी० पी० वरार प्रान्त तथा बुदेलखण्ड में प्रचार सब मैंने ही किया।

प्रो० हीरालाल जी एम० ए० एस० एस० वी नागपुर प्रधिवेशन के प्रध्यक्ष हुने गये थे उनका जुलूस १४ वैसों के रस में निकाला गया। प्रवत्य कार्य में पं० कमल कुमार घोर मैने विशेष सहयोग दिया।

0000

#### विभिन्न विषयों पर लिखे गए

#### लाला जी के कतिपय लेखों की मलक

लाला तननुसराय थी एक कमंबीर समाजवेशी देशमक्त नेता थे। वे कुशल बनता भी से। नई-नई तुम्क मान्दोसन के बनी वे। यहिए वे कुसल नेता थे और न कोई ऐसे विशिष्ट विद्वान से वो बन्धों का निर्माख करते। परन्तु प्रमोन विद्वारों को प्रकट करने के लिए वे तिस्कर वोता भी प्रवार प्रधान सर्वेद तरूर रहते। वे साहित्यकार तो से नहीं न कोई प्रेस ते लेखक। परन्तु जैसे प्रधान करिया ती न कुछ गए जाते हैं स्वार मिताई पर लांसताई भीर सर्व की गंभीरताई। थोड़े प्रवार, पर्दों की मुन्दरता और प्रधं की गंभीरता उसी प्रकार सुन्दर सब में भी ती न पुण्वत है। जाताओं की रचना में भी वे सभी गुए पाए जाते हैं और एक प्रतिमा सम्मन्त्र में होते हैं। उनकी की रचना में भी वे सभी गुए पाए जाते हैं और है स्वार की स्वार सुन्दर सब में भी तो नुण्वत है। जाताओं की रचना में भी वे सभी गुए पाए जाते हैं और है प्रवार सुन्दर सब में भी तो नुण्वत है। जाताओं की रचना में भी वे सभी गुए पाए जाते हैं और का प्रवार स्वार स्



### रज्ञा-बन्धन

#### के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण

पाज रक्षाबन्धन प्रयांत् सनोनों का दिन हैं। कोने कोने में राखियों की चहल-गहल दील पत्रती हैं। बहिलें भारमों के मरों पर जाकर राखी बाध कर सपने पवित्र में में का प्ररर्धन करती हैं। रक्षा-वस्तन को नहला के सनेक धार्मिक कारण हैं। जैन दृष्टिकोण से हसका प्रारम्भ निम्म सकार है: —'पास से सहलों वर्ष पूर्व उठकीन नगरी से धर्मियों पात्र भी वर्ष से बीत मादि ब्लार जैन-धर्म-दृष्टी मन्त्री थे। एक समय नगर में जब ७०० जैन मुनियों का सप धाया, तब राजा के साथ रग्नेनधे जाने बोन वे बारों मन्त्री मृति भूत सागर से बार-विज्ञार में परास्त होकर बदले की इच्छा से लोटे। रामि को उन्होंने मृति भूतिसागर को मारने की इच्छा की। परनुत बहीं के बहा सो बीतित किए जाने पर बहु हिल भी न सके। प्रारम तो ने यह देल कर कीचित्र हो उन्हों देश निकाला दे दिया। वे ही बारों मन्त्री बाद में हित्तगपुर के राजा प्रयास के वहां प्रात्म प्रमान का सार की सकल कर उठते मृह मांची बस्तु पाने का बचन से तिया। बही मुनि संघ कुछ दिनों बार विहार करते हुए वहीं भाग। बिन ने राजा से सार दिन के लिए सपने बचना नुसार राज्य के करत जा मृत्यों के चारों कोर हुए, मांस, चान, देशन सारि की सिल जवना दी, ताकि वह मृति दस पुट कर सर राजों में मृति सिल सुक्ता सार की सिल जवना दी, ताकि वह मृति दस पुट कर सर राजों में भी सुनि सिल सुक्ता में पार से सिल सही सी है जिल्हें

विकयाण्या (धाइति वदवने की यांकि) प्राप्त भी उन्हें यह बात वार्नकर बड़ा दुख हुया। तरकाले ही वह हस्तिनापुर बारह मंगुल के बाह्यण का कप बारल कर पहुँचे तथा राजा बति को प्रसन्त कर उससे सपने पग से तीन पग पुन्ती मंगिने का बचन किया। उन्होंने सपनी प्रमुं विस्तर के संत्रार की समस्त पुन्ती को तीन पग में नाप कर राजा बत्ति को सत्यन्त सन्विवत कर मुन्ति संव की रक्षा कर उनको मृत्यु के मुक्त से बचाया। तभी है सुत्र त्योद्धार का नाम रक्षातम्मन पड़ा। यहाँ पर विचारणीय बात है मुन्ति विच्युकुमार का रक्षामाव जिवके उन्होंने प्रपने उनर प्रयिक्त के सीधक कष्ट सह कर तथा मुन्ति पर के कर्तव्य को भी एक बार मुक्त कर (क्योंकि जैन सास्त्रमुक्तार प्राय: जैन मुन्ते को पाकृति बदतने व मौजने का अधिकार नहीं है) ७०० मुन्तियों के संय की रक्षा की। उसी प्रकार हमारी भी कर्तव्य है कि हम हर प्रकार के सनेकानेक सामस्तियों सह कर भी दूसरों की, विवेषदार निवंसों की, रक्षा करने में सपने तन-यन-यन को लगा है।



# दीपावली

भ० महाबीर का निर्वाण दिवस---भारतीय संस्कृति का समन्वय पर्व

भारत मां की गोद में जब उसके ताढ़ ले लाम स्वच्छ्यत्व किलोल करते होंगे, तब की दीपावली की बात जाने दीजिए। धात्र भी हम इस दुर्गन्यसम् दूपित वातावर्ष्ट्य में वबकि निराहुक धीर स्वतंत्र स्वास केना दूसर हो रहा है, तब भी भारतीय घपनी मां की तक प्रविस्त प्रविक्त भक्ति से दीपदान द्वारा उपायना करते हैं वह संबार में ब्रलीडिक धीर प्रमुपन है।

यों तो सात बार भीर नी त्योहार भारत में वर्षन मनते रहे हैं भीर मनते रहेगे, मुहर्रम दिन पहले भारतवासियों ने न देशे वे मुत्रे में, यिह दुष्टिन तो परतम्ब होने पर ही देखने की मिने हैं] परन्तु दीपानती महोत्तव सब त्योहारों का सम्राट है। इस उत्तव के मनाने में हिन्दुधों की निस्त निष्ठा, अद्धा भीर उत्तवाह का परिचय निस्तता है वह समूतपूर्व है।

दीपावली महोत्सव कार्तिक कृष्णा ३० को प्रत्येक भारतीय के हृदय पर प्रतिवर्ष एक सानन्य-सा बबैर कर चला जाता है। इसी पुष्पतिषि को सर्वादा पुष्पतील समयाना राम भारत-समयी सीता का घपवृद्दात्म करने बाले राक्षसों का बच करके १४ वर्ष के पश्चात हाकित पथारे थे। सानेत निवासी सपने रास का सामान सुनकर इसी पुष्पतिषि को सानन्य-विभोर हो उठे हैं; उनका मन-मग्नर नाथने लगा था। सरवू नदी, जो साकेत वासियों के सन्तुष्मों को लेकर वन-पर्वतों में राम की हुँवती फिरती थी, उसी राम के दर्शन पाकर सठवेलियों करती हुई जन-जन को यह संबाद सुनाने दौड़ी थी। सारत की बोई हुई निष्टि सौर तकनी को पाकर भारतवासियों ने जो महोत्सव किया था, दीपावलि उसी पुष्पतिषि की स्मारक है। इसी पावन तिथि को २४६१ वर्ष पूर्व विस्तोद्धारक अगवान महाबीर को निर्वाण प्राप्ते हुमा था। इस मनुष्म विभूति ने अपने धारकों, त्यान, हुद्धर तपश्चर्या से जो उस समय लोक सेवा भी थी। शंत्रस्त भारत में सुक्ष-शांति की जो स्थापना की थी, उसी पवित्र स्मृति में भगवान महाबीर के निर्वाण प्राप्त होने पर यह दीपावली नहोत्सव किया गया था। इसी रोज गौतम गरावर को नेवल ज्ञान प्राप्त हुमा वा धौर इसी रोज मुखारक शिरोमणि स्वामी स्थानन्द स्वामी स्वगर्तीन हुए थे।

म्रत: बीपाबली महोत्सव सनातन जैन भीर धार्य संभी नोनों का महान त्योहार है ? इस त्योहार के भाने से महीनों पूर्व तैयारियां होने जनती हैं। बातक, गुवा, नृद्ध सबके हृदय-कमल खिल जाते हैं। भारत की लक्ष्मी भारत में ही, रहे इसी भावना के बधीभूत होकर प्रत्येक हिन्दू नर-नारी उसकी धाराकना करते हैं। भगवान वह सुनहरा प्रभात न जाने कब दिखायेंगे जब हम भगनी भारत मां की परतन्त्रता के बन्धन से मुकुट भगिषिक करने उसके अस्तक पर दीपावती का मुकुट भगिषिक करेंगे।

# × × × × × कथनी ऋौर करनी में समानता लाइये

### भगवान महाबीर का जन्म-दिन मनाने का उत्तम ढंग

किसी भी महापुरुष का जन्मोस्तव मनाने का सबसे उत्तम इंग क्या है ? बड़े-बड़े मेसो, उससों भीर कार्यक्रमों इत्यादि का भ्रायोजन धमबा महापुरुष की जीवनी, उससे उपदेशों इत्यादि के सम्बन्ध में व्याख्यान गायणा इत्यादि की व्याख्या। भ्रामतीर पर हम इसी प्रकार महापुरुषों का जन्मीस्तव मनाते हैं।

किन्तु मेरे क्यार में एक घन्य बंग से भी इस प्रकार के जन्म-दिन मनाये जा सकते हैं। यह बंग है महापुरुषों के जिन विश्वासों में हम श्रद्धा रखते हैं, उन्हें घरने जीवन में हालने मध्यम प्रपानों की केट्या। किन्हीं भी उत्सवों, मेलों इत्यादि के घायोजन से यह बंग किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं।

प्राइसे, फ्राज जब हम भगवान् महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहेहै, तब देखें कि इस दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं।

### ग्रहिसा

सबसे प्रथम हम प्रहिता को लेते है। प्राप्त जो देश श्रोर समाज उन्तत है, उनकी सफलता का मुख्य कारए। यही है कि 'श्रीहसा' में हमारे समान श्रद्धान रखते हुए श्रीर उसके १४४ सिनियान को दूरी तरह न तमकते हुए भी इन बोर्गो ने सपने साम्यंत्य और व्यवहार में अनवाने ही महिला को सपना जिया है। "सारम्बः प्रतिकृतानि परेषां न समाम्यंत्" प्रमृत् को वातं. कियाएं मीर चेट्याएं उन्हें प्रतिकृत्या को वातं. कियाएं मीर चेट्या के प्रतिकृत्या के प्रतिकृत्या के प्रमृत्त किया क्ष्या के प्रमृत्त किया के स्वत्य के प्रमृत्त किया के सम्यान के हुए के स्वत्य कर के स्वत्य के प्रतिकृत्य के अपनिकृत्य के प्रतिकृत्य क्ष्य क्ष्य

#### सत्य

किसी काल में हमारा समाज धपनी सच्चाई के लिए विक्यात था। उस काल में हमारे समाज को सर्वेत्र प्रादर को दूष्टि वे देवा जाता था। व्यक्ति, समाज और रहाँ तक कि हुर-दूर के देवा तक हमारा दिश्वास करते थे। इसका परिख्याम माण्यिय की दृष्टि, सबसे अपूर्व्य और भैंत्री की भावना प्रीर हमारे करता के प्रविकाशिक खिल्डाची हो जाने के रूप में हमारा कुछा था। कालाम्यर में इस सरव का हाम हो गया। फलस्वरूप हम प्रपत्ती पूर्व-दिश्वित कायम नहीं एव विकेश वार्याम प्राप्त सामा को स्वाप्त के स्वाप्त में इस सरव का हमारा देवा। कि स्वप्त हमें हमें हमि उत्तर जाते पढ़ी। किला हमें पुरत्त को पुरत्त कर स्वप्त के हमारी उद्या प्रीर सामाज उन्तत हैं, उनको प्रोर हिप्यात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वे स्वप्त की हमारी उद्यो प्रपत्न जीवन में प्रपिक हदता वे प्रपत्त कर स्वप्त स्वप्त की हमारी उद्यो प्रपत्न जीवन में प्रपिक हदता वे प्रपत्त हैं। उनका प्रपंत सफलता के पीठ पीछ सच्चाई स स्वप्त हमारी उद्यो प्रपत्त जीवन में प्रपिक हदता वा प्रपत्त हमें सदय की प्रोर करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वे स्वप्त की हमारी उद्यो प्रपत्त जीवन में प्रपिक हदता वे प्रपत्त में प्रपत्त करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वे स्वप्त की हमारी उद्यो प्रपत्त की स्वप्त की स्वप्त की प्रपत्त की प्रपत्त करने पर वह बात स्वप्त हमें सदय की प्रपत्त की प्रपत्त की प्रपत्त की प्रपत्त की प्रपत्त करने पर वह बात स्वप्त हमें स्वप्त की प्रपत्त करने पर वह बात स्वप्त हमें सदय की प्रपत्त करने पर वह बात स्वप्त की प्रपत्त की प्रपत्त की प्रपत्त की प्रपत्त करने प्रपत्त की प्रपत्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त की स्वप्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त की प्रपत्त करने प्रपत्त करने पर वह बात की स्वप्त करने प्रपत्त करने प्रपत्त

#### बीरता

यह बात हम प्रतिदिन अपनी भांखों से देखते हैं कि कमजोर भीर दुवंत व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में पग-पा पर टक्गमगाता भीर पराजय का मुंह देखता है। यही बात सभाभों भीर राष्ट्र पराष्ट्र में भी सामू होती है। इसिलए उन्तित बाहृते वाले व्यक्ति, समाज भीर राष्ट्र निरन्तर पानी शांतर पानी सामित को बढ़ाने भीर धांपकांपिक बलवान बनाये रखते की चेप्टा करते हैं, ये चेप्टाएँ ही ऐसे व्यक्तियों, समाजों भीर राष्ट्रों को जीवन की दोड़ में पराजय से दूर रखती है। हमारे समाज की विगत पिछड़ी हुई स्थित का कारण यही है कि धपने धांपको बलवन बनाये रखते की इस होड़ में हम पिछड़ गये। इस दिशा में हमारा प्यान नहीं रहा। यदि हम पुनः धपनी प्राचीन स्थिति को प्राप्त करना बाहते हैं, तो हमें भगवान महावीर स्वामी के मुख्य उपदेश को भूतना नहीं चाहिए। यह उपदेश हो देश में भगवान नहीं चाहिए। यह उपदेश हो भूतना नहीं चाहिए। यह उपदेश हो देश सीर बलवान् बनो।। स्वयं जीमो भीर हुत ते। तो की जीते हो। भगनी शक्ति और बीरता को धम्य लोगों की सहावता भीर भाइदि के काम में

साक्षी। किसी पर फ्रस्याचार करना पाप है। किलु किसी का फ्रस्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। इस महापाप को किसी भी दला में स्वीकार न करो।

### য়ুদ্রি

धारमा के मानन्द के लिए शीतर घोर बाहर सर्वत्र स्वच्छता धावस्वक है। उसी देशा में हुरय कल-कल निनाद करता हुया किसी धरते के समान हुट पहता है। उसीस्त, समाव धोर राष्ट्र तीतां ही के लिए बालांकि धोर बाह स्वच्छता की धावस्वकता रहती है। स्वच्छत धानन्द के धावस्व के सानिष्क साना की धावस्वकता रहती है। स्वच्छत समान धोर राष्ट्र के आखि का नाम प्रकार के कला-कीश्वा को जन्म देती है। इससे व्यक्ति समान धोर राष्ट्र के आख में नमेन पर राज्य के उनका स्वास्थ्य-प्रकार को साम्य प्रकार के कला-कीश्वा की है। बिस युत्र में हमारे हमान में स्वच्छता को मुश्लित स्थान प्राण्व वा, उस पुत्र में कला-कीश्वल की दिव से हम प्रत्यक्ति सम्पन्न थे। हथारे प्राचीन देवालयों, मठों धीर विहारों के स्व बात को धाव्या-नामा परिचय हम प्राण्व कर नकते हैं। धानात्र्य साम राज्य सम्पन्न से स्व बात में स्व स्थान साम स्व हम पुत्र वा स्व स्थान के सम्बन्ध में सही इंटिकोण के धभाव ने हमारे कला-कीशनों ने धपनी नित्य नूतनता धीर समस्ता सो दी। वे प्रण्य धोर सजा-पूत्र होकर रुद्धि मात्र रुप्त गण बात वह हम पुत्र उन्तरित की स्वा में समस्त हो स्व स्व स्व स्व के सम्बन्ध में हमें उनी इंटिकोण को धपनाना होगा, जो धानन्य धीर नीन्य का सुत्र है।

### इन्द्रिय-निग्रह

धाज के मौतिकवादी पुग की घद्यानित को यदि हम नमाग्त करना चाहते हैं, यदि हमें निरन्तर भय और खाणंका का निकार कर्न रहना धर्मीप्ट नहीं, तो हमें दिन्य-नियह के महत्त्व को स्वीकार कर उसे अपनाना हों हो। । इन्दियों के मनमाने ढंग पर दूरी छूट से खुल बेतने को स्वीकार कर उसे अपनाना हों हो। सकता कि हम धारीरिक और मानिक रोगो से पीड़ित हो जाएँ। रोग-सस्त व्यक्ति केवल अपने तिए ही नहीं, अपितु अपने परिवार और चारों और के मातावरण के निए भी पीड़ा और अधानित का का कारण वत जाता है। इन्दियों की मनमानी के सम प्रकार हम प्रधानित और पीड़ा के ऐसे बवच्डर में फॅम जाते हैं, जिसका उपचार सामान्य भौषियों से होना सम्भव नहीं। एक रोग के बढ़ने पर इत्तरा विषर उभाव लेता है, दूसरे के वाद तीसरे की बारों धा जाती है। इसी प्रकार यह चक्क चानू रहता है। आप के खुग में हम यही देव भी रहे हैं। आज संसार एक भीषण पीड़ा और ध्यान्ति में से गुवर रहा है; एक समस्या का समापान नहीं होता कि दूसरी सिद उभाग करा हने। किर भी इन्द्रिय-नियह के महत्व की हम समक नहीं पा रहे हैं।

### संसार मुखापेक्षी

इन उक्त विश्वासो में हमारी चिरकाल से श्रद्धा धीर धास्था है। इसी दशा में भगवान् महावीर स्वामी के शुभ जन्म-दिवस के धवसर पर यदि हम धपनी कचनी धीर करनी में तालमेल विठलाने प्रयदा समानता उत्पन्न करने की चेप्टा करें, तो वहीं हमारा याना प्रीर हमारे समाज का लाभ होगा वहाँ हम दूसरों के लिए भी हितकर हो सकेंगे। हमारी प्राचीन सफलताघों से प्रभावित होकर सारा संसार हमसे न जाने क्या धाखाएँ लगाये बैठा है। वह सदैव प्रतीक्षा करता रहेता प्रथावा हम उसकी प्राचा की पूर्ति का साथन वन सकेंगे, यह बात बहुत कुछ हमारी करनी पर निर्भर करती है।



## ढाई हजार वर्ष पूर्व का महान् क्रांतिकारी

विश्वोद्धारक भ० महाबीर

प्राप्त से तीन हजार वर्ष पूर्व के उस युग की तिनिक कल्पना की जिए, जिनमें बनिदाओं का बोजबाना था। जिह्ना के रसास्वादन और उदरपूर्ति के लिए प्राप्त भी जीवों की हरया की जाती है, किन्तु उस युग की बात और ही यी। सब इस प्रकार के कर्म धर्म के नाव पर किये जाते थे। यम के नाम पर घोड़ों और सम्य पशुमों को काट कर उनसे सब सम्यन्त किये जाने थे। सन्यनि तक की प्रयाका उस युग में प्रचनन या।

मनुष्य और मनुष्य के बीच भीषण धनमानता उस गुग की एक घन्य बस्तु थी। मनुष्यों को विभिन्न श्रेमियों में बीटा जा चुका था। धनमें दास और बूढ़ वेंसी कुछ ऐसी श्रेषियां भी थी, जिन्हें मनुष्य स्वीकार न कर पशुकों से भी दुरा समग्र जाता था। इस नोगें से हर प्रकार का अम कराया जाता था और इसके बदने में इनसे दुर्ण इय्येवहार किया जाता था।

स्पी-जाति मर्यात् जननी सौर मांकी दशाभी उस युग में निम्न स्थिति मेंथी। बाह्य एथ मंके प्रचार के साथ त्रियों की शिक्षा पर बन्यन लगा चुके थे। देशदि की शिक्षा महिलाव मंको नहीं दी जातीथी। उच्च शिक्षा के प्रमाव में स्पी-बाति से शिक्षा का भीरे-भीरे नोप हो रहाथा।

इस प्रत्यकारपूर्ण युग का पूरा विवरण ऐतिहासिक छान-बीन में उपलब्ध नहीं। तथापि उपरोक्त उच्यों के। सम्भूल रखते हुए स्थिति की भीषणता का कुछ ध्रमुमान लगाया जा सकता है। इस ध्रमुमान से यह बात स्पष्ट है कि हमारा समाज धीरे-बीरे पतन की दिशा में प्रयसर ही रहा था।

### महान् कान्ति का जन्म

समाज को पतन के गर्त में गिरने से बचाने के लिए एक महान् विभूति ने जन्म लिया। भ्राकाश में बिजली की फ्राभा सहसा ही प्रज्वलित हुई, जिसने सारे नभ में एक झण के लिए प्रकाश कर दिया। संखार के प्रथम महान् कान्तिकारी का यह जन्म एक खनोली घटना है। इस कान्तिकारी ने जिस खालोक को उत्थन किया, बहु बार में खनेकों युगों तक समार को प्रकाश प्रदास करना रहा।

साधुम्रो की रक्षा, दुष्टो का विनास भीर घर्म की रक्षा के निए धान से ढाई हजार वर्ष पूर्व जिस महापुरुष ने जन्म निया, उनका नाम है भगवान महावीर।

भगवान् महायोग का जन्म एक रावकुन में हुया। मनुष्यों भीर भूमि पर राज्य करना उनका कुन्त धर्मथा। किन्तु देश घीर नमात्र की वो स्थिति उनके सम्मृत्य थी, उसने उन्हें सभीर कर दिया। बाह्य शत्रुभों की बीतन के स्थान पर उनकी घारता ने अपने धारतिक शत्रुभों की पराजित कर एक ऐमा मार्ग हुँदने का निस्चय किया विमक्ते उत्तरा गारे संनार का कल्याण सम्भव हो सकता था। उन्होंने अपने निष् ऐसे राज्य का चुनान किया, जो भनेय भीर समर हो।

फ़लस्त्रमण २० वर्षकी बायुमे भोग से मुह मोड़कर फ्रायंत जगलों से बसेरा किया **प्रोर** १२ वर्षके कठोर तथ के पत्चान् उस सत्य की बोज से सफल हो गए, जिसकी शांखि के जि**रा प्रा**य प्रवलाशील थे **प्रो**र बचनत से ही जिसके लिए प्रायके सन से प्रधीनता थी।

### ब्रहिसाका अपूर्व सन्देश

ष्रष्टिमा की जो ज्योति वाद के हुनों में बुद्ध हीवा, गांग्मी दरवादि महाकुरयों ने जगायी, उतको मर्वप्रयम जगाने का सीभाग्य भाषान् महानीर स्वामी को ही है। प्रहिमा के दम प्रपूर्व मन्देश का प्रकाश फैनाकर भागने गञ्जयों भी गांग्यों की थीन के कलुपिनापूर्व हुन्यों को नोका भीर प्राणिमाल को प्रेम की इतिह से देनने की विद्या सगार का गर्वप्रथम दी।

समाव में फीनो ऊंच-नीच की भावना पर धापने वो कुठाराघात किया, उनका बारतिकि महस्व तो वर्ग-विद्दीन समाव की स्थापना के वर्गमान युग में ही असी-प्रकार समक्षा जा सकता है। इस रिया में भी एक कोन सन्देश का प्रारम्भ कर धापने बताबा कि सब मनुष्य समाव है। म कोई तर्ग धापना व्यक्ति ऊँचा है और न कोई नीचा। कर्म में ही प्रत्येक व्यक्ति की गोमदा अस्त होती है। "धारम्बद् वर्ष भूतेषु" की शिक्षा प्रदान कर धापना बताबा कि जाति, रगभेद, वेषोदे धीर प्रस्त धापना बताबा कि कारण मनुष्यों को ऊंचा-नीचा नहीं माना वा सकता। सब मनुष्यों से संस्थता ने बरना धाषस्यक है।

धापके उसन उपरेश के धन्तर्यत ही स्थी-बाति के पुष्यों के समान प्रियकारों की घोषणा की और उन्हें ज्ञान प्रांति का पूर्ण धिकारी बताया। इस प्रकार समाज के राज का जो चक धहिंगा के कारण, दुवैन होता जा रहा था, उसे पुन, पुरट बनाने की चेपटा की गयी।

त्रोक-कल्यास के लिए भगवान् महावीरने जिस प्रकाश-पुत्र को प्रवाहित किया, उसकी ग्र<sup>े</sup>कों घाराएँ है। ये ग्राज भी हमारे जीवन-मार्गों को प्रकाशित करती है। उसमें से कन्न महत्वपूर्णं इस प्रकार हैं: "अपने जीवन को सादा बनायो, शारीरिक सुदों में प्रपने प्रापको प्रियकन फंसाप्रो, साथना का जीवन ही बास्तविक जीवन है, बुगई से बच्चो क्योंकि उसके बुरे परिस्ताम होते हैं", इत्यादि।

### भाज के यग में भगवान महाबीर के सन्देशों का महत्व

म्राज के अञ्चानित भीर हिंसा से पूर्ण संसार में भगवान महावीर के सन्देशों का बड़ा महाव है। म्राज भएने विनाश की जिन तैयारियों में संसार लगा हुआ है, उनको रोकने के लिए भगवान महावीर स्वामी का "श्रहिसा परमो भर्म." सन्देश गमनारण सिद्ध हो सकता है। यह हमें परने भगवे भ्रापत में मिनकर निवटा नेने की प्रेरणा देशा है। यह हमें परस्पर स्नेह करना सिलातात है भीर इस प्रकार उन भीपरण सर्शस्परों के प्रयोग से हमें रोकता है जिनके द्वारा स्वाम की भीपण शांवि स्वयं उनका संवाप निवास सम्बर्ध है।

एक नयी दिना की झोर सबसर उस देश को भी डाई हजार वर्ष पूर्व के महान् फ्रांतिकारी की प्रकाश किरणों की सरप्रिक धावरयकरात है। उनकी सहामता से हमारा मार्ग प्रकाशित रहेता थीं न नई दिशा की ओर धप्रमार होते हुए हम ध्रीथक भूले नहीं करेंगे। भौतिक प्रमति के मार्ग की खोर धप्रमार होते हुए हव उस धाध्यासिक पहल को नहीं भुला सकेंगे, जो हमें सच्ची मनुष्वता, आपसी प्रमाधीर समानता की शिक्षा देता हैं।

स्वयं अपने स्थितनान जीवनों ने भी इन गरेलों से एक ऐसी मधुरता उत्यस्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवन, पारिवाधिक बातावरण प्रोर समाज को प्रानन्द से परिपूर्ण कर सकती है। साज के परिवर्तित जीवन में इस धानन्द वा अभाव प्रत्यक्ति कटकने वासी बस्तु है।



## ऋाधुनिक शिद्धा

### स्वावलम्बी ग्रौर चरित्र परायण बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है

एक समय था, शिक्षा का उद्देश झाल्या के सच्चे धाभूषण सदाचार से झलकूत कर धारनी सन्तान को सच्चिरित्र बनाना था। 'सच्चिरित्रता' से तात्पर्थ उस सकुचित सीमित क्षेत्र की परिधि से निकल कर 'दिवल-बन्धुर्य' की भावना जागृत करना, उनका उचित हृदयांकन करना। जहीं यह परमासाम भावना जगो, आर्कत हुई कि दोष सामयिक या आनुप्रिकिक सद्-व्यवहार अपने जाप प्राप्त में प्रयुक्त प्रवृद्ध व स्वया है स्वया है, आप को सिक्षा केवल जीविकोशांजन या स्वार्थ साधन का सिक्षा केवल जीविकोशांजन या स्वार्थ साधन को स्वया है। अब समाज को स्वार्य के स्वयुक्त की भावना का सिद्धान्त बालको के हृदय में शिक्षा द्वारा अधिनत किया जाता था परन्तु अब तो जिनके बालक होते हैं उनके मां-बाप

पहले ही गुरुजी से यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे बालक को वह शिक्षा देना जिससे वह मानन्द से रोटी सा सके। जिस देश में बालकों के पिता ऐसे विचार वाले हो वहाँ बालक विद्योपार्जन कर परोपकारी बनेगे, असम्भव है। आजकल शिक्षा का प्रयोजन केवल श्रथोंपार्जन तथा कामसेवन मुख्य रह गया है। स्कूलों में घार्मिक शिक्षा का प्रायः ग्रभाव है। नागरिक बनने का कोई साधन नहीं। ऊपरी चमक-दमक में ही सर्वस्य खो दिया।" वस्ततः शिक्षा का उद्देश्य जबतक धनार्जन-मात्र रहेगा, धार्मिक एवं नैतिक विचारधारा को प्रमुख न बनाया जायगा तबलक हमारा बौद्धिक विकास नही; विनाश ही होगा। और यह विनाश मनाकांक्षित एवं ग्रसामयिक होने से बहुत खटकने वाला होगा । सुदूर भविष्य मे, खटके या निकट भविष्य में, खटकने वाला ग्रवश्य है। हमें वेतना होगा, भीर अपनी शिक्षा संस्थाओं के पाठयकम को सर्वतोमुखी लाभदायक बनाना होगा जिसमें धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की प्रधानता होगी। इसके लिए अच्छा यह होता कि स्कल और कालेज खोलने की अपेक्षा जहां कालेज तथा स्कल है बहा जैन छात्रावास स्थापित किये जाए । छात्रों का खान-पान, दिनचर्या जैन संस्कृति के धनसार बनाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी हो गये है। जिन्होंने प्रयाग विश्व-विद्यालय का जैन छात्राबास देखा है वे इस तथ्य को जानते हैं। बम्बई वाले सेठ श्रा माणिकचन्दजी की भी यही योजना रहा करती थी पर उस समय न तो इतने स्कूल और कालेज थे और न किसी का ध्यान भी उस बोर ब्रधिक गया । सबसे पहले तो ब्रावहरक है भाता-पिता ध्यान दे । अपने बच्चों का खानपान बुद्ध रखे ग्रीर जब पढ़ने भेजें तब ऐसे ही बिद्यालयों में भेजे जिनके पास जैन सस्कृति को प्रोत्साहन दिये रहने वाले छात्रावास हों। आगे चलकर यही छात्र ग्रहस्थ होते हैं, पिता के पद पर पहचते हैं भीर यह स्वाभाविक है कि जैसे सस्कार उनके होंगे वैसे ही इनके वच्चों के भी होगे। भन यदि भ्रच्छे सस्कारों की परम्परा चली तो वह अधिक कल्याणकारी होगी, जैनधर्म की प्रचारक होगी।



ग्रन्यथा भारत देश तबाह हो जाएगा

### भीषण पशुहत्या के कारण देश की समृद्धि नष्ट हो रही है।

माज से डाई हवार वर्ष पहले की बात है कि उस समय हमारे देश में पशुघों की धोर हत्या होती थी। धर्म के नाम पर जीवित पशुघों को हवन कुटडो की प्रव्वतित प्रिमिन में डाल दिया जाता था। उस समय प्रशानात्यकार, आउस्वर और घ्यालित का साम्राज्य था।

उस ही समय प्रातःस्मरणीय १००८ मगवान महाबीर स्वामी का जन्म हुष्या। १२ साल की कठिन तपस्या के बाद अर्हे केवल ज्ञान प्राप्त हुया। उन्होंने प्रपने घास्मवल फ्रीर भीर ज्ञान द्वारा प्रमुभव किया कि जब तक पशुधों की हत्या बन्द नही होगी तबतक ससार में मुख भीर ज्ञानि स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने पशुन्हरया बन्द कराने का दृढ़ निश्चय किया। को लोग धर्म के नाम पर धीर जीभ के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते थे, उन्हें युक्तियों द्वारा तथा धर्म उपदेशों द्वारा समक्षाया था, उनकी ध्रमृतवाणी का लोगों के हृदय पर महरा प्रमाव पढ़ा धीर उन्हें सही मार्ग दिवाई दिया धीर किसी भी प्रकार की हत्या न करने का प्रण लिया। भगवान महावीर स्वामी के पद उपदेशों से उष्ट, दुरावारी धीर पाषियों के हृदय के पर खुल गये। उन्हें सच्चा जान प्रान्त दुखा, वह सब भगवान महावीर स्वामी की शरण में घांवे धीर सब प्रकार के उपनाने को दागने की प्रतिज्ञा की। चारों धोर मुख धीर शानित की लहर दौड़ गई। प्राणीमात्र ने सुख धीर शानित की सांत सी।

भारतवर्ष की दशा मात्र किर वैसी ही है जैसी कि २५०० वर्ष पूर्व थी, भाज देश में मनुमानान के नाम पर विदेशों में नहुमों को लाल, हिड्डवी, तात मादि निर्योत व जीभ के स्वाद के लिए हनारों पनुभों की हरता प्रतिदिन हो रही है। मांत के करियत गुण बताकर उसके लाने भीर बूचड़काने कुलावों के लिया तथा है। हितहास इस बात का साधी है कि इससे पहले भारतवर्ष में किन्हीं भी देशी या विदेशी शासकों ने मांस लाने भीर बूचड़काने लुलवाने का प्रवार तथा रही हिया। भारत मरकार के सामने मांस उत्पादन की जो योजना इस समय है उसका ब्योरा जो हमें प्रान्त हुमा है वह इस प्रकार है। कई करोड़ मन मास उत्पादन का प्रोमान है। मांक डे मित इस्टरीवदारक हैं—

| समय             | गोमांस का उत्पादन<br>मनों मे | भ्रन्य पशुश्रों के मांस<br>का उत्पादन | सर्वं प्रकार के पशुओं के<br>मांस के उत्पादन का योग |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| १६६१ से १६६६ तक | ११८७५०००                     | <b>२१</b> ४३७ <b>४</b> ००             | ३२४१२४००                                           |
| १६६६ से १६७१ तक | ₹€₹७४०००                     | २५६७५०००                              | ६५०५०००                                            |
| १६७२ से १६७६ तक | ६६४६२४००                     | ३२४६२५००                              | १०२०२५०००                                          |
| १६७६ से १६८१ तक | ७१२५००००                     | 88508000                              | ११४४२४०००                                          |

मात बाजार रिपोर्ट १२५५ में भारत सरकार ने बम्बई, महास, कलकता, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ, बंगलीर, पटना, घागरा में बूचड़खाने खोलने की सिफारिश की है। देवनार (बम्बई) में इसका श्रीमधेश होने बाला है। यदि देश की बनता ने इसके बन्द करा कार रियम्बी में इसका श्रीमधेश होने वाला है। यदि देश की बनता ने इसके प्रमुखें में प्रतिविद्या हो। करेगी कीर देश बराबाद हो जावया। हमारे पर्मसारमों में लिखा है—

> यस्मिन् देशेभवेत् हिसा, या पश्नाम नागसाम् । स दुभिक्षादिभिनित्ये, श्रन्योपद्ववं तथा ।।

"जिस देश में निरायराध पशुम्रों की हत्या होती है, वह देश म्रकाल, महामारी मीर भ्रग्य उपदवों से पीड़ित होकर नाश हो जाता है।" भारत जैसे देश प्रमंपरायण ग्रहिसात्रिय देश में जहां की जनता शाकाहारी हो और ग्रांहमा को धार्मिक सिद्धाल मानती हो, प्रवृहरण और मास के व्यापारी को पाप समस्ती हो सहाँ मांस जाने भीर बुचड़काने नुजवाने का सरकारी स्तर पर प्रयास करना उचित नहीं, इससे जनता के हुदयों पर गहुरी टेश पहुचती हैं।

भारतवर्ष में इस समय जनताका राज्य कहा जाता है। भारतवासियों रामराज्य का स्वप्न देवनेवालों, श्रीह्सा-प्रेमियों और दया पर्यक्ते भानने वालों, जरा जागों और पशुहूत्या को बरद कराने के लिए जनमत तैयार कराबों, घोर विरोध करों और देश को तबाही में बचायों।

१००८ भगवान महाबीर स्वामी के बनुयायियों और प्रहिशा पर्म के मानने वाली ! पशुभो को घोर हत्या बन्द कराकर, देन को समृद्धिशाली मुख और शान्ति का धान बनाइये और आहता परमोपर्म का भन्दा फहराइये।



### वध-योजना

६ घंटे में ६०० भेड़-बकरियां ३०० गाय-बैल-भैस ग्रौर १०० सुग्ररों का वध

विनाश के गर्तमे

जिस देव में कभी दूध की निर्दाश बहुती थी घात उस देश के नन्हे-पुन्ने बच्चों के निर्दाष्ट्र भी पर्याप्त नहीं। पगुणत वो कि भारतवर्ष की सब्देग बड़ी नन्दीत्त मानी जाती भी उसके सर्वनास के निर्पाशतवर्ष में बड़े बड़े बूचडलाने सीते जा रहे हैं भीर गास का प्रचार सरकारी स्तर पर ही रही हैं।

देश जब गुलाम या तो भारत की जनता ने सब प्रकार के करट सहन किये धीर देश को स्वतंत्र कराया। हजारों नवयुक्कों ने याजादी के लिए धपनी जान की बाजी नमा दी और फामी के तस्तो पर लटक गए। सबके मन में यही उल्लाख या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के परचात् रामराज्य न्यापित होगा। सबकों पैटभर खाना धीर बदन अपने को वस्त्र मिलने लगेगा। देश में पञुषन की रखा होगी धीर दूव की नदियां बहेगी। परन्तु धाज वह सब बाते स्वप्त हो गई है। खाया पराधीं तथा बस्त्र के भाव दिन-प्रतिदित तंत्र होते जा रहे है। भारत का पशुषन बहुत तेत्री के साथ कम होता जा रहा है।

दुर्भाग्यवा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क में पश्चिमी सम्यताने पर कर लियाहै वह हर कार्यको उसी दृष्टि से देखते हैं और विदेशों की नकत करके उनकी सलाह से देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएँ बनाते है और उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। यह स्मरण रहे कि भारत देश धर्मपरायण ऋषि-मुनियों का देश रहा है। पश्चिमी कम्बता, परम्परायें भौर वहां की योजनायें हमारे देश के अनुकूत नहीं। भारतपर्य ने सस्य, प्रहिंहा भौर सम्मास्मिकवार का पाठ संसार को पढ़ाया है। सम्यता में सबसे ऊँचा मर्य-श्रेष्ठ देन रहा है।

इस समय एक भीर धारूचर्यजनक बात हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिमागों में पुन गई है। यह कहते हैं कि मांस खाना बहुत लाभदायक है। धारत में मनुष्यमात्र को प्रतिदित स्मका प्रयोग करना चाहिय । उसके लिए उनकी यह चेटरा है कि भारत की जनता वो कि प्रियक्तर प्राकाहारी है उनकी विचारधारा को प्रचार द्वारा बदल दिया जाय और उनकी रिव मास खाने की ओर कराई जाय । इसी बात को घ्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन् १६५६ को मांत रिपोर्ट में साक तीर से मांस खाने के लिए प्रचार करने घीर मांस उत्पादन के लिए भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों में बड़े स्तर पर स्वयं-चितत यन्त्रो से युक्त बुचड़काने खोलने की योजनाक्षी पर जोर दिया है। मांस उद्योग की बहुत प्रयंता करते हुए उसे बढ़ावा दिया है इसके प्रतिरिक्त भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मान के प्रयोग का प्रचार कर

भारत नरकार, महाराष्ट्र सरकार चौर बस्बर्ट कारपोरेशन वस्त्रूर के यास मुकान देवनार (बस्बर्ट) में एक बहुत वह वह वृद्धकाना शुरू कर रही है। इस बुचरकाने में प्रतिदित करते। से ६००० भेड़, वकरिया, ३०० नाय, बैच और अंति भीर एक सो मुखर का हो जाया करें। । सफार हर मुचकुकाने को उचोगी उस पर स्रोज रही है और उसका दिवार यहाओं की हिंदूगी-सून-जवान-जाल अंतिहियां और सम्य यत्रुओं का मांस बस्बों में बन्द करके विदेशों में निर्मात करने का है क्योंकि विदेशों में इनकी मीग बहुत अधिक है। बुचड़काने के काम करते का नमस बहाया भी जा सकता है। यदि विदेशों में इनकी मांग बहुत अधिक है। बुचड़काने के काम करते का नमस बहाया भी जा सकता है। यदि विदेशों में एक होणा करेगा। कितने हुन्य की बात है में मांग बढ़ी उन ममस पणुओं का जय और भी आपक हुणा करेगा। कितने हुन्य की बात है कि जनता का राज्य कहलाने वाली मरकार जनता की भावनायों का स्थान न करके उनके दिनों को देश पहुजाने के लिए गऊ तथा अस्य पणुओं का वश्च करेगी। इससे अधिक हुन्य पानियामेंट और विधान समाओं के उनके दिनों को देश पहुजाने के लिए गऊ तथा अस्य पणुओं का वश्च करेगी। इससे अधिक हुन्य राज्य ने हैं और इस विधान समाओं के उनके स्थान पर है और इस विधान समाओं के उनके स्थान पर है और इस विधान समाओं के उनके हैं। इस विधान समाओं के उनके स्थान पर है और इस विधान समाओं के उनके स्थान पर स्थान है।

म्रवेजी राज्य में सन् १६२१-२२ में बरमा को गोमास भेजने के लिए रतीनानगर (पूर्वी मध्य प्रदेश) में भ्रवेजी सरकार ने एक जूबकुक्षाना बनाने का निश्चय किया था। भारत-सासियों ने इसका पोर विरोध किया तो अंग्रेजी सरकार ने भारतवानियाँ की भावनाओं को ध्यान में रचते हुए जूबकुक्षाने की योजनाओं को रह कर दिया। इसी प्रकार एक धीर समय की सात है, जबकि मर्योजी सरकार ने सैनिकों के लिए मौत उत्पादन के बास्त्री लाहीर (पंजाब) के समीव बुबकुक्षाना बनाने की योजना बनाई थी। बुककुक्षाना बनाने का काम भी गृक हो गया था भौर उसका कुछ, भागभी बन चुका था। जनता के तीब विरोध पर अंग्रेजी सरकार को वह योजना परिस्थाग करनी पड़ी।

भारत मरकार को ह्यारी धार्मिक भावनाधों धोर परस्पराधों का स्थान रक्षकर कोई
ऐसा कार्य नहीं कपना आहिए जिसकी कि हमारे रिलां को बोट करे। जनता की भावनाधी,
मीतिक प्रिकार और परस्पराधों की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्नन्य है। इतिहास साक्षी
है कि भारतवर्ष में सभी देशी-विदेशी शासकों ने भारतीय बनता की भावनाओं की कभी उपेक्षा
नहीं की और उनकी भावनाधों का स्थान रखते हुए गोमान निर्यात करने का कभी साहस नही
किया। यह ठीक है कि हम भारतीय है— भारतवर्ष हमारा है धौर हम देश को उननत केवा
माहते हैं परस्तु यह कदायि सहन न होगा कि भारतीय सहकति, परस्परा नय्द हो रही हो धौर
देश का नत हो रहा हो धौर हम चुप्पाप बैठे रहे। जनता की भावनाओं के विवद जो भी
कार्य सरकार करती है वह घर्षवानिक धौर धनियमित है। भारतवानियों का कर्राव्य है कि
देश का नाश होने वे बचाएं धौर जनमत संग्रह करके मास लाने के प्रचार और बुवड़लानों के
कारी नाश होना हो धौर कर करके कर कर कर है।

x x x x

## जैन एकता का मंच भारत जैन महामंडल को बुढ़ बनाइये

### सम्पूर्ण जैन समाज एक झंडे के नीचे

देश में राष्ट्रीय धीर सामाजिक जागृति की सहर ने जब १२वी ताताव्यी के प्राप्त में बत पकड़ा तब उसका प्रमाय जैन-समाज पर पड़ना स्वाधाविक था। उस काल में जैन-समाज म्बेताम्बर-दिशम्बर, स्थातक बाही, तेरापंथी धीर प्रमेक विभागों में बटने के उपरान्त छिल-भिम्ल सबस्था में था। इन विभिन्न विभागों के प्राप्ती मतोबर यवाधि कुछ यामिक विभि-विधानी मात्र तक सीमित में धीर आईहारिद पजड़त, धाराप्यदेव, तत्वज्ञान मादि बातों में समस्त विभागों में पूर्ण मतीबर था, तथाणि छोटे-छोटे मतनेशों पर बच दने धीर मनीबर की महत्वपूर्ण बातो पर ध्यान न देने के कारण जैन-समाज दिन-प्रतिदिन सील होकर प्राप्तम में बंटता जा रहा था।

राष्ट्रीय धौर सामाजिक जागृति के उस युग में जैन-समाज की दस स्थिति की धोर कुछ व्यक्तियों का प्यान प्राकृष्ट हुआ। संसार के इतिहास से वह एक करति का युग या, जिससे पिछड़ी हुई जातियाँ धौर ममाजें अपनी उनीदी भाषों को लोनकर जागने की चेटा में संतरन थीं। इस परिवर्तित परिस्थिति ने इन जैन कमुओं को भागीरण प्रयन्त कर जैन-समाज की दिया परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया। जैन-समाज को एकता के मुख में परोते के महान उद्देश भौर शासन सम्बन्धी तथा प्रत्य कार्यों में समस्त जैन समाज का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से किसी ऐसी संस्था की प्रावश्यकता प्रमुख्य की गयी, जो इन कार्यों को सम्पन्न कर सके। फल-स्वकृत क्रांज से ६० वर्ष पूर्व भारत जैन महामण्डल की स्थापना की गयी।

### प्रारम्भिक कार्यकर्ताझों की अपूर्व लगन

कार्य की महानता भीर व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पट ही है कि यह कोई सरल काम नहीं था। इस कार्य में प्रतेक रकावर्ट थीं। एक तो भ्रंपेल सरकार प्ररोक वर्ग या क्षेत्र में ''कुट बालो भ्रीर राज्य करों' की नीति को समल में ना रही थी। दूसरे, छोटे दायरे में जो प्रतिच्छा भीर कीर्ति प्राप्त हो सकती थी, वह विशान भीर व्यापक क्षेत्र में मिनने में कठिनाई थी। तीसरे, भ्राप्ती क्ष्माई के चाल रहने में कुछ लोगों का स्वार्थ था।

इत समस्त विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं ने बहै उत्साह,
तिभीकता भीर लगन के साथ इस कार्य में योग दिया। इत बायाओं है वे निरास नहीं हुए भीर
पूरी गित्त से इस भागीरथ कार्य को पूरा करने में जुट गये। इसमें से बीरिस्टर ने एन जैनी, विरस्टर
चयवताय जी जैन, प्रो० के. टी. गाह, मानकचन्द नी वकील (खण्डवा), वा० वीतिनप्रसाद की,
पूरजमन जी जैन (हरदा), बाड़ीलान मोतीनाल बाह, तेठ घयनसिंह घादि के नाम स्वर्ण प्रकारों
में निकं जाने के योग्य हैं। प्रारम्भ मे सम्प्रति के पद पर धीजतप्रसाद जी जैन (स्वस्तक), तेठ
माणकचन्द ने पी. (बम्बई), मुनावचन्द जी उहा घादि सम्बन्न रहे धीर मंत्रियद मस्हीपुर निवासी
मास्टर चेनतदास जी ने रांभाला।

समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान् संस्था के निर्माण में इसके बाद सबसे प्रमुख स्थान थी विरंजीलान बक्वति का है। घरणी मृत्यु के समय थी के एक. जैनी इस नम्हीं संत्या को समाज की सेवा साधने के महान उदेव्य को सम्भुज रखते हुए श्री विरंजीलान जी को सौर गये। उस दिन के बाद पार माता के समान इस संस्था का पानन करते झा रहे हैं। धापकी नीति सदैव मितन्ययता से काम नेने धीर नाम के स्थान पर काम को महत्व देने की रही है। दों की जिम्मेवारी धपने साधियों पर बाल कर बाप सदैव उनके पीछे रहते झाये हैं। इस बीज ने संस्था को प्रत्यधिक वन प्रदान कर प्रनेक नये कार्यकर्ता सस्या के निये उत्यन्त इन्न दिये हैं।

### श्रम्यदय का यग

१६४४ के बाद के काल को संस्था के घम्युरय का युव कहा जाएगा। इस काल में जैन-समाज मे संस्था के जिए धाकरंग्य बदा। सेठ राजमल जी सलवाणी का सहयोग भी चिरंगी-लाल जी इससे पूर्व ही जाए कर चुके थे। १८६६ में साहू-"रिवार का सहयोग भी संस्था को आपता हो गया। इसके बाद बिन महान उद्योगपति, तपस्चियों झादि का सहयोग इस संस्था को मिखा उनमें से प्रमृतवान, दलातवाह, तपस्विनी आंतवाई, राववीर सेठ भी सोहनलाल जी दुगाइ, सेठ लालचन्द जी हीराचन्द जी, बाबू तस्तमन जी जैन इत्यादि अनेक व्यक्ति सम्मित्त हैं। इसके प्रतिरिक्त डा० हीरालाल जी व साधुमना कुल्यनताल जी फिरोदिया के नाम भी उल्लेखनीय है। इस काल में बहुत से नये कार्यकर्ताओं को जटाने में संस्था सफल हुई।

इनके सहसोध में बहां मंग्या की शिंत बढ़ी, यहां उसने घनेक नमें कार्य भी किए । हैरावाद अधिवेधन में संत्या के दिवारों का प्रसार करने के नियं एक मामिक या की प्रावदस्तना प्रमुख की गयी। कलस्वकर तब 'जैन जमन' थी। जमनावान जी के सम्मादन में पुष्ट हुमा अब भी थी। रियमराम जी रांक के मामादकत्व में निकन रहा है। इनके साथ ही मण्डल ने प्रकाशनों का कार्य भी प्रारम्भ किया। थी विनोदा भावे, महान्या भगवानदीन, पर मुख्यान जी, पंच चेचनदाम जी दोशी, थी रियमराम जी रांक, डाठ जमदीनचन्न जैन और डाठ हीरानाल जी स्थारि लक्षकों का महायोग पारन कर मण्डल प्रमेक पुरनके घव तक क्रावित कर पृथाहे। इन पुस्तकों को जीनयों में ही नहीं, प्राराह हिन्दी साहित्य में भी प्रच्छी रचांति निनी है। कई पुस्तकों को जीनयों में ही नहीं, प्राराह में स्थारित है।

### वर्तमान युग स्रोर उसकी स्रावश्यकताएं

षात्र की गरिवर्गित स्थिति में जैत-समात्र से एकता की धावश्यकता धीर भी ध्रिषक स्वृत्रक की जाती है। जैत-समात्र के पूर्ण विकास ख्यांत् उसके मात्रिक, ध्राविक ध्रीर ध्राध्यात् स्वक्र विकास की दृष्टि से यह एकता परमाध्यक है। उसी दशा में हमात्र मात्र वर्षित्रित ही रहे सु देव का सहत्वपूर्ण ध्रीय वन सकता है। जैत-समात्र की बागीरिक, गात्रिक, धार्थिक ध्रीर धाय्यारिक उन्तरित की दृष्टि से भी यह एकता महत्वपूर्ण है। ध्रात्र जिस चहुन्थी प्रतिभा ध्रयांत् उत्योग-राज्यों, व्यापार, विवास, कम्पनी भेत-दूरी धीर नीक्रियों स्थापित की कि हुर क्षेत्र से उन्क्रुत्या धीर वाजि है, उसे वेत भार्ट उसी दशा में प्रत्युक्त की जाती है, उसे वेत भार्ट उसी दशा में प्राप्त कर सकेरे वन साम्रीहर कर्य ने उनहीं विक्ति का दिकास है। सके

हमें की बान है कि जैन-समाज इस सामधिक सावस्वनना को प्रतिकाशिक मनुभव करना जा रहा है। भारत जैन मरामध्या के काशों में उनकी वहती हुई जिन्दाशी में यह बार हार है। इसके मान ही यह ती कम प्रतम्भवा की बात नहीं है कि पात्र दंगे सोध्य नेमुदा भी इस तार्थ के लिए प्राप हो। यह ती कि साव कर की कि साव की साव नेमुदा भी इस तार्थ के लिए प्राप हो। यहां हो। सहस्ता के हो कि कार्य हो से साव की लिए प्राप हो। यहां मान प्रतिकाश प्रतिकाश कर किया। सह जानि प्रत्माद की की कर्मटता से कीन व्यक्ति परिचित्र की है। प्रतिकाश प्रतिकाश के करना कर साव सावकी स्थापना भारत के प्रमुख क्ष्मीपतियों में से की जाती है। मण्डल का यह सीमाध्य है कि जी शालिप्रसाद जैन समय की परस्ते की प्रसुक्त क्षमा के कारण हरवा में जैन-एकता के समर्थ होने वीतिशत्त इस सम्बन्ध में पुर्ण क्रियालक सहयोग दे रहे है। जैन-समाज के विधिन्न विभागों को उहा कर एक करने की इंग्डि से बुद्ध आदर्श, गमभराश भीर त्याण की भावता ने पूर्ण मुख्यव भी हमारे समद्वार के हिएद से वे बुद्ध आदर्श, गमभराश भीर त्याण की भावता ने पूर्ण मुख्यव भी हमारे समद्वार की स्वक्त वैन समाज की शति हमारे विकेत ने हमारा साव दिया हो। उत्त सुक्ता की इंग्डि से साव की स्वक्त वैन समाज की शति करा हो? इस वार्थ कर से सावत वैन समाज की शति करा है हो हो हो हो हो हमारे साव हो हो। जैन-समाज की शता हो रहा की इंग्डि के साव की साव हों हो हमारे साव हों हो।

होने के कारण यह कार्य देर तक नहीं टाला जा सकता। ग्राज नहीं तो कल हम इन सुभावों की स्वीकार करेते।

ध्रवनी भीर अपने समाज की उन्नति के इच्छुक जैन-बच्छुभों से मेरा अनुरोध है कि वे समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए जैन एकता के प्रश्न में अधिकाधिक दिलवस्थी लें भीर इस प्रकार भारत जैन सहामण्डल के सदस्य बनकर उसके कार्यों का प्रसार करें।

\* \* \* \*

## भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद् के पिछले ३७ वर्ष

### एक कान्तिकारी संस्था का उदय

जैन समाज की जीतां-आंचे दया धार उनके सम्बन्ध मे जैन सहासभा की विधिन धीर रियति-गानक नीगि को देगते हुए सन् १६२३ में हुछ उत्साक्षी मुधारकों ने भारतवर्षीय दिशावर की गारत की श्वाम की हिमान की नियाद की श्वाम की स्थापना की श्वाम की श्वाम की श्वाम की स्थापना की है। इन व्यक्तियों ने जीतत स्थापना की भीर भी राजेन्द्रकुमार वी कोर भी राजेन्द्रकुमार वी के नाम उल्लेखनीय है। इन व्यक्तियों ने जैन महासभा के अध्ये नले रहक समाज-मुखार के कार्य की घाने बढ़ाने का प्रत्यान किया, किन्तु प्रतिक्रियावादी महासभा पर छा गये। उन्होंने उक्त समाज-मुखारकों पर "वाति-गात लोगक ," "विषया विवाद रचायक", "वर्ध-अदर" हत्यादि समें का श्वाम कर उन्हें नैन महासभा के निकातना चाहा। साथ हो समाज में किसी प्रकार मुखार करने का भी हत्य प्रतिक्रियावादियों हारा का विरोध किया गया।

ग्राज ३० वर्ष बाद उस समय की स्थिति को समभ्यना सरत नहीं । समय नं हमारे समाज के रूप में कानिकरारी परिवर्तन कर दिये हैं। जिन बानों के विरोध में एक समय लाठिया छूते निकाल गर्य थे भीर लोगों के गर्य में रस्ते डालकर उन्हें लीचा गया था, प्राज वहीं बाने किहिबादी, प्रतिक्रियाबादी भीर अनुदार पक्ष तक को भी ऐसे रूप में स्वीकार है, मानों किसी काल भीर स्थिति में उनका विरोध होना सभव ही नहीं हो। समय नं दन बातों को ग्राज सहज भीर स्वाभाविकता में ना दिया है।

ग्राइयं, देखे किन बातो के कारएा भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज के सस्यापकों को ''जाति-पात लोपक'', ''विधवा विवाह रचायक'', ''धर्म-भ्रग्ट'' इत्यादि विशेषएा दिये गये थे ।

### धर्म-भ्रष्ट

प्रवम महाबुद्ध के फलस्वक्ष्य १६२३ के छस काल में भारत की जनता विदेशी के सम्पर्क में मा जुकी थी। यह सम्पर्क युद्ध-काल में फांस थीर तुर्की हत्यादि रणश्जें में स्थापित हुआ या। विदेशों की भीतिक जनति मीर शिक्षा का वहां जो प्रवास या, उनते भारतीय अतनता को भारति तित किया। इर बातों से मार्कपित होनर घिष्काधिक भारतीय शिक्षा प्रातिक ति हित विदेशों में जाने लगे। यह एक ऐसी सामयिक घटना थी। जिससे जैन समाज प्रभावित हुए जिना नहीं रह सकता था। कुछ जैन भाई भी विक्षा प्राप्ति के लिये विदेशों में ये। वस ये यात्राएं ही समाज में भीपरा विवाद का विषय वन गयी। प्रतिक्रियावादी, स्विवादी दल ने इस प्रकार की ग्रायाधों का। विदोध विवादा इसके विषयी। इसके विषयी तुसाम के सीपरा इसके विषयी तुसाम के सीपरा हित्या। इसके विषयी तुसाम के सीपरा हित्या। इसके विषयी तुसास के स्वाप्त के साम लेते हुए

काज ३७ वर्ष बाद सह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्याई किस घोर थी। आज रूड़ियादी का घोर से घोर समर्थक ऐसा कोई समर्थ जैन परिवार नहीं, जिसकी संतानें उद्योगों के प्रसार घोर घोर शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में नहीं गयी हो। महासभा के समर्थकों में से बहुत से लोग स्वयं घनेक बार विदेश-यात्रा पर जा चुके हैं। फिर भी १६२३ के उस काल में महत्र विदेश-यात्रा का समर्थन करने के कारण सुधारक दल को "धर्म-प्रप्ट" की सजा दी गयी थी।

ऐसी ही एक प्रन्य बात मुदित अर्थात् छायेखाने डारा छ्यी हुई धामिक पुस्तभें का प्रकाशन और वितरण की थी। कड़िवादी दल एकमान हस्तिबित धामिक पुस्तकों के यह यं प्राप्त प्रमुप्त प्रमुप्त के कि एक यं या प्रमुप्त प्रमुप्त प्रमुप्त के कि एक प्रमुप्त के स्वाप्त प्रमुप्त प्रमुप्त के कि एक प्रमुप्त के सम्प्र और परिस्थितियों के महत्व को समझ हुए धिकाधिक जनता में धामिक पुस्तकों के प्रवार की हाय कि प्रमुप्त के स्वाप्त की हाय कि प्रमुप्त की स्वाप्त की प्रमुप्त के प्रवार की हाय कि प्रमुप्त के में मुद्रित धामिक पुस्तकों के पुरुप्त के स्वाप्त की प्रमुप्त के स्वाप्त की प्रमुप्त के स्वाप्त का स्वाप्त की स्वाप्त की मुद्रित धामिक पुस्तकों के स्वाप्त की स्वाप्त की मुद्रिय के प्रमुप्त के स्वाप्त की स्व

#### जाति-पांत लोपक

१६३६ तक जॅन दस्साधो एवं विनेयकवारों को जिन मन्दिर में गूजन के प्रिषकार प्राप्त नहीं थे। "सब मनुष्य समान है" अगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश में अद्धा रखने वाले जैन समाज तक में प्रतेक पीढियों पुरानी किसी भूत के कारण वे भाई गूजन के प्रिषकार से विश्व वे । उन्हें इस्सा एवं विनेयकवार हावादि नाम देकर नीच सीर प्रश्न जैना समाज जाता था। परिषद के मुख्ये तक मुधारवादी व्यक्तियों ने इस प्रत्याय का विरोध किया। सन् १६३६ के नवम्बर मास में इस्तिनाषुर तीर्थकों में ने के प्रवस्त पर औं रतनताल जी के सुभारतित्व में परिषद सम्मीवन में



दिल्ली में होने बाले भा० दि० जैन परिषद अधिवेदान की एक भौकी

उद्घाटनकर्ना---मानर्नाय श्री श्री प्रकाण जी भूतपूर्व राज्यपाल. बम्बई अध्यक्ष--माट्टेश्यामप्रसाद जी. बम्बई म्वागताध्यक्ष--श्रीतनमुखराय जी जैन (दाये से बाये)



### नाना की स्नेहमयी रहिम

रांच्या नात्याजी को अरखंत प्यारी थी, उन्होंने इसे अपने पास रखा। उनको इस पर अपरिमित स्मेह था। वह उनकी भाषा की केन्द्र भीर स्मेह बिन्दु थी। सेंद है उनकी छत्रच्छामा इस पर अधिक समय तक नहीं रह सकी। नाता के गीरव की भ्रतीक ग्रमसनवस्त्र गर्टास

लालाजी बच्चों के बीच में अपना नैमर्गिक स्तेह दर्जात हुए



स्र्सी-पूजन प्रीपकार का प्रस्ताव पेज किया गया। प्रतिक्रियावादियों ने सैकड़ों की संस्था में सम्मेजन स्थल में पहुंचकर तीन घर्ट तक लगातार हुस्लड़ मवाया धीर स्वयंत्रेवकों को मारा-पीटा । इस प्रवत्तर पर छुरे भी निकाले गये। किन्तु परिषद के नेताधो और स्वयंत्रेवकों के धर्य और प्राहिसामधी नीति की धंत में विवय हुई। उस सम्मेजन में स्स्ता-पूजन प्रथिकार जैन जनता ने स्वीकार कर लिया।

अन एकता को दृढ़ करने वाले इस महान कदम को "वाति-पांत लोपक" का विशेषण दिया गया। किन्तु वास्तिकता यह है कि प्रतिक्रियावादियों ने जो प्रभुत्व जैन समाज पर स्वापित कर लिया था, इस ऐतिहासिक करम ने उसे चूर-चूर कर दिया। सनेक स्वापी में दसा-पूजन करने लगे। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि सुधार की भावना जैन-जगत मे घर कर वई: इसी का यह परिणान हुमा कि १८४१ में भा भी ने हुए परिणद के प्रविचेशन में मनोनीत सभापति सेठ वैजनाय जी गरावगी ने घपना मत जब हुछ सुधारों के विरुद्ध प्रकट किया, तो जनता इस बात से भड़क उठी। उसन ततकाल गृथारक थी वालबन्द को सभापति चुनकर मंत्र पर विठा दिया।

ग्राज सभी व्यक्ति, हड़िबादी, प्रतिक्रियावादी ग्रीर शनुदार पक्ष तक, जैन दस्साधो ग्रीर विनेयकवारों के पूजन प्रियकार के समर्थक है। इस बात को समय के परिवर्तन भीर परिषद के सन्धापकों के साक्ष्म ग्रीर मुक्तकृक का चमत्कार गोणित करने के ग्रतिरिक्त क्या कहा जा सकता है।

गरिषद के कार्यकर्ताओं को उक्त विशेषण देने का एक प्रत्य कारण जैन समाज मैं होने वाले प्रत्तवांतीय विवाह है। घब सभी जैन-बन्धु इस प्रकार के विवाहों में कोई दीप नहीं समक्तें हैं भीर सैकड़ों प्रत्तवांतीय विवाह हो रहे हैं, किन्तु २७ वर्ष इस बात को जिङ्क्षा पर लाता भी प्रतयं समभा जाता था। इस प्रकार के विवाह करने का साहस तो दूर ऐसी बात कहने वाले तक को "जाति-पात लोगे को संज्ञा दी जाती थी। परिषद के कार्यकताओं ने इस प्रकार के दुलामों को धपने लिये स्वीकार करते हुए गुगों में समाज को जकड़ी हुई रुढ़ियों भीर कुप्रवाभों से उसे मुक्त कर दिया। पुरानी जभीर जर्वरित होकर एक-एक कर हटने तथी।

परियद के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, प्रचार और साहस के फलस्वरूप जिन सामाजिक बुराइयों का प्रना हुआ, उनमें मरहा भीज की प्रवा प्रमुखतव है। महागा काण्ड के सम्बन्ध में प्रपृर्व, तीव एवं प्रभावपूर्ण धान्दोलन चला कर मूर्तिया बराया कराया और इस प्रकार जैन महिरों की रक्षा के सम्बन्ध में भी इन लोगों ने जैन जनता को सावधान किया। इन घटनाओं से भरिपद का लोफकात स्थान पर रक्षक रूप ही दृष्टिगोवर होता है।

### विधवा-विवाह रचायक

''किन्तु परिषद के कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक दिलचस्प जो विशेषए। दिया गया, वह विभवा-विवाह रचायक है। परिषद के मंच से विभवा-विवाह का प्रचार कभी नहीं किया . गया । इसकी वास्तविक कहानी से जो लोग परिचित हैं, वे इस विशेषण पर हैंसे बिना नहीं रह सकते । वास्तविक घटना इस प्रकार है—

१६२७ में सम्मेद शिखर पर बड़ा आरी जैन जहोत्सव हुआ। तगभग १ लाख जैन जनता वहां उपस्थित थी। इस अवसर पर वहां परियद का अधिवेखन भी किया गया। परियद के विरोधी प्रतिक्रियानशिकों ने जनता और भुनिजन को भ्रम में डालने और परियद का विरोधी बनाने की दृष्टि से एक महान बद्यन्व रचा। उसकी भोरसे जोरदार प्रचार किया गया कि परियद विधवा-विवाह की प्रचारक है।

इस जोरदार प्रचार से जैन-समाज में बवण्डर खड़ा हो गया । परिषद के प्रतेक समर्थक पड़ा गये । परिषद में दो विचारधाराएं स्मण्य दीखने सगीं । एक पक कहने लगा कि प्रतिक्रियाबादियों के मूठे प्रारोप व प्रचार का प्रतिरोध करने की दृष्टि से विषया-विवाह के विवद्ध प्रस्ताव परिषद् पास करें । दूसरे पक्ष की सम्मति थी कि यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया तो स्ताव की सुर्व, पंचम मार्दि जैन जातियों के लिए, जिसमें विचया विवाह जारी है, परिषद का द्वार बद हो जायगा । परिषद उस दक्षा में समस्त दिगमर जैन समाज की प्रतिनिधि नहीं रह सक्षीं ।

ग्रन्त में इसी पिछले पक्ष की बात स्वीकार हुई और सम्मेनन में विषया-विवाह के विष्ठ कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। तथापि इस मिय्या प्रचार से परिपद को कुछ काल के विग्ने भीपए सका पहुंचा और कितने ही स्वीक्त उससे पृथक हो गये। प्राप्त भी परिपद की नीति इस प्रस्त के सम्बन्ध में बही है। जिन जैन-समाजो प्रयुवा व्यक्तिगत परिचारों में विषया-विवाह प्रमुचित है, परिपद उनका बहिष्णार करने के पक्ष में नहीं। वह इस कदम को जैन एकता के प्रतिकृत समस्ती है।

परिषद के पिछले ३७ वर्षों के कार्यों और उसकी सफलतायों का कच्चा चिट्ठा सक्षेप में इस प्रकार यही है कि विरोधियों की गालियों और भारि-भाति के नाम देने के बावजूद परिषद जैन समाज को एक सूत्र में कांग्रेन वाली सजबूत कही बिढ हुई है। यह कान उसने सनेक सामिश्रक प्रान्थोंनानों में सहयोग देकर, कुप्रथाओं के विरुद्ध भावाज उठाकर, समस्त जैन-बस्धुओं के लिए समान स्थिकारों की व्यवस्था कर और साहस और धीरज के साथ सत्य और बहिसा की नीति पर बटे रहकर सम्पन किया है।

सन् १८५० का दिल्ली में रबत जबन्ती प्रविवेशन एक ऐतिहासिक व महावपूर्ण पा जिसमें कि हरिजन मिदर प्रवेश प्रस्ताव पास किया गया था। इस प्रविवेशन के सभापति साह अंशासत्रसाद जी थे। ज्योंही यह प्रस्ताव मच पर प्राया प्रतिक्रियानादियों ने हुल्लड मचाकर मंच पर बाबा बोन दिया। परन्तु परिचद के कार्यकर्ता डंट रहे और प्रमाने रोज बुले प्रधिवेशन में शान के साथ यह प्रस्ताव पास हुमा और प्रतिक्रियानादियों को मुक्की बानी पढ़ी।

### नवे सुधार कार्य

किन्सु सामाजिक कार्यों की कभी समाजित नहीं होती। यदि कार्यकर्ताओं में जागरूकता बनी रहे तो मनेक नये कार्य उपस्थित होते रहते हैं। काल भीर स्थान भी भनेक नये कार्यों की सृष्टि करता है। फलस्वरूप भाव भी भनेक कार्ये परिषदे के तम्मुख हैं। पिछले दे७ वर्षों के समान यदि जैन जनता का परिषद को तहयोग प्राप्त होता रहा, तो इसमें बन्देह नहीं कि परिषद के कार्यकर्ता आज भर्तनय अतीत होने वाले घनेक कार्यों को मनवे कुछ वर्षों में उसी प्रकार सहज भीर संभव बना लेंगे, जिस प्रकार कि भूतकाल के धनेक कार्यों को सर्वण स्वाभाविक बना देने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है।



## देव-शास्त्र-गुरु

हमारे ग्राराध्य

मंगलम् भगवान् बीरं मंगलं गौतमी गणी। मंगलम् कुरवकुर्वाची जैनधर्मौतस्तु मंगलम्।।

संगलमव सगवान महाबीर स्वामी, उनकी वाली-दिव्याञ्चित के विस्तारक गौतम गणघर, तथा वाणी को निवित रूप देने वाले गुरु झाचार्य कुन्दकुन्दादि तथा इन सबके द्वारा प्रचालित संगलमय जैनसमें को सार्ट्या नमस्कार करता हूँ जिसकी झमल विमल सुखद क्षाया में हम भव-भव के संताप मेटले झा रहे हैं, जन्म-मरण के अनेकों जन्मासित दुःखों का भार बीते हुए भी इस संगलमय समें की दारस पाने के झपना सौनाय्य समझ रहे हैं। कठिन कार्यों के विपाक होने पर उनकी होनी जला निवर्ण प्राप्त करने की सावा से निवर्ण के बाद अभवान को भी भून जाने वाले हैं।

> "तव पद मेरे हिय में मम तेरे पुनीत चरणों में। तदलों लीन रहेप्रमु! जदलों प्राप्ति न मुक्तिपद की हो।"

यह है वह परमणावन जैनवर्स-देव, सास्त्र, पुरु के द्वारा दिया गया एक समीप वरदान; जिसका प्राव हुन दुरुपयोग कर रहे हैं ! "पतित पावन' के 'क्षपावन' होने की प्रायंका तथा मय दिखनाकर उसके मूल -देव, सास्त्र और पुरु को विकृत रूप दे रहे हैं। घर क्रमधः एक-एक को के तीजिए -

#### वेच---

जिस वीतराग, परम दिगम्बर नाझावृष्टिचारी शान्तछ्वि के दर्शन से प्रात्मा मन्त्रमुख हो जाता है, विस्व के विरोधी प्राणी वैरमाव खोड़ साथ-साथ विचरने लगते हैं, उस पवित्र देव को प्राव्य हमने तमाया बना रखा है। मीतराग कहं जाने वाले देव के चारों और सोने-चांदी के ऐसे उपकररा परिवर्हों के देर तथा रखे हैं कि जबत के संस्थाण के भी संस्थाक की धावस्थकता पढ़ जाती है। मित्र एक छेठ साहुकार की 'हंबेलो' सा दिखाई देता है। ऐसा सजाया जाता है, मूर्ति की प्रपेक्षा बहां की सजाबट में ही मन व्यस्त हो जाता है। वैन समाज के पुन्य, भारत के प्राध्यात्मक सन्त पूज्य श्री वर्णीजी महाराब को भी इस जुटि का दर्शन हुथा, उन्होंने कहा—"एक ऐसा मित्र नहीं देखा गया जो प्राणीमात्र को लाभ का कारण होता। मूर्ति निरावरण स्थान में होनी चाहिए जिसका दर्शन प्रत्येक कर सके। '(वर्णी-चाणी पूठ १३२) इसी व्यवस्था के प्रभाव का करण है लोगों में भगवान के प्रति ही वाधिक भाव की प्रनिष्ठा की जागृति—

### "सांदनपुर के महाबीर ! मेरी पीर हरी"

सगवान के भक्त को प्रारत की राजधानी के महाकीर पर भी या तो विश्वास नहीं है या है तो बांदनपुर के महाबीर से कम । क्या कारण है ? यही कि वहीं जैसा ठाठ-बाट उसे बहीं नवर स्रांता है सत: बहां के महाबीर को ज्यादा शिक्तशामी मानता है। प्रपर मन्दिर को सावस्यर रहित धाराधना का सादगीपुण स्थान ही रहने दिया जाना तो यह सब बाने पैदा न होती।

#### शास्त्र-

जब सीयों की दृष्टि बड़ी सकुचित थी, बुढ़ि कुपमण्डूक थी, घतः एक दिन या, जब कि स्वापालां के खेरो बाहच बढ़ना प्रता था। बाहच उत्प्रपा पाय था। हस्तीलियन बाहच की ही पूजा होती थी। पर यह दिक्यानुती क्यान कब तक चनता है कुत विकसित बुढ़ि ते नोग सामने प्रायं भीर हुआरों दिरोकों के बाद भी चित्र नवाणी को प्रकाश में लाये। उसी का कल भी यबन सिद्धान्त जैसे पित्र प्रवास के दियां माने प्रता है। या प्रवास के पित्र प्रवास के दिव्य प्रवास है। या प्रवास के प्रवास के लिए उपनथ्य है। 'वागर' का यह 'सागर' सबको मुनभ है। कुछ बाहक पेसे भी है जित पर समय-समय पर नत्कानीत भ्रस्य विवास प्रसाम के प्रवास पर त्यानीत भ्रस्य विवास प्रसाम की दृष्टि से ध्रम्य उत्त हि हो से विवास प्रवास की दृष्टि से ध्रम्य उत्त निरोधी विवास प्रवास की दृष्टि से ध्रम्य उत्त ना सिरोधी विवास प्रवास की दृष्टि से ध्रम्य उत्त ना सामंत्रस्य स्थापित किया वा सकता है। एस विवास का निर्माय कर ते दुष्टो से ध्रम्य उत्त निरास की स्थाप हमारी सकृति में, हमारे धर्म में भा गये हैं उन्हें दूर किया वा सकता है। उस प्रवाह की एतिहासिक कारण सामग्री से भनित्र कुछ सोणों का एक प्रवाह चल परा है। बहर प्रवाह है नये बास्वकारों का जो अकन में सुस्य पर नकत से बहुत ते के है। जो देखों वही अपनी बात को कहता है। धीर प्रमाणिकता के लिए दुर्हाई देना है— धीर प्रमाणिकता के लिए दुर्हाई देश हैं।

"धस्य ग्रन्थस्य कर्तारः मर्वज देवाः तदुन्तर ग्रन्थ कर्तारः श्री गणपर देवाः प्रतिगराधर देवाः तेषा वचोऽनुसारमासाधामया शास्त्रमिदं प्रणीतम्"

''इस मन्य के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव है, उनके पश्चान गणधर देव, प्रतिग्राणधर देव है। बत उन्हीं की वाशी का सार लेकर हमने इस शास्त्र की रचना की है।'' थोड़ी देर को यह सही भी मान बिया जाय। पर माने तो कैसे ? शास्त्रों में पाये जाने वाने परस्पर-विरोधी विचार क्या इस उक्ति के साथक हैं ? हमारे मात्र के व्यक्तियों को यह मात्रायें परम्परा चताने के नाम पर शास्त्र रचना का रोग हो गगा है। जनता भांची है वो मामने होना है वही उसको सबंग प्रतीत होने समता है, सादन प्रकाशक धीर विकेता हजारों प्रतिवा छात्रकर, बेचकर सपना भण्डार भर केते हैं। स्पन्त को उपते हैं, दूसरों को भी उन लेते हैं। वें नमान के वास्त्र-भण्डारों में प्राचीन सावायों सी विमन बाणी के सक्त्य मण्डार भरे पड़े हैं, न उनके दर्शन होने हैं, न प्रकाशन होने हैं। नागौर सावि जैसे सनेको जानन-भण्डार दोन हैं। नागौर सावि जैसे सनेको जानन-भण्डार दोन का भोजन वन रहे हैं।

#### गुरु--

देव, शास्त्र, गुरुका यह प्रकृत-विकृत रूप झाल जिल्ला का विषय बन गया है। परन्तु जिल्ला करने मात्र से तो काम नहीं होगा। काम करने से, उपाय निकालने से होगा। मेरा निवेदन यह है--

१—मन्दिरों को स्रजायवचर न बनाया जाय । नई-नई मूलियां न लगाई वावें धौर जहाँ-जहां मन्दिर हों वहीं नए-नए मन्दिरों का निर्माण न कराया जाए । प्राचीन जो मन्दिर हैं उनका जीगोंडार कराया जाय, यत्र-तत्र जो प्रतिमाएँ पटी है उन्हें एक मुख्यस्थित जगह पर लाने का प्रयत्न किया जाए ।

२ -- मास्त्र प्रकाशन के पूर्व विद्वतारियद् में भेजा जाए । सभी विद्वानों द्वारा निर्दोष कहे जाने पर ही प्रकाशित किया जाए । जारनों में जहां कही भी दूसरे पसों के प्रति कराक हो उन्हें दूर कर दिया जाए जिससे श्रोताओं को बाहक अवाल से सहस्वावना ही प्राप्त हो । शास्त्री के प्राप्तिकारिक तथा श्रारिक वर्णानों को कम कर घाननों के संश्तित कथानन प्रकाशित किये जाने जिससे लोग कम समय और कम पैने में जीवधमं के मान को समफ सके।

२- किसी प्रतिष्ठित विदान जैनावार्य या उनके प्रभाव में विदासण्डली तथा समाज के प्रमाय लोगों के द्वारा विद्या तथा सरावरण की परीक्षा करते पर ही कोई त्यापी, बती, प्रतिमा-प्रारी तथा मुनि या प्रावार्य हो सके। कोई मुनि या शुरुलक अत्थमाला घादि के नाम पर न तो तथा चरता करेन दूसरों से कराये। जो ऐसे काम में सहयोग दें उनंतृं स्थानीय समाज दिण्डत करें।

ोंसे और भी अनेक मुफाब हो सकते है। पर इतना हो जाय तो भी पर्याप्त है।



## राजस्थान नहर योजना ऋौर उसके प्रवर्तक

### राजस्थान की प्यासी भूमि को शस्य श्यामला बनाने का एक मात्र साधन बपने मित्र का महान प्रशंसनीय कार्य

भारत की इस पीढ़ी के लोगों को एक स्वप्त तथा एक मधुर कल्पना को साकार होते देलने का सौभाष्य प्राप्त होगा। राजस्थान के मस्स्यल प्रदेश से एक वड़ी नहर का निर्माण संभवतः स्वयं भी कुछ लोगों को एक मधुर कल्पना ही प्रतीत हो। सन् १६/६ न से वच कर समय की बीकानर रियासत के एक मुख्य इन्वीनियर श्री कवरतीन ने बचने पहले यह विचार रखा तो वहे-वहें हन्दी-नियरों और विशेषकों को यह कोरी कल्पना ही लगी। लेक्नि प्रव यह विचार कर्पना नहीं रहा। प्रव यह साकार रूप ले रहा है भीर केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही नहीं बिल्क समस्त देश की जनता के लिए मुल-ममृदि के डार लोग रहा है। राजस्थान नहर योजना में समस्त देश के साथ संकट को भी डर करने की शमता है।

राजस्थान नहर योजना की प्रेरणा की कहानी वडी दिलबस्य है। देश के एक इलाके के सोगों को प्रसीम कष्ट ग्रीर दाकग दुल उठाते रेल कर एक व्यक्ति के हृदय मे उनके कष्ट दूर करने की भावना जाग उठी। उस ध्यक्ति ने उनकी समस्या का समाधान निकाला ग्रीर उसी समाधान ने समस्त देश की समृद्धि के द्वार स्रोत दियं।

यह कहानी स्वयं इस महान योजना के प्रवर्तक ने शब्दों में व्यक्त की है :---

"बहुत कम बारिण होने की वजह से हम इनाके के लोग फमने नहीं ज्या पाने, पानी जमीन के नीच बहुत गहराई में मिलता है योर फिर भी यह जानी पीने तथा सिचाई के लायक नहीं होता—पशुद्रों के लिए चारे की कमी बोर पीने के पानी की कमी - हम देवी विवासियों के कारण इन कोंगों के कप्ट बौर समस्त देण ने सन्त का सभाव - इन सब बातों से मुक्ते एक ऐसा रास्ता बूँड निकालने की बेरणा मिली जिससे यह सारा रेंगिस्तान हों-भरे नेतों से सहस्रहा उठें।"

लोगों की इन कठिन परिस्थितियों को देस कर श्री कंबरसैन के मस्तिष्क में एक विचार माया। इस विचार ने इह निश्चम का रूप ने तिया। वह दुई निश्चम था देश के सामनों का कनता के कत्याण के निग् उपयोग और इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए नया मार्ग प्रयस्त करना।

राजस्थान नहर योजना की कल्पना करने के दस वर्ष बाद ग्राखिर एक दिन ग्राया जब मारत के इतिहास में एक नए परिच्छेद का ग्रारम्भ हुणा। यह चिरस्मरणीय दिन तीस मार्च १६५८ या जब केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गोविन्दबस्त्मभ पन्त ने संसार की इस महानतम शोजना की जुदाई के काम का समारम्भ किया। भ्रेय पहली दिसन्यर को भी कंवरसैन ने प्रधान भंत्री भ्री जवाहरशाल नेहरू के परामधं पर राजस्थान नहर योजना के प्रधासक का पर संभात लिया। बाद में दिसन्यर १९४६ में केन्द्रीय सिवाई भ्रीर विख्तुत मंत्री के समापित्स में एक उज्वस्तरीय निर्देश समिति स्वापित की गई। यह समिति सरकार को प्रभुत नीतियां निर्धारित करेगी। इसी समिति के धन्तर्गत राजस्थान नहर मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रवान श्री कंवरसैन हैं। यह मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रवान श्री कंवरसैन हैं। यह मण्डल राजस्थान नहर योजना के समस्त कार्य को बीम्रदा तथा कुकलता के साथ पूरा कराएगा। इसके धितरिक्त नहर योजना के के समस्त विकास कार्यों की जिस्मेशारी इसी मण्डल पर रहेगी। निर्देश समिति धीर मण्डल की स्थापना एक गई प्रणाली है जो इस महान् योजना के तिए भारत में पहली बार धपनाई गई है।

### राजस्थान नहर योजना

राजस्थान नहर ४२६ मील लम्बी होगी धीर इसका साढ़े घट्टारह हजार पन कुट पानी सतनुज नदी पर बनाए गए हिरके बांच से घाएगा। घनुमान है जनावय के बांधों के निर्माण क्या को खोड़ इस योजना पर साढ़े ६६ करोड़ रुगए की लागत घाएगी। धाशा है योजना के पूर्ण हो जाने पर देश की घनन की उपज में बीस लाख टन वाधिक की बृद्धि हो जाएगी, जिसका मूल्य कोई तीम कनोड़ रुगया बैटता है।

यह कहना ब्रतिसमीनित न होगी कि राजस्थान नहर योजना ससार की एक बहुत बड़ी सिचाई योजना होगी। प्रभो तक संसार में कही भी इननी बड़ी सिचाई योजना का कार्य हाथ में नहीं निवा गया है। इस नहर में ये बहुत बड़ी सख्या में रजबाई और सिचाई के लिए छोटी-छोटी नहुरे निकतनी। भारत और एशिया में यह सबसे लखी नहुर होगी।

### राजस्थान नहर योजना के लाभ

मुख्य नहर के निर्माण कान में लगभग पत्तास हवार से घषिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके प्रमाश नहर का निर्माण हो जाने पर कृषि के क्षेत्र में कोई पदास हजार परिवारों को काम मिल जएगा। रेलवे, सड़क निर्माण, समाज सेवा, व्यवसाय भीर उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत लोग काम पर सम जाएगे।

### जहाजरानी

इस समय राजस्थान के मस्स्थल प्रदेश में सड़के नाम को भी नहीं हैं, उचित संधार भीर परिवहत व्यवस्था स्थापित करने में समय लगेगा, इस्तिए नहर इतनी बड़ी बनाने का बिचार है, जिसमें बहाब भीर बड़ी नौकाएं चल सकें। इसके नहर को में बस्तियां बसाने भीर डाक-तार, रेल भारि के निर्माण के निए लकड़ी काफी बड़ी मात्रा में हरिके बाथ से लाई जा सकेगी। इसके भागावा राजस्थान नहर की जहातानी, कृषि, धन्य पदायों तथा ऐसी ही धन्य चीचों को मण्डियों में साने का एक सस्ता साथन विद्व होगी।

### पानी की सप्लाई

इस नहरसे जैसलमेर श्रौर बीकानेर रियासत के नगरो को भी पानी दियाजा सकेगा। श्रथिक गहराई पर पानी पाया जाता है।

### रेगिस्तान को फैलने से रोकने में सहायक

उपरोक्त कुछ लाओं के श्रतिरक्त इस क्षेत्र में सिचाई होने से उत्तर प्रदेश, पजाब ग्रीर रैगिस्तान का विचार रुक जाएगा।

### टिड्डियों का संकट

इस क्षेत्र में बस्तिया बग जाने ग्रीर खेती होने से टिड्डियों का खतरा दूर हो जाएगा नयोकि टिड्डिया रंगिस्तान में ही ग्रधिक गनवती है। इस प्रकार टिड्डियों से ब्रनाज की जो भारी हानि होती है वह बच जाएगी।

#### सभ्यता का विस्तार

शानिपूर्ण जीविकोपार्जन के माधन हो जाने से इस इलाके में डाकेडनी से गुजारा करने बाले लोग भी सभ्य नागरिकों की तरह स्थायी मग से उस कर धपना जीवन वितायेंगे।

#### ग्रकाल का निवारण

रैसी के स्थायी माधन हो जान से अकाल का डर जो सदा बना रहता है, दूर हो स्नाएगा।

यह नहर राजस्थान के लिए बरदान सिद्ध होगी। जिसका मृतमान रूप म्रापके घनिष्ठ मित्र श्री क्वरसैन जी के मध्निस्क में आया।



## वैश्य वर्ग साहस ऋौर उद्यम को ऋपने हृदय में स्थान दे

### "मेड इन इण्डिया" की साख को मजबूत करना हमारा नया नारा है

मनुष्य घरीर के साथ समाज की तुलना करने हुए हमारे ग्राचीन शास्त्रकारों ने धारीर के सिल्म-सिल्म घंगों में से बेरव वर्ग की उदर घर्षाण् थट की सजा दी है। छारोर को जीवित धोर पुष्ट श्लोन के लिए उदर का कार्य भीवन को प्लाजन मान, रक्त, प्रज्ञा इस्तादि तैयार करने बाले विविद्य रस बुटाना है। पेट की यह किया नितनी उत्तम होंगी, सरीर का पीएण धोर उसके रेक्षा भी उत्तनी ही भनी प्रकार हो सकेगी। यही स्थिति समाज के निर्माण में बैश्य वर्ग की बतलाई गयी है।

कृषिप्रधान प्राचीन धर्ष-व्यवस्था में वैदय वग का महत्व यदि उक्त कवन से स्पष्ट है, तो वर्तमान युग की उद्योग-प्रधान धर्य-व्यवस्था में इसमें और भी स्थिक ध्रमिन्दि हो जाने की बात सहन ही समभी जा सकती है। ध्राज किती मी समाज और देश की शक्ति, सम्पन्तता, सुरक्षा धीर गौरव उसके व्याचार-कार्य में संसम्प व्यक्तियों धर्यात् वैदय वर्ग की सफलतायों पर पूर्णतया निर्मेर करते है।

्स कथन के प्रभिन्नाय को पूरी तरह समभने के लिए इस सम्बन्ध में बिस्तार से विचार प्रावस्थक है। तिनक सीविण तो सही कि देश की जनता प्रपत्नी दैनिक विविध प्रावस्थकताओं प्रयांत् भोजन, वस्त्र, सहन ध्रीर प्रम्य सामग्री की व्यवस्था के लिए किश वर्ष पर निर्भर है। स्थर कर से यह कार्य वर्ष य वर्ष द्वारा ही सम्मन्न किया जाता है। फिर विदेशी दुद्रा से देश के कोश को समूद बनानं बाला घीर विदेशों को नाना प्रकार की प्रावस्थक स्वसूप प्रवास कर इस प्रकार देश के गोरव ध्रीर शान को बार-चान्द लगाने वाला वर्ष कीन-सा है ? यह कार्य भी निर्यात व्यापार के निर्ण नाना प्रकार की बस्तृत्व तंत्रार कर वंद्य वर्ष सम्मन्न करता है। शानिकाल मे देश की इस वर्ष प्रसुवस्था तेत्र करें के उपरान्त पुरकान मे देश की रहा की स्वत्र वर्ष पर है ? युद्ध के लिए सरकारों, तोगी, टेको, प्रगु-हथियारों, गोना-चारूस, विमानों, जलगीतों प्रोप वाहनों, विभिन्न गरियानों घीर प्रस्य सामग्री का निर्यात कीन करता है ? स्थब्द रूप में यह कार्य भी वेदय वर्ष यो द्वारा प्रतान की वाल की स्वर्थ कार की उपयोगी सामग्री तैयार करते हैं। वेह युद्धकान में लड़ाई के उपयोग से प्रान्य वानिकाल में विविध प्रकार के उपयोगी सामग्री तैयार करते हैं। वेह युद्धकान में लड़ाई के उपयोग से प्रान्य प्रान्थ की विविध प्रकार के उपयोग सामग्री ती वर्ष करते हैं।

### समाज की रीढ की हड़ी

ंसी दगा में समाज में माज बंदन वर्ग का नहीं स्वान है, जो गरीर में रीड़ की हुई। का है। प्रत्येक समाज का सहाया प्रथवा भाषार वैषय वर्ग कन नया है। इसी नीव पर समाज का समुवा भवन लाइ। किया जाता है। अपने कार्य में वैष्य वर्ग के निपुत्त भीर योग्य होने की दिशा में समाज भवने बढ़े मूचालों भीर तुष्ताने की सुन्मता से मेल जाता है। इक भाषार पर स्थापित इस महा-निका को कोई अपना नहीं सकता। इस प्रकार का समाज भवना देंग चिरकाल तक फलता-प्रन्ता रहता है। नीव पक्की होने के कारण ऐसे भवन का निरन्तर विस्तार सम्भव है। नयी मजिलें वनती भीर बढ़ती रहती है। पुरानी मंजिलों को सुवार कर, उनका निस्य नया पूर्यार करके, नयी-नयी समयोचित सुविधाओं का सदा विकास होता रहता है। इस प्रकार समाज चिर-स्थायी रूप पारण कर लेता है।

प्राज जो देश धौर समाजे उन्नत धौर स्वायी है, उनके इतिहास की सामूली सी छान-बीन करने से इस कथन की सत्यता का परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड लगमग दो सौ वर्ष तक सारे संसार पर राज्य करता रहा। बटिश साम्राज्य का उस काल में इतना ग्रधिक विस्तार या कि उसके बारे में यह बात कही जाती थी कि वृटिश साम्राज्य में मूर्य कभी नहीं छिपता। सातों समझों पर उसका शासन था। ब्रिटिश शक्ति के इस विस्तार का वास्तविक कारण उसका विणक समाज मर्थात वैश्य वर्ग ही था। भाज बिटेन की वह शक्ति नही रही, फिर भी "मेड इन इंगलैंड" (इग्लैंड में तैयार) इस शब्द का चमत्कार पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है । मोटे से धौर सर्वथा पिछड़े जापान को ५० वर्ष से भी कम समय में पुरव का उगता हुआ सुबं विशेषण प्रदान करने वाला कौन था । निश्चित रूप से इसका श्रेय जापान के वैश्य वर्ग को प्राप्त है । ग्रत्यसमय मे ग्रसाधारण उन्तति कर उन्होंने जापान को इतना समये बना दिया कि एक ओर तो वह जर्मनी, इंगलैंड ध्रादि देशों की क्यापारिक प्रतिस्पद्धीं को फेलने योग्य हो गया, दूसरी ग्रोर रूस से टक्कर लेकर वह समके दौत खटटेकर सका। जापानी वैश्य-वर्गका यह चमस्कार था. जिसने उस पिछडे हुए स्रीर पराजित देश की काया पलट दी। स्राज संसार में संयुक्त राज्य स्रमरीका की प्रथम स्थान प्राप्त है । कौन नहीं जानता कि उसे यह पद दिलाने का श्रेय किसको है । श्रपनी प्रत्येक ग्रावश्यकता के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहने वाले इस थिछड़े हुए महाद्वीप को सौ वर्ष के कठोर परिश्रम के उप-रान्त अमरीकी व्यापारिक वर्ग ने संसार में सबसे अग्रणी बना दिया है। आज संसार में सबसे श्रिषक उत्पादन इसी देश का है। श्रमरीकी व्यापारिक वर्ग इस स्थिति से सतुष्ट नहीं। श्रपने उत्पादन में ग्रीर भी ग्रधिक वृद्धि करने का उसका प्रयत्न चालु है।

### हेम् भौर भामाशाह

वर्तमान युग के वैदय वर्ग की चमत्कारिक सफलताओं की कुछ भलकिया ये है। यदि हम प्रपंत इतिहास की लोज करें, तो हमें प्रपंत वैदय वर्ग की घसाधारण देनों से पूर्ण प्रनेक कहा-निया इतिहास के पन्नों में छित्री हुई मिल जायेगी। भारतवर्ष को 'लोने की 'लिहिया' विशेषण किसने दिलाया था। नागा प्रकार की सामग्री डो-डोकर देश-विदेश की यात्रा करने बाले विरायक पुत्रों के परिश्म का हो यह परिणाम था। प्रपनी मेहतव से इन लोगों ने इतनी धन-सपदा प्रजित की कि इस देश का भग्नार लवालव भर गया। देश की यात्रा करने वाले विदेशियों की प्रांखे इस धन की चमक से चीषिया गयी धीर उन्होंने इस देश का यह नाम एल दिया।

क्षपने प्राचीन इतिहास की कोज करने पर हमें ऐसे अनेक मुगो का परिचय मिल सकेगा जिनमें इस देश के व्यापारिक वर्ग ने दूर-दूर विदेशों में इस क्षेत्र का नाम उज्ज्वल किया। कई सहस वर्ष पूर्व भारतीय वस्त्रों की विको करने जाने व्यापारी मिस और उसी भी दूर के देशों में पहुँच। भारतीय वसत्र कना के नमूने प्रस्तुत कर उन्होंने भारत का नाम इन देशों में चमकाया देश का कोच भरने के निष् वे लोग अपने साथ विजुल सम्परा भी लाए।

इसके बाद के युगों में भी विदेशों से वैश्य वर्ग का सम्बन्ध इसी प्रकार बना रहा । पूर्व में बहुत दूर समुद्रों की बिंगक पुत्रों ने यात्राये कीं। इनके पूर्ण विवरण यद्यपि उपलब्ध नहीं धौर उनकी स्रोज का काम अंथ हैं, किर भी जिन देशों में ये लोग गये वहा प्राप्त की गई सफलताओं के स्मृति-चिह्न स्वरूप बहुत से खंडहर और अन्य बादगारें विक्षरे हुए मिलते हैं। इनसे इन यात्राओं भीर वहां भीजत यहा भीर कीर्ति भीर साथ ही धन-सम्पदा इन सबका पता मिलता है।

मध्यकाल में देश के गौरव की चार-चांद लगाने वाले हेमू विनए धौर भामाशाह के नाम से कौन परिचित नहीं। उनकी स्मृति इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में ग्रंकित है।

#### पतन का काल

किन्तु वैदय वर्ष की यह स्थिति धीर गौरव सदेव इस रूप से बने नहीं रहे। जब तक वैदय समाय में शाहस धीर पराक्रम बना रहा, वह फनता-फूनता रहा धीर देश का हड़ प्राधार सिंद्ध हुया। किन्तु उसमें चीर-चीर शियिनता माने तथी। इसका स्पष्ट विद्वह विदेश यात्रा पर नगने वाले प्रतिबंध थे। फनस्वरूप वेदय वर्ष की सम्पदा धार्यन रूर ने प्री क्षेत्र स्वापा पर नगने वाले प्रतिबंध थे। फनस्वरूप वेदय वर्ष की सम्पदा धार्यन रहे के उसकी वृत्ति पर रोक लग गई। यात्राघों के सभाव में परिवहन व्यवस्था को धायने नियन्त्रण से रखकर उसमें निरन्तर सुवार करने की धावश्यकता नहीं रह गयी। फनस्वरूप इसके संगठित रूप का धन्त हो गया। विदेशी सम्पर्क के धानाव में संसार की व्यापारिक रिथित में में होने वाले सामिष्क परिवर्तनों का कोई ज्ञान वैदय वर्ष को नहीं रहा। फनस्वरूप नये-ये समयानुरूप वर्षों धीर कला-कौशनों का जारंभ नहीं किया जा सका। साथ ही पुरानों को नया रूप देना भी संभावित नहीं रहा। इस रियति के फनस्वरूप जिन कार्यों से पहले काफी भूत मिलता गा, वे हानि प्रयान का लाभ के वन ये।

इन सब बातों का परिएगाम यह हुधा कि बैध्य समाव ऐसे कार्यों में संलग्न हो गया, जो भपेक्षाकृत कम बोलिम भरे थे। जमीदारी, साहुकारी भीर दमाली जैंके कुछ घन्यों तक ही उसने भएने भागको सीमित कर लिया। बृटिश शासनकाल में यही स्थित बैस्य समाज की थी। भारतीय समाज के लिए भी बैस्य बगे के पतन का यह काल मुलामी का काल सिद्ध हुधा। बैस्य किसी बात से सरपट नही होती।

### हमारी वर्तमान स्थिति

हमारी वर्तमान स्थिति धौर भी अधिक सराब है। देश के धाशाद होने के बाद से जगर मिनाये रहे-सहे कार्य भी बैस्य समाज के हाण से निकलते जा रहे है। कानून बनाकर जमीं-दारों की प्रया समाप्त कर दी गई। ऋण देन की विविध प्रकार की राजकीय व्यवस्थामें प्रव तक की जा चुली हैं। इनके फ़नरबस्प साहुकारी का ध्रव्य मी नियम्ब माप्त हो गया है। दलाली के बहुत से काम समाप्त हो चुके हैं। जो शेष हैं, उन पर भी नियन्त्रण गर हें हैं। इस प्रकार बैस्य समाज की स्थिति प्रकार गोंवनीय धौर दयनीय वन गयी हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का यह चित्र काफी डरावना है। फिर भी इसे ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता कि इससे हमारे साहस की समाप्ति होकर पूर्ण निराशा फैल जाए। वर्तमान स्थिति जो केवन हमें सबग और सावधान करती है। यदि वैदेय वर्गने अपनी शिथितना का परित्याप नहीं किया नो निःज्य ही उसका बिनाया और नमाधित हो जाएगी। किन्तु इसके विपरोत्त यदि उसने अपनी जिर-निदा में जागकर साहत और उद्यम से भरा अपना पूर्व रूप धारण कर लिया, तो बहुत बीझ ही वह सारे संसार र तो तरह छा बाएगा जैसे कि ४ हजार या इससे भी अधिक समय पूर्व से लेकर धाव से लगभग २ हजार वर्ष पूर्व तक बह सारी पृथ्वी पर स्नाया हुया था। धावस्थकता केवल साहत धीर सुम-जूक से काम लेने की है।

यह कोई कोरी करपना नहीं। जिन घोट से भाइयों ने इन मुग्गी का परिजय दिया है, वे देश-विदेश में माशिक रूप से माशी कीरी-प्वता कहरने से सफन हो चुके हैं। उनकी छोटी-छोटी सफनताओं से हम भविष्य की सहान भोकी का मतुमान बात भी गांग सकते हैं। प्रपत्ने भविष्य का पूर्याक्षरिया निर्माण हमारे सपने प्रयत्नी पर निर्मेष करता है।

### उत्तरदायित्व की महानता

हमारे प्रयत्नों की पूर्ण मफलता के लिए तीन वातों की जानकारी हमारे लिए धावस्थक है:—(?) वैद्य वर्ष का प्राचीन गीरव, (?) समाज की रचना में वैद्य वर्ष का महत्व और (३) वैदय वर्ष के प्रत्यदायिक की महानता। प्रनम दो बान जहा हमारे खाहम धीर पुमन-कुम तो जक्ताकर हमें मारे बढ़ाने को प्रत्यत्व की जानकारी हमें मही मार्ग पर घयमर होने में कहायक है। महत्व ज्यां-ज्यां बदता जाता है, उसके माज ही ज्यक्ति का उत्तरदायित्व सी अधिकाधिक होना बना जाना है। यदि इनका संतुत्तन बना जहे प्रयत्ति वहने हुए
सहत्व के साथ उत्तरदायित्व की भावना की बृद्धि न हो, तो कोई भी अ्यन्ति वहने अथवा समाज

ष्राज जबकि वैश्व समाज नई दिशा की लोज में संतम्ज है, जबकि वह प्रग्रसर होने की बात सीच रहा है, उसमें उत्तरदायित्व की इस भावना का विकास भी धावश्यक है। व्यापार-कार्य संकट भीर जीविम से पूर्ण कार्य है। वह सत्वधिक साहत्व और मुभ्य की माप करता है। कोई भी श्वित सरल मार्ग को घरनाकर इस धभ्ये में ताभ नहीं कमा सकता। केवल तत्काल लाभ पर वृष्टि रत्वने से हमारा कार्य व्यापार में नहीं चना सकता। सफल व्यापारी भविष्य भ्रोग दूर भविष्य सभी पर नवर रखता है और उसका धावरण उसके घनुमार होता है। सभी दारा में वह देश-विदेश में कीर्ति भीर सम्पदा का उपार्थन कर सकता है।

ऐसी दया में हमारा वर्तमान नारा भिड़ इन इंडियां (भारत में निर्मित) की साल को इस देश फ्रीर विदेशों में कुट करना है। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए, तो शीघ्र ही संसार की मण्डियों में हमारी तूर्ती वजने लगेगी। इसके फलस्वरूप स्वयं हमारा समाज फ्रीर देश दोनों नव-स्कूर्ति प्राप्त कर फ्रीक्कांधिक दृढ होते चले जाएंगे।



## त्र्याइये महावोर जयंती पर राष्ट्र-निर्माशा की प्रतिज्ञा करें

### वात्सल्य और प्रभावना ग्रंग को फैलायें

यह सर्वविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नही प्रपितु उस हर व्यक्ति का है जो प्रपत्ती इहिस्सों पर काब् पाकर मामारिक नामनाधों को जीन सके। उसे जिन (इहिस्सों को जीनने बाला) या जैन कह सकते हैं।

जैन पर्म एक सावंभीमिक घमं है और मनुष्य मात्र इसको प्रपता सकता है। यह प्रावस्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय अथवा समाज से ताल्कुक रखता है, बल्कि जो उसके सिद्धांनों में विदयास रखता है और उनका पूर्णस्पेस्प पालन करता है वह जैन है।

ह्यात्र यह किसी से हिएना नहीं है कि जैन घर्मानुसाइयों ने समय-समय पर झानी बीरता व पर्म-गरायगाना के तो कार्य किए एवं देश के निर्माण में तो शहितीय आग निया उनसे जैन समाज ही का नहीं बन्द भारत भर का मस्तिष्क केवा हुआ है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके प्रमाण मिनते हैं। उतिहास इसका साधी है।

माना कि जैन यमं एक घहिनक और सर्वपानक पर्म है किन्तु कायरता की भावनाओं बाला नहीं, बीरस्त की भावनाओं से पूर्ण उदार यमं है। उनके प्रतिपालक और प्रवर्तक प्राय: क्षत्री बीर हो हुए है जिन्होंने नदैन जैन घर्म के मुख्य विद्वादों को पाला। उनका दृढ दिक्वास था कि किसी को मनाना पाप है किन्तु किसी के द्वारा सदाया जाना भी पाप है और इसी को कार्यान्तिन भी किया। उन्होंने सदियों तक भारत पर शासन किया किन्तु उनके शासनकाल में किसी भी प्रस्य राष्ट्र और शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर धाक्रमण कर सके। यही काररा है कि प्राव भी उनके शानरा कारनामें तथा नाम जिन्दा है।

जीओ ग्रीर जीने दो का निर्दात मानव-बाति के निए ग्रम्-ग ग्रीर एक नई रोशनी देने बाला है। बही कारण है कि हलारा देंग समार में दम जिद्धात को पूरा करने में ग्रग्नणी रहा है। मही सिद्धात ग्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महालीर ने घरने संदेश में दिया शीर इस निद्धात को प्रसारित करने के लिए विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पूर्वज गए।

सैकड़ों बयों की दामता के बाद भगना देश स्वतन्त्र हुया है। इस स्वातन्त्र्य फ्रांदोलन में बढ़ी जैन समान का प्रहिला-सिदात एक शस्त्र या जिसे भारत के देगभवत जैनों ने घर-घर पहुँचाने की भरसक केशिश की। बागू घीर देश के धनेक उत्साही देश-तैवकों के सद्दुप्रत्स के श्री सहिसा-शरत कारागर हुछा। इसी फ्रीटिसा के प्रवत्तंत्र और उद्योगक प्रातःस्पतीय भगवान महालीर का जन्म दिवस इस वर्ग की २८ मई १९४२ की है। इस चुन श्रवसर पर, जब कि हम स्वतन्त्र है, हमाराकर्तव्य क्या हो जाता है? देखना भ्रव यह है। केवल जलून या जलसे मात्र से तो हमारे काम की इतिश्री नहीं हो बाती है भ्रिष्टित एक जिम्मेदारी भ्रीर भी वढ़ जाती है भ्रीर वह है देश का नव-निर्माण । भ्राइट, भ्राज हम सब बैठकर इस पुनीत अवसर गर, जबकि भगवान महाबीर स्वामी के जीवन-वरित्र से हमें एक नई रोधनी व प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा करें कि हम देश का मान-स्वर संसार से बार्यिक ऊंचा करेंगे ताकि श्रविहास की बह स्वजा संसार में सर्वोन्तत होकर गर्वसे लहुराया करें।

### भगवान् महाबीर ग्रौर ग्रहिसा

भगवान महाबीर की घोंहसा का पाठ फाज विश्व में फैला हुया है घीर इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में इसी घोंहसा-शस्त्र की तीश्ल घार के सम्मुख बटिया साम्राज्य भी नहीं ठहर सका।

भगवान महाबीर इसके प्रवर्तक थे। उनकी वाखी, मन और कर्म में ब्रहिंसा की भावना व्याप्त भी जिवने संसार को एक कर्मशीलता भीर विश्ववन्युत्व की प्रेरणा दी। निःसन्देह जैन समाज उसी का प्रमुखायी है। हम चाहते हैं जैन समाज उनके पदीचक्कों पर चलकर मानवता की भावनाओं और उनके सन्देशों का प्रतिपादन करे। प्रीपक विवाद में न पड़ कर इतना ही कहना काफी होगा।

स्राज जैन समाज स्रोर सहिता के प्रनुषाधी तीर्थकर भगवान महाबीर का जन्म दिवस मना रहा है। यह बडी प्रसन्तता की बात है। उनके सन्देश की रोशनी में देश की उन्तर्ति हो, यह हमारी कामना है।

महाबीर जबन्ती पर मरकारी छुट्टी न होने से कुछ विवाद-सा खिड गया है धीर जैन समाज ने इसके लिए भारत सरकार से माग की है। सरकार यदि सम्भव नमभती है तो धवस्य ही इस धीर कदम उठाया जाना चाहिए।

### महावीर क्या थे

भगवान महाबीर के बिषय में कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार है :--

"भगवान महावीर घहिसा के घवनार थे। उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया या।"" महावीर खामी का नाम यदि इस समय किसी भी सिद्धात के लिए पूजा जाता है तो वह महिसा है। "" प्रत्येक वर्ष की उच्चता इसी बात में है कि उस घर्ष में प्रहिसा तत्व की प्रधानता हो। प्रहिंसा तत्व को यदि किसी ने प्रधिक से धियक विकसित किया है तो वे महावीर स्वामी थे।"

—महात्मा गान्धी

'वे महावीर घर्षात् महान विजयी इतिहास के सच्चे महापुरुष हैं। उद्वतता घोर हिंसा के नहीं किन्तु प्रेम घोर निराभिमानता के महावीर थे।''

—टी० ए**ल० वास्या**नी

"प्राचीन भारत के निर्माता पुरुषों में श्री महाबीर स्वामी एक थे।"

—श्री विजयराधवानन
"महाबोर की शिक्षायें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो वे घारमा की विजय आये हों। जिसने
धन्तत: इसी नोक में स्वाधीनता धौर जीवन पा निया हो। हवारों घादमी उनकी घोर टकटकी
लगाये हैं। उनको बेसी पवित्रता घोर शांति की चाह है।"

— डा॰ घस्वेटों पागी, जिनोवा (इंटली)
"संसार सागर में डूबते हुए मानवों ने धपने उद्यार के लिए पुकार। इसका उत्तर
महावीर ने जीव को उद्धार का मार्ग बतलाकर दिया। दुनिया में ऐक्य धीर साति जाहने वानों
का प्यान भी महावीर का उदार सिक्षा की धीर साकृषित हुए बिना नहीं रह सकता।"

— डा॰ वास्टर गृहिंग

"महाबीर ने भारत मे निर्वाण के इस सन्देश का घोष किया कि धर्म रिवानमात्र नहीं बिल्क समायेता है। निर्वाण पद की प्राप्ति सम्प्रदास के बाह्य सस्कारों के कर नेने से ही नहीं हो जाती बल्कि सज्जे धर्म का धाप्रय लेने से ही होती है धर्म मनुष्यों के मध्य कोई भेदभाव नहीं उपन्य नहीं करान्त । कहने की धावस्यकता नहीं कि इस उपदेश ने जाति-भेद को दवा दिया धीर समस्त देश को जीत निया।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

### 

र्जन दर्शन बहुत ही ऊबी पवित का है। इसके मुक्त तस्व विज्ञान शास्त्र के प्राधार पर रचे हुए हैं। ऐसा मेरा धनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव हैं। ज्यां-ज्यो पदार्थ विज्ञान आंगे बढ़ता जाता है, जैन धर्म के सिद्धातों को सिद्ध करता है धीर में जैनियों को इस धनुकूलता का लाभ उठाने का अनुरोध करता हैं।

पहिला सम्यता का सर्वोपिर धीर सर्वोत्कृष्ट दरजा है। यह निर्विवाद विद्ध है धीर जबकि यह सर्वोपिर धीर सर्वोत्कृष्ट दरजा जैनम्बर्य का मूल है तो इसकी धीर सर्वोत्कृष्ट दरजा जैनम्बर्य का मूल है तो इसकी धीर सर्वोत्कृष्ट मुद्र स्वात के साथ यह कितना पवित्र होगा, यह भाष जुद्र ही समक्ष सकते है। जैनी लोग प्रहिसा देवी के पूर्ण उपासक होते हैं भीर उनके धावार बहुत सुद्ध धीर प्रशंतनीय होते हैं, उनके वत धीर सर्व व्यवस्त वर्गरह बातों के जानने से पुक्त बहुत सुद्ध धीर प्रशंतनीय होते हैं, उनके वतर धीर सर्व व्यवस्त वर्गरह बातों के जानने से पुक्त बहुत सुद्ध धीर उनके चरित्र की तरफ मेरे दिल में बहुत प्रारद उत्पन्न हुआ। जैन मुनियों के आवार देवले से मुक्त के प्रति कठिन जान पहते हैं लेकिन वे ऐसे तो पवित्र है कि हर एक के अन्त-करण में बहुत प्रतिकार धीर आदर उत्पन्न करते हैं। एसे चरित्र से सर्वे साधारण पर प्रभाव पढ़ता है।

--- डा॰ एल॰ पी॰ टेसीटोरी इटालियन - भर्म देशणा से

## जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो

### एक मंच और प्रचार की ग्रावश्यकता

सन् १८५० के नदर के बाद कुछ वर्षों तक भारतवर्ष के हालत बहुत बिगड़े रहे। सारे देश में झातंक छाया रहा और जनता भयभीत रही; जिसके कारण सब कामों में शिथिनता आ गई। धीरे-धीरे विदेशी शासकों के पाव पूरी तरह भारतवर्ष में जम गए तब जनता को भी कुछ चैन मिला। विदेशी शासकों को भारतवर्ष में राज्य के कार्यों को चलाने के निए क्लकों की जरूरत पड़ी। उन्होंने प्रपने ढंग की शिक्षा खिलाने के लिए स्कूल और कांगज खोने। विदेशियों की शिक्षा स्थार-विचार, रहन-सहस खोर कांगज स्थार-विचार, रहन-सहस क्रांत आनार-विचार, रहन-सहस क्रांत सान-गान में बहुत सनद था।

कुछ ही दिनो बाद जनता ने घनुमान किया कि हमारे बच्चों में नैतिकता धीर धार्मिक संस्कारों की कमी होती जा रही है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन सार्यक नहीं। यदि इस भीर ध्यान न दिया तो हमारा पतन हो जाएगा। तमाप देव में एक ऐसी नहर दीशे कि भारतवर्ष की सब बातियों, समार्थों भीर वर्षों ने नैतिक धीर धार्मिक सस्कार बच्चों में पैरा करने के लिए धापना-प्रपान संगठन बनाकर उनमें नैतिकता धीर धर्म-तिस्ना का प्रचार करने के लिए विचार किया।

र्जन समाज में भी जापृति की नहर दौड़ी। सन् १६०५-०६ के लगभग जैन समाज के कुछ विकेशील उसाही और धर्म-प्रेमी नवसुक विद्वानों का एक दल मेंदान में माया जिनके हुन्यों में समाज-संगठन और प्रम-प्रमार की उल्लट भावना और तहन थी। उन्होंने समाज संगठन और धर्म-प्रमार की उल्लट भावना और तहन थी। उन्होंने समाज संगठन और धर्म-प्रमार का दृढ निक्चन क्या जिनमें पन गोधानदास जी वर्रया—पन चुनीनालओं—पन पुकंदीराम जी मुराराबाद, पन छेदालाल जी ध्रतीपक पर पर प्रमार की सावलीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। यह सब विद्वान ध्रपती-प्रपत्ती दिशाओं समने-स्पार के सावलीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। यह सब विद्वान ध्रपती-प्रपत्ती दिशाओं समने-स्पार के सावलीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। यह सब विद्वान ध्रपती-प्रपत्ती दिशाओं समने-स्पार के सावलीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। यह सब विद्वान की पार पर प्रमार काने में पर प्रमार की पार विद्वान की पार पर प्रमार की हों कि पार माम स्वीव विद्वान की पार कि के सारों की निकल पढ़े, स्थान-स्थान पर पुमकर लोगों को इकट्टा करना, समाये युनाना, भाषण्य व उपदेश देना और स्थानीय समाये कायम करना मुल्य कार्य होंगा स्वाभाविक या कि समाय को संगाये कार्य की स्वीव की समाय को संगाये की समाय को संगाये की समाये को संगाये की साय को संगाये की लागे की संगाये की साय को संगाये की साय को संगाये कार्य विश्व के दिशास रेने समाय को एक सूत्र में पिरोमा जा सके भीर उलके देश दर प्रमाय की उनति के उताय सोचे जाये और ठोस कार्य किया। इस सहानुमाओं ने वह उल्लाह धीर लगन के साय काम किया जाय । बीच में बहुत-सी सङ्गन मार्टिंग पर हिम्मन नहीं हारी और प्रथम ध्येष पूरा करने में चुटे रहें।

पूरे बीस साल के अपक परिश्वम के बाद इनका मनीरण तकत हुआ। भी जम्बू स्वामी की निर्वाण भूमि चौराती (मृष्ट्रा) में कार्तिक के मेले के अवसर पर संगठन कार्य को भूम रूप केने के लिए उपयुक्त समय समका गया और सन् १८६४ मेले के मौके पर दिगम्बर जैन समा की नींव वाली गई।

हसका पहला प्रथिवत १८६६ में मानतीय राजा हैठ लक्षमण्यास जी के सभापतित्व में मचुरा में बहुत शान के शाप हुआ। प्रथिवेशन में बैन गवर को भी निकालने का निश्चय किया गया जिसका सम्पादक बाबू मूरजभान जी वकील कहारतजुर को नियुक्त किया गया। महासमा के प्रथिवेशन का प्रायोजन भारत के विभिन्न रथानों में किया गया। हर स्थान में महासमा के प्रथिवेशनों को प्रभूतपूर्व सफलता मिली। दि॰ जैन महासमा का कार्य बहुत व्यापक होता जा रहा या जिसका श्रेय राजा सेठ लक्षमण्यास जी मणुरा, क्रिटी चम्पतराय जी कानपुर, सर सेठ हुकमचन्दवी हरदीर, बाबू निमंनकुमारजी शारा, बेरिस्टर चम्पतयायजी, शानशेर साह सलेस बनदवी नजीवाबाद, तीयेभक्त लाना देशीसहायजी किरोजपुर, सेठ टीकमचन्दजी सोनी (प्रजेसर) धौर ला० जन्द्रसायहजी रहेत सहारजपुर को है।

सन् १६२०-२२ तक तो प्र० भे० दि० वँ० महासभा का कार्य बहुत ठीक चलता रहा, सब कार्यकर्ता लगन धीर प्रमयुक्त उत्साह के साथ महासभा का कार्य करते रहे; बाद में प्रति-फियाबारी (स्दिबारी) भीर सुध्यस्क विचारपारा रखने वाले सुधारकों का मुद्रित जिन शास्त्रों के भ्यार, नवसुक्तों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिदेशों में शिक्षा के लिए कारे देना, दस्सा चिनेक-बारों का जिन मन्दिरों में पूत्र का समान भिष्कार देने और समान मे वैनों की विमन्त जातियों में भलानतिय विवाह करने के विषयों को लेकर सुधारक भीर रुद्धितारों के दो दस हो गए जिसके करसदक्ष १६२३ में दिल्ली की विमन्न प्रतिष्ठा के समय कुछ उत्साही सुधारक भावंकर्ताओं ने भारतवर्षीय दि० वँ० परियद को स्थापना कर दी, जिसके मुख्य संस्थापकों में बीरस्टर चंपतरायत्री, बहुष्यारी वीतनप्रसाद जी, बादू प्रजीवाप्रसाद वी लवनते , बादू रतनताल भी बिजनीर भीर साहु युगमन्दरदास जी नवीवाबाद के नाम उल्लेखनीय है।

प्र० भा० दि० जैं० परिषद के उस्ताही कार्यकर्ताभों ने बहुत संकटों का सामना करके बच्ने-बड़े कार्य पमं भीर समाज की उन्नति के लिए किए। बाज मुद्रित जैंन शास्त्र प्रायः सभी मन्दिरों में दिलाई पढ़ते है। विदेश बात्रा पर किसी को कोई धार्पात नहीं, दस्सा भीर बिनेकबार माइपों के लिए जैन मन्दिरों में पूजा करने की कोई रोक-टोक नहीं है। जैंनों के भ्रापस में भन्त-जीतीय विवाहों की कोई कज़ावट नहीं।

मेरा यह पुकाब है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज का एक प्लेटकार्म हो, माबाज और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त दि० जैन समिति बनाई वानी चाहिए जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे। इस समिति में सभी घ० मा० दि० जैन संस्थाओं के दो-दो चार-चार प्रतिनिधि उन संस्थाओं की कार्यकारिणी द्वारा जुन कर भेजे हुओं को संयुक्त समिति का सदस्य बनाया जाए। देश की रक्षा भीर एकता के लिए जबकि भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय, जातियाँ भीर राजनीतिक दल एक प्लेटफार्म पर एकतित हो सकते हैं तो कोई कारए। नहीं कि एक धर्म के मानने वाले दि० जैन भाई प्रपने वर्म छोर समाज की उन्तति धौर रखा के लिए वर्षों नहीं एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते ?

सुके माता है कि दि॰ जैन समाज के मध्यमध्य महानुमाव यदि इस और प्यान देंगे तो भवस्य सफलता मिलेगी। आवक्तिरोमणि साहू शांतिप्रसादजी जैन—सर सेठ भागवन्दजी सीनी—जैनत्त भेया साहब राजकुमार सिंह जो जो पहले से ही प्रयत्न कर रहे हैं उनसे भेरा नम्म निवंदन है कि वह सपने प्रयत्नों को चातू रखेंंंं धोर एकता की योजना में उत्तर-फैर करके कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालें। इस समय समाज की परिस्थित बड़ी गम्भीर तथा शोवनीय के. भ्राप यब इसका संरक्षण करें।

## भगवान् महावीर ऋौर उनके संदेश

ईसा पूर्व पांचवी-स्कृती शताब्दी में विदेह देश की राजधानी वैद्यानी (वसाइ के निकट) गडक नदी के तट पर क्षत्रिय कुण्डप्राप्त और बाह्मएा कुण्डपाय दो सुन्दर नगर स्थित थे। इन्हीं दो नगरों में से प्रथम नगर क्षत्रिय कुण्डप्राप्त में ईसा से ४२६ वर्ष पूर्व, यहां के गणराजा सिद्धार्थ के घर चैत्र सुक्ता त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुखा दा।

वैशाली का गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। यहां गणसत्तात्यक राज्य की व्यवस्था प्रत्येक गण के चुने हुए नायकों के मुद्ध ची। यह 'गल राज्य' कहे जाते थे। राजा तो नाम मात्र का होता था भीर वह राज्य का साधन सर्देव गणनायकों की सम्मति से ही करता था। उस समय चेटक वैशाली का बलशाली शासक दा। यह र गण राज्यों का स्थिनायक था। इन्हों चेटक की वहित जिसला का विवाह कुण्डवाम के गणराजा सिदार्थ से हुस्य या।

### जन्म-समारोह

प्रपने घर पुत्र जन्म का समाचार पाकर सिद्धार्थ की सुधी का टिकाना न रहा। पुत्रोत्पत्ति के हर्ष में क्षत्रिय कुण्डसाम में दस दिन तक सपूर्व समारोह मनाया गया। कर माफ कर दिया गया, श्रमण संतो को दान-मान से सम्मानित किया गया, मानन्द भीर उत्साह की सीमा न रहीं। सिद्धार्य ने सबके समक्ष कहा, ''माइबो ! इस बालक के जग्म से हमारे कुत में धन-घान्य, तेना, घोड़े आदि की बृद्धि हुई है मतएव बालक का नाम 'बर्ढ मान' रखना ठीक होगा ।''

बर्द्धभान बचपन ही से बहे बीर, बीर, गम्भीर धौर निर्मीक प्रकृति के थे। उनके बचपन की एक रोजक घटना है—एक बार बर्द्धभान धपने साधियों के साथ उद्योग में कीड़ा कर रहे थे। इतने ही में उनके साधियों ने देसा कि वृक्ष की जड़ में लियटा हुया एक तर्प फुंकार मार रहा है। यह देसा बर्द्धभान के साथी चवड़ा गये। सबको घपने प्राणों की एक गई। परन्तु तीर वर्द्धभान करे। वह धपन भाव से सड़े रहे धौर केत ही लेल में उस सांग को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसी प्रकार एक बार बर्द्धभान राज्यहल में बैटे हुए थे। नगर में प्रचानक कोलाहल मचने की सावान कालों में पड़ी। पूछने पर बिदित हुया कि राजा का हाथी मतवाना होकर बन्धन-पुक्त हो गया है धौर लोगों को हुन्स दे रहा है। इतना सुनते ही बर्द्धभार तुरन्त घटनास्थल पर आप रहुँचे धौर हाथी को एकड़ कर सहावत के हवाले कर दिया। इसी प्रकार के अपन संकटों के समय धपनी हड़ता और निर्मेदता प्रशिवत करने के कारण बद्ध मान 'महानार' कह जाने लगे।

### हृदय द्रवित हो गया

वेद काल से चली धानेवाली विचार-वाराधों का मन्यन महावीर ने गम्भीरतापूर्वक किया था। उनके जीवन पर इन विचारधाराधों का महरा प्रभाव पड़ा था। मानव उस समय मायावी, बावनासक और वक हो गया था। हिंसा और वासना से धन्या बना हुमा था। वर्ष के नाम पर यज धारि में मुक पदाधों की बिल दी बाती थी।

भगवान महावीर ने देला कि वारों भोर धनान फैला है। निज स्वार्थ से लोग दूसरे जीवों की हिंता कर रहे हैं। सब जगह दुल ही दुल फैला हुमा है। यह रेला कर महावीर का कोमल हुरस प्रविद्या। उन्होंने जग का कल्याण करने, उनमें मुल, शांति भीर समता भाव पैंदा करने तथा सर्वश्रममा सात्मल प्राप्त करने की हुड प्रतिज्ञाकी।

महाबीर ने वस्तादि, भ्राभूषणों, स्वादिष्ट भोजन, मिन, बन्यु, यन झादि को सदा के लिये तिलांजलि देकर गृह त्याग दिया और झात्पंक उद्याल में जाकर पंचपुष्टि से केशों का लीच कर २० वर्ष की आयु में नम्म दिगम्बर मृति हो गये। स्वप्यग १२ वर्ष तक उन्होंने घोर तपदचर्या की। इस काल में उन्हें भयंकर से मर्यकर कर्ष्टों का सामना करना पड़ा परन्तु, एक बीर योद्धा की माति वे मर्पन कर्तव्यन्यय से कभी विचलित न हुए।

तपस्वी जीवन में महाबीर ने दूर-दूर तक भ्रमण किया भौर भ्रनेक कष्ट सहे। वे विहार में राजपृह (राजिगिरि), जम्मा (भ्रागतपुर), महिया (मुँगेर), वैशाली (वसाड़), मिथिला (जनकपुर) भ्रादि प्रदेशों में घूमे। पूर्वी उत्तरप्रदेश के बनारस कीशाम्बी (कोमस) भ्रयोप्या, श्रावस्ती भ्रादि स्थानों में गये तथा पश्चिमी बंगाल के लाड़ (राड़) श्रादि प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया। इस प्रकार १२ वर्ष की घोर साधना के बाद महाबीर को अंभिययाम के बाहर ऋतु-बालिका नदी के तट पर स्थित एक खेत में शाल बुझ के तीचे व्यानमन्न श्रवस्था में बीघ प्राप्त हुमा । महातपस्वी की कठोर तवस्या सकत हुई।

#### र्प्राहंसा का उपदेश

वदुपरान्त महाबीर ने जनता में मत्य, घोंहमा प्रारोगामात्र के प्रति प्रेम तथा भगरियह का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र महाबीर के लोकोत्तर उपदेशों की चर्चा होने लगी। स्रोग दूर-दूर से उनका उपदेश मुनने घाते। बहुतो ने उनके धर्म में दीक्षा ती। इनमें मगथ, कोशल, विदेह भादि देशों के ११ हुजीन ब्राह्मण दुख्य थे। महाबीर का प्रथम उपदेश या महिसा। उन्होंने कहा—"स्व जीना चाहते हैं, सबको भगना जीवन प्रिय है, सब मुगी चनना चाहते हैं, भतरण किसी प्राणी को कट पहुँचाना ठीक नहीं।"

महाबीर श्रीहसा-पालन में बहुत श्रामे बढ़ जाते हैं और वे समस्त प्रकृति में बीब का श्रारोपश कर पृथ्वी, जल, श्रीम, बायु और वनस्पति तक की रक्षा का उपरेश देते हैं। इस प्रकार उनकी श्रीहसक चूरित और विदय-कत्याएं की भावना चरण तीमा पर पहुँच जाती है महाबीर ने सिस सर्वेष्ट्रवी श्रीहसा का उपरोश दिया था वह श्रीहसा केवल व्यक्तिपरक न थी बस्कि जयत के कस्थाण के विश्वे उनका सामृहिक रूप से उपयोग हो सकता था।

सगवार महावीर का कहना था कि जो संधिकार पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वहीं
संबिकार हित्र सो के जिसे भी है। पुरुषों की भाति हित्र सं प्रतिका हो सकती हैं। तथा अपावकों की
मांति जब पाल सकती हैं। यदि पुरुष मुनि हो सकता है तो दित्र या भी प्राधिका हो सकती हैं। है यदि
पुरुष तद्मक सोश प्राप्त कर सकता है तो दित्र या भी परम्परागत गोश प्राप्त कर सकती है। भगवान
महावीर के समबत्र एए। (सभा) में जहां एक लाख अवक वे वहां तीन लाख १८ हजार अधिकाये
थी। उनके मिश्र एती संघम न्यार निवास हो प्रतिकार साम उल्लेखनीय है।
प्रयन्त वाता महावीर की प्रथम न्यी शियात तथा संघ की प्रयिव्यत्ति थी। घरने संघ संघ ने स्वर्णों
को प्रमुख स्थान देकर महावीर ने त्यी जाति के महत्व की स्वीकार किया था।

#### महावीर का धर्म

महाबीर का सीधा-सारा उपदेश था कि बात्मद्रमन करो, अपने आपको पहिचानो भीर स्व-पर-कल्याण के लिखे तथ भीर त्यागमय जीवन बिताओ। किनी जीव को न सताओ, भूठ न बोलों, जो एक बार कह रो उसे पूरा करो। धावश्यकता से अध्यक वस्तु पर अपना अधिकार मत रखों, पर स्त्री को मां, बहिन भीर पुत्री के समान समको तथा सम्पत्ति का यथायोग्य बेंटबारा होने के लिये जन को क्टोर कर मत रखो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाबोर ने बात्म-विकास, बात्स-धनुदासन ग्रीर ग्राहम-विजय पर ही जोर दिया है।

## जैन समाज के सामने एक समस्या

#### संगठन की मावश्यकता

इतिहास बताता है कि जैन समाज का भूतकाल ग्रति उज्ज्वन ग्रीर शानदार रहा है। "श्रीह्वा बेसी, वेसामात्री, दवालु भीर परीपकारी होने के कारण छोटे-से-छोटे गांव में ग्रीर वड़े से बहे शहर में जैन वर्म के श्रतुवायी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जन-सावारण को दिल्ली में सदा जैन समाज ग्रीर जैन वर्म के प्रति ग्रमाण यदा ग्रीर ग्रेंग रहा है।

स्यापियों घोर मुनियों के लिए बहुत सन्मान रहा है। जिल ची स्थान में वे पचारते थे वहीं की जनता उनका भव्य स्वागत करती थी। उनके प्रवक्तों में घाकर रस लेती थी। बड़ी हार्च से सुनती थी। शासकों को दिल्ली में भी जैन समाज घोर जैन वर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी।

सच्चाई, ईमानदारी भीर लोकप्रिय होने के कारण जैन भाइयों को सरकारी दरबार में सच्छे थीर ऊचे पत्ने पर नियुक्त किया जाता था। बाही सजानों का कार्य भार तो प्रायःकर जेतों के हाथों में रहा है। राजस्थान में चिरकाल तक मन्त्री पदों भीर विश्वस्त स्थानों राय जैन भाई आकर रहे हैं। जैनी बढ़े-बढ़े सेनापित हुए हैं, बानबीर हुए हैं। धनकुकेर सेठ भामाबाह जिसने कि महाराणा प्रताप का थाड़े समय में साथ दिया या और धपने धन के कोठे उनकी मदद के किए सेत विश्वसे महाराणा प्रताप का शाड़े समय में साथ दिया या और धपने धन के कोठे उनकी मदद के किए सोत विश्वसे नहीं हो पत्र पाय जिन स्वयं के लिए से निवासीर महाप्रतापी भामाशाह जैन ही तो था। राजस्थान की खणा-पण्या जमीन पर जैन वीरों की सहादुरी, बातवीरता, देशसेवा, स्वाभिमिक्त और धर्मपरायणा की खणा-पण्या है। जैन सम्में के बालों के बड़े-बड़े भद्दार राजस्थान में है। राजस्थान में वानकुष्ती विशाल मंदिर भी बहुत है। सेतार विश्यात थाबू में दिलवाड़ा का जैन मन्दिर राजस्थान में है। राजस्थान की हो बात क्या देहती थोर क्राय स्थानों में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं जो सदा धमर रहेंगे और जैन समाज उन पर जितना गौरव करे थोड़ा है। यदि उन सब का वर्णन करे तो एक पोधा बन जाएगा।

 ठेमों भीर धार्मिक उत्सवों को सब मिलकर मनाते ये भीर सम्मिलित होकर पूर्णरूप से भाग लेते ये भीर उसे सफल बनाते थे। जनता में जैन समाज की बड़ी चाक थी। घासकों की दिल्ली में जैन समें के प्रति बहुत श्रद्धा थी भीर समाज के लिए सन्मान था।

सात्र समात्र की दुर्देशा देखकर रोना साता है। तमाम भारतवर्ष में समात्र का नक्या क्रमत नाता है। स्थिति विन्ताजनक सौर शोकनीय है। स्थाप्त में बहु प्रेम नहीं—स्थाप्त में संगठन नहीं—दिरादरी में एकता नहीं—हन्दे-बूढों का अरव-लिहाज नहीं। सामार-विचार ठीक नहीं। सुमें में कित्र नहीं सात-पान में सिधियता था गई है। कहीं तक बताएं, समात्र का सारा खांचा बिगड़ गया है। हमारे संगठन न होने के कारण हमारे गुरुघों और देवस्थानों पर प्रहार हो रहे हैं। हमारों कहा सौर संगठन न होने के कारण हमारे गुरुघों और देवस्थानों पर प्रहार हो रहे हैं। हमारों कहा सौर संगठन को लोग नप्ट करने से भी नहीं कुकते। राज्य में भी हमारी कोई सुनाई नहीं और वह प्रभाव नहीं। समात्र का यह हाल है कि हर एक प्रपनी-स्थनी उपली और

0 0

## महावीर जयंती ऋौर हमारा कर्त्तव्य

यह सर्वविदित है कि जैन घर्म का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति विश्वेय से नहीं, ग्रपितु, हर उस व्यक्ति से हैं, जो ग्रपनी डॉट्सों पर काबू पाकर सांसारिक वासनाओं को जीत सके। इदियों के जीतने वाले को जिन या जैन कहते हैं।

जैन धर्म एक सार्वभौमिक वर्ग है, घीर मनुष्यमात्र हसको अपना सकता है। यह प्रावश्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय ध्यवना समाज से सम्बन्ध रखता है, बिस्क जो व्यक्ति जैन धर्म के सिद्धान्त में विश्वास रखता है और उनका पूर्णुक्षेत्र पालन करता है वह जैन है।

#### ऐतिहासिक प्रमाण

र्जन धर्मानुयासियों ने समय-समय पर प्रपत्नी बीरता धौर धर्मपरायसाता के जो कार्य किये एवं देश के निर्माण में जो प्रद्वितीय भाग लिया उससे जैन समाज का ही नहीं बरन् भारत भर का मस्तक ऊँचा हुमा है। सारत के एक कोने से दूसरे कोने तक दसके प्रमाण मिलते हैं। इतिहास इसका सामी है। उन्होंने महास, विहार भीर राजस्थान मादि में जिस बीरता के सार्थ मृतुष्ठीसन प्रदक्षित किया वह सपनी एक निराली और सानदार खुण खोड़ गया है, जो हमारे निये गर्य की बस्तु है। किन्तु सबसे भिक्क गौरव्याली गाया, जो हमें इतिहास के पुन्हों में मिसती है, बहु है सम्राट् चन्द्रपुत्व मौर्थ की वर्षपरायणता भीर उसके वीर्थ की जिसमें सैन्यूकत पाइक्षा ही नहीं, बरन सदेव के लिये गारत पर हमला करने की यावना से उसका मुंह मोड दिया।

#### कायरताशुन्य ग्रहिसा

र्जन धमें एक धाहिसक धीर सर्वपालक धमें होते हुए भी कायरता की भावनाओं वाला नहीं है। इसके विपरीत वह बीरत्व की भावनाओं से पूर्ण उदार यह है। इसके प्रतिपालक धीर असर्वक प्रायः अपिय थीर ही हुए हैं जिन्होंने सदैव औन धमें के मुख्य सिद्धान्तों को पाला। जहां उनका यह वृद्ध विद्यास या कि किसी को सताना पाप है वहां वे यह भी मानते ये कि किसी के ह्वारा सताया जाना भी पाप है। इसी सिद्धान्त को उन्होंने कार्यान्तित भी किया। उन्होंने त्रार्थित तक भारत पर सासन किया, किन्तु उनके शासनकाल में किसी भी मन्य पान्न धौर शासक की हिम्मत न दुर्द कि वह भारत पर माकमण कर सके। यही कारण है कि माज भी उनके शानदार कारनामें भीर नाम जिन्दा है।

#### जीच्रो चौर जीने दो

"जीमा भीर भीने दो" का सिद्धान्त मानव जाति के लिये समूल्य भीर एक नई रोधानी देने बाला है। यही कारण है कि हमारा मारत संसार में इस विद्धान्त को यूरा करने में अधानी रहा है। यही सिद्धान्त भान से बहुत समय पूर्व भगवान महाबीर ने प्रश्ने संदेश में दिया भीर इसी सिद्धान्त को प्रसारित करने के लिये विदेशों में भी हमारे बहे-बहे दूर्वन गये जिसका प्रभाव भीर स्मृति मात्र भी विदेशों में ग्रोग है जिसका प्रमाख दितहान के पूर्वों में दृष्टिगोचर है।

#### बापु भीर महिसा

संकड़ों वर्षों की दासता के बाद हमारा देश स्पतन्त्र हुमा है। हस स्वातन्त्र्य मान्दोलन में जैन समाज का बही क्राईसा-विद्वात्त एक शहत्र है जिसे भारत के देश-मात्त्रजानों ने मर-चर पहुंचाने की भरसक कोशिया की। बागू और देश के मनेक उत्साही देश-सेवकों के सतत प्रयत्न से यह पहिंदा-वादक कारणर हुमा।

#### हम प्रतिज्ञा करें

इसी प्रहिंसा के प्रवर्तक धौर जद्योषक प्रावःस्मरखीय भगवान महावीर का जन्म दिवस हम माज २८ मार्च, १६५३ को मना रहे हैं। देखना धव यह है कि इस शुभ धवसर पर, जब कि हम स्वतन्त्र हैं, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है? केवल जनूस या जलसे मात्र से तो इमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है; श्रीप्त एक विस्मेदारी घौर भी वड़ जाती है; और दह है देश के नक-निर्माण की। धाइने धाज हम सब बैठ कर इस पुरीत ध्रवसर पर, जब कि भगवान महाबीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमें एक नई रोशनी धौर प्रेरणा मिल रही है, प्रतिक्रा करें कि हम देश का शान-स्तर संसार में सर्वाधिक ऊंचा करेंगे, ताकि धाँहसा की वह ध्वजा संसार में सर्वोन्नत होकर गर्वसे लहराये।

ग्राज देश एक भगंकर दौर में से गुजर रहा है। देश को उत्साही, कर्मशील ग्रीर ईमानदार व्यक्तियों की भावत्यकता है। यह कार्य हम कहां तक पूरा कर सकते है? यह हमें सीचना होगा। हमने यब तक हर कार्य में प्रमुख भाग निया है और हर आगित का बट कर मुकाबता निया है। विशेषकर ऐसी हानत में जब कि दहनों आगा में पूरने के तिये कोई तैयार नहीं होता था। किन्तु भाज तो हमारा और भी ग्रीयक कर्तव्य हो जाता है। इसी यात ने हमे ग्राज तक जिन्दा रखा है। यह हमारे निये एक मुल मन्त्र है।

#### जैन भाइयों से खपील

ध्रन्त में मैं माने भाइयों से एक घ्यील करूना कि केवल जैन परिवार में उत्तन्त हो जाने से ही हम जैन नहीं हो जाते। हमें चाहित कि हम जैनल के मुख्य विन्ह, उसके आदशों और सिद्धानों का पालन न करें, तो मैं यह हरिनिज मानने के लिये तैयार नहीं। मनुष्य उसके नाम व रंग से नहीं एक्साना जाता, बल्कि वह उसके माचरतों और कर्तव्यों से प्रकाना जाता है।

मै प्रार्थना करूंगा कि जो भाई श्रव तक ब्रपने को इस ब्रोर उदासीन समऋते हैं, ब्रागे ब्राये ब्रीर इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि ब्रपने खाली समय में कुछ न कुछ समय जरूर भगवान महावीर के संदेश को कार्यान्वित करने के तिये देशें—अय जिनेन्द्र ।

#### महावीर जयन्ती पर देश के नवनिर्माण के लिये प्रतिज्ञा करे

यह सर्वेविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं क्रणितु उस हर व्यक्ति का है जो प्रपनी इन्द्रियो पर काबू पाकर सांसारिक वासनाश्रो को जीत सके। उसे "जिन" (इन्द्रियों को जीतने वाला) या जैन कह राकते हैं।

जैन धर्म एक सार्वजनिक धर्म है धौर मनुष्य मात्र इसको ध्रपना सकता है। यह धावस्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय ध्रपवा समाज से ताल्कुक रखता है, बस्कि जो उसके सिद्धांतों में विश्वास रखता है धौर उनका पूर्णस्वेण पानन करता है वह जैने हैं।

'जीमो मीर जीने दो' का सिद्धांत मानव-जाति के लिये म्रमूल्य ग्रीर एक नई रोधनी देने बाला है। यही कारण है हमारा नारत संखार में इस सिद्धात को पूरा करने ने म्रम्यूणी रहा है। यही सिद्धात माज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने म्रपने संदेश में दिया ग्रीर इस १६२ सिद्धांत को प्रशारित करने के सिए विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पूर्वज गये, जिसका प्रमाण इतिहास के एष्ट भौर पद-चिन्ह बताते हैं।

सैकड़ों वर्षों को वासता के बाद देश स्वतन्त्र हुया है। इस स्वातंत्र्य धांदोनन में वहीं
जैन समाज का आहिशा-विद्वात एक सरव था, जिन्ने भारत के देशजन जैनों ने पर-वर पहुंचाने की
अस्सक कीशिश्य की। इसी आहिंसा के प्रकार धौर उद्योगक प्रातःसम्पणीय भगवान महाचीर इस
पुत्र भवस्त एर, वविक हम स्वतन्त्र हैं, केवल जन्तुस मान से हमारे काम की इतिओ नहीं हो
जाती है। धर्मातु एक विन्मेदारी धौर भी बड़ जाती है, धौर वह है देश का नव-निमाण्। आह्ये
प्रात्त हम सब बैठ कर इस पुनीत धवसर पर, जब कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन-बद्धित्र
से हमें एक नई रोशनी धौर प्रेरणा मिल रही हैं, प्रतिज्ञा करें कि हम देश का मान-तर संसार में
सर्वाधिक ऊंचा करें। ताकि प्रवृत्ता की वह ज्वका संसार में खनोन्तर होकर गर्व वे सहराया करें।
मैं प्रायंना करेगा और प्रया पति हम हमें प्रकार के प्रकारण प्रवस्था में सनमते हैं वै प्राणे
भाग्ने प्रतिज्ञ करें। ताकि प्रवृत्ता करें हम देश का मान-तर संसार में स्वान्तर होकर गर्व वे सहराया करें।
मैं प्रायंना करेगा किया पाई घव तक हम धौर धपने को धक्तंत्र्य प्रवस्था में सनमते हैं वै प्राणे
भाग्ने प्रीर इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि इसने खाली समय में कुक्त-न-कुक्क समय
देकर जरूर प्रयावान महानीर के संदेश हेतु करें।



# Report on the Marketing of Meet In India, 1955

Page-165.

This state of affairs is inevitable because, though meat in cities and towns is consumed in considerable quantities, its trade is in the hands of numerous small butchers, who pay no heed whatsoever, to hygiene production of meat. As the consumption of unfit or unwholesome meats must affect the health and reduce the life of a large cross section of the population, the first pressing necessity is to purge the country of a large number of small, scattered and highly insanitary and uncontrolled slaughter-houses spread all over and to construct modern Central Slaughter-houses, in all cities and big towns and lease the same for a period of say five years, to one authority on certain conditions. It is suggested that the scheme should be tried in the first instance, on an experi-

mental basis, at 9 centres, namely at Bombay, Calcutta, Delhi, Madras, Lucknow, Banglore, Hyderabad, Patna and Agra.

Page-166.

#### PRODUCTION

The annual value of meat along with edible offals produced in India is estimated to be over 100 crores of rupers. The Importance of the industry should not, however, be Judged merely from this figure. Meat is vitally important to the Indian population because their diet is deficient in first class proteins and these could easily be obtained from meat. Therefore from economic, nutritional and public health points of view, the meat industry is of considerable importance to the country and deserves a lot more attention that it has received in the past.

Page-167

#### CONSUMPTION

Meat has not yet received sufficient recognition as an important food item and has hitherto been regarded as a luxurty for the town dwellers. The nutritional importance of meat is also practically unknown. For these reasons, the per capita consumption of meat in the Indian Union is very low, hardly 3.2 Lb. In many foreign countries large sums are annually spent on "Consumers education" and sustained and successful efforts are made to drive home successfully to the consumers the value of meat and its products. Happily, there is not the same prejudice in India today against meat eating, particularly mutton and goat flesh, as existed before. Efforts to increase production are unlikely to bear fruit if steps are not simultaneously taken to increase consumption.

It is, therefore, recommended that extensive propaganda may be carried out to educate the peoples as regards high nutritive and protective value of meat and on the advisability of its increased consumption in their daily diet.

Ħ

## मानव-धर्म

- दुलिया जिन कोई देखिये, देखत ही दुःल होय ।
   दुलिया रोइ पुकारि है—सब गुड़ माटी होय ।।
- तुलसी हाय गरीब की कबहुँ न निष्फल जाय।
   मरी खाल की साँस सो, लोह भस्म हो जाय।
- कबीरा सोई पीर है, जो आने पर पीर।
   जो परपीर न जानिये, सो काफिर बै-पीर।।
- (१) हम विश्व-प्रेम के पक्षपाती बने।
- (२) सत्य भीर महिंसा के सिद्धान्त को भपना भादर्श मानें।
- (३) मानव समाज में सद्-भावना और प्रेम उत्पन्न करें।
- (४) समस्त विश्व को एक परिवार मानकर आगे वहें।
- (४) आपस के वैमनस्य भीर द्वेष को इस महान भादर्श के लिए त्याग दें।

यह है उस सन्देश की कुछ पित्तयां जो संसार को अनादिकाल से प्रकाश देती आई हैं। जैन मर्स के २४वें तीर्थक्कर प्रातःस्मरणीय भगवान महावीर ने इस ज्योति से मानदता के एक बहुत वड़े भाग को जगमगा दिया। तब से अब तक दिस्व को श्रान्ति के पत्र पर ले जाने के लिए यह एक मार्गसाबित हुआ।

> भ्रपने नफे के वास्ते, मत भ्रौर का नुकसान कर। तेरा भी नुकसांहोयगा, इस बात पर घ्यान कर।।

> खाना जो खादेखकर, पानी जो पीतो छानकर। यांपादको रख फूंककर, ब्रौर खौफ से गुजरान कर।।

> कलयुग नहीं करयुग है यह, यां दिन को दे भौर रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे भौर उस हाथ ले।।

#### कठिनाईयां

भादमी कठिनाइयों में पड़कर ही चमकता है। रत्न रमझा जाने पर ही रत्न प्रतीत होता है।

विरोध का उचित रीति से सामना करना बादमी के व्यक्तित्व को निखारता है।

श्रम शरीर को भीर कठिनाइयाँ मस्तिष्क को बलवान बनाती हैं।

दुःस जीवन का सबसे बढ़ा गुरु है। एक ब्रांसू दूर देखने की ब्रांखों को वह शक्ति दे देखन है जो कोई दूरबीन भी नहीं देसकती।

म्राज के सूस को, पुराने दुःस की याद मधुर बना देती है।

प्रकृति पशु, पक्षी, मनुष्य सभी पर दयानु है किसी का उससे विरोध तो है ही नहीं खतरा मोल लीजिए डरिए नहीं, बढे चलिये। झापकी केवल शुभ से मेंट होगी।

बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चोट ला जाता है पर घोट लाकर रोता मुर्ख ही है।

जो व्यक्ति स्रसफलताओं के कड़वे घूट पीने को तैयार नहीं होता उसे सफलताका सचुर स्थाकमी पीने को नहीं चिलता।

मूल्य सफलताओं का नहीं आपने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया है उसका है।

#### शुभ-कामना

हुछ लोग सरीर के रोगी होते हैं, हुख लोग दिमात के, पर मान के बैज्ञानिक गुग मैं अतने दिमाश के रोगी होते हैं उनकी तुलना में धरीर के रोगी कम हो होते हैं। आपको जारों कोर को रोगी हो रोगी दिखाई दे हैं उनमें ते संघिकांश चाहें तो अच्छे हो सकते हैं पर उनका मानसिक इंटिक्शोण उन्हें बीमार हो रखता हैं।

को लोग दूसरों का भना चाहते हैं और जहां तक बनता है उनकी भनाई के लिए कुछ करनी भी है, वे दूसरों के ही कब्द बहन करने और कब्द से मुन्त होने में मददगार नहीं होते । इस विधि से वे धनने सारेत और मारामा की भी स्वस्य रखते हैं मदद एक ऐसी दवा है जो लेने और देने बाते दोनों को हो फायदा पहुँचाती है यदि धाप दूसरों की भनाई के काम में धनने को भूल बाये तो रोग स्वयं बाने की ओर प्रवृक्त होते हैं, दूसरों की भनाई से जो तन्त्रीय प्राप्त होता है वह हमारी कल्पना को बनाता है धीर स्वस्य कल्पना करने वालों को भी स्वस्य हो देखती है।

भनाई करने का मानन्द मन की उत्साहित प्रवस्था में रखता है धौर वह उत्साह सारे ध्ववसारों को दूर कर सारीर को सम्पादित धवस्था में रखता है। उपकार-रत व्यक्ति का प्रृहें खुषी से चमकता रहता है। उसकी हुख पुद्रा उसके आत्म-विश्वसाद धौर उसकी प्राप्ता की इच्च्या को प्रकट करती है। खुराजं का बेहरा उतरा, दबा हुखा रहता है धौर उस पर पुर्मा-सा उड़ता रहता है उसके बेहरे पर उसके मन की नतीनता स्थप्ट रहती है।

अपने सम्बन्ध में विचार करते रहना रोगों को बनाये रखने का स्रमुक उपाय है। यह भी एक तरह की स्वार्ष परायणता ही है। श्रादमी स्रपने ही लाभ की ही सोचता रहता है। १९६२ दूबरे की मलाई की घोर घ्यान ही नहीं बाता ! बोगों की गुमकांबा घीर प्राव्हीबांद रोग के दूर करने के बिए रसायन का काम करते हैं और जो यह रसायन बोगों की सहायता कर प्राप्त करता रहता है घीर यह इनके जीवनदायक गुण का स्पष्ट धनुभव करता है।

दुनिया में कब्दों की कमी नहीं है। किनाई, कप्ट-परीक्षा भीर दुःस झाते ही रहते हैं पर वो लोग दुःस की कप्तमा करते रहते हैं वे वपने कप्दों को आसानी से दूना भारी बना लेते हैं यदि उनको कहीं विषरीत ध्रवस्था या निराक्षा से सामना करना पढ़ता है तो वे सोचन को हैं है कि उनका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। भाग्य उनके विद्य है भीर वे हुर तरह से चुटने वाले हैं। इस तरह वे ध्रपने को दुर्दशाधस्त समझने लगते हैं। निसकी छाया उनके साथ रहने वालों पर पड़ने नगती है। जीवन उनके लिए एक बोका बन जाता है। यह ध्रवस्था हुरी है पर बदली सारीरिक धीर मानीसक शरीन का अपन्यस्थ भीर दृश्योग करने का कोई प्रविकार नहीं है।

कई बार घर की परेशानी सारीर में जोंक की तरह सिपट जाती है और जीवन-रेक्त को ही चूसती रहती है। किसी-किसी के लिए पाप का पश्चाताप जवाता रहता है और उनके सारीर को झीरा भीर मस्तिष्क को विकृत करता रहता है। कुछ लोग स्रत्य आकांझाओं से पीड़ित रहते हैं। पीड़ित वासना उन्हें गुमराह रखती है। आरमा उन्हें विकारती रहती है। उन्हें समझा है। स्राप्त उन्हें गुमराह रखती है। आरमा उन्हें विकारती रहती है। जीवन में उन्हें किसी सफतता को कोई साला नहीं रह जाती।

पाप भीर रोग में कार्य भीर कारण का सम्बन्ध है। यदि विचार शालत है तो यह जनका स्वाभाषिक परिणाम होना चाहिए कि भाग क्षरीर में वे-भारामी महसूस करें जिसके बारीर को रोग ने जर्दन वादिया है उन्हें एक ही नुकत्वान नहीं होता कि उनका सारीर सकस्त हो जाता है। बारीरिक दुःख तो वे सासानी से सह लेते हैं। पर मानसिक दुःख उन्हें अधिक परेशान करते हैं।

षतुम कत्यना रोग को तो बढ़ा ही देती है। वह रोग को जन्म भी देती है लोग जन्म भर सीमार रहते हैं। यह चिरोगी भी यदि अपने दिमाग्र को स्वस्य होने के काम में लगा दे तो स्वस्य हो सकती है। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि जरा-ची ठण्यक लगी भीर से बीमार पड़े भीर वे ठण्डक लगते ही सीमार पड़ भी जाते हैं नगोंकि वे इसकी आशा करते हैं कि बहुतों की तो ऐसे रोग से जिसका कारण काल्पनिक हुगा करता है मृत्यु हो हो जाती है।

सदा अपने लिए शुभ चिन्तन ही की जिए। कल्पना को कभी गुमराह नहीं होने दीजिए।

#### माता---

स्राते ही उपकार याद हेमाता तेरा। हो जाता मन मुग्ध, भक्ति भावों का प्रेरा। तूपूजा के योग्य, कीर्ति तेरी हम गायें। जी होता है, तुमे उठाकर बीख चढायें।

## ईश्वरोपासना

सब मिल के प्राय जय कहो थी बीर प्रभू की । सरक मुका कर जय कहो थी वीर प्रभू की ॥१॥ विच्नों का नाय होता है नेने से नाम के । सासा सदा जपने रहो थी बीर प्रभू की ॥२॥ प्राया वनो दोनी बनो वनवान भी बनो । सकलंक सम बनकर करो जय बीर प्रभू की ॥३॥ होकर स्वतंत्र घर्म की रहा सदा करो । निभंध सनो धीर जय करो थी वीर प्रभू की ॥३॥ नुकक मो प्रमु की ॥४॥ नुकको भी धगर मोस की हच्छा हुई ए 'दास' । सस वाणी पर श्रदा करो थी बीर प्रभू की ॥॥॥

#### प्रार्थना

ऐ बीतराम स्वामी, में हूं मुलाम' तेरा ।
माठों पहर जबां पे रहता है नाम तेरा ॥१॥
रहता है मुझको हर पुबह धाम तेरा ॥१॥
सरता हूं वरी माना सेता हूं नाम तेरा ॥२॥
हर मुल' में देखता हूं जनवानुमा' में सुमको ।
बुनबुन की है जबां पे शीरी' कनाम तेरा ॥३॥
यह बात मुमको हासिल तहरीर से हुई है।
जिसमें स्था भरी है से है कनाम तेरा ॥४॥
कोई है तुस पै माइन' कोई है तुम्क पं मध्यु' ।
बीवाई' हो रहा है हर सालो ष्या तेरा ॥४॥
वेन माइना बनाया जिसने मुदी मिटा कर ।
वो देखता है दिन में दर्शन मुदाम- तेरा ॥६॥
है (याम' तुम्क पै माइल कस्यायकारी भगवन् ।
बादू भरा मुना है जब से कनाम तेरा ॥॥॥

१ सेवक २ फूल ३ चमकताहुमा ४ ठण्डा ५-६ मिटाहुमा ७ प्रेमी ८ **हमे**शा। १६८ ]

## स्तुति

ऐ बीतराग स्वामी वेशक तू लामकां है। लेकिन हमारे दिस के धन्यर तेरा निकां है।।१॥ ये हैं वामीन किसकी किसका यह धारमा है। तू है जहां का मालिक तेरा ही यह जहां है।।२॥ सहरा में हैं बागन में गुलवान में हैं खिला में में हैं बागन में गुलवान में हैं खिला में में हो बारा सालों में हैं कि दिल में या है मेरी नवर में। में क्या बताऊं तुमकों तेरा निवां कहां है।।२॥ हर सी में तेरे जलवे ऐसे बले हुए है। हम देखते हैं तुमको नवरों हें मो निहा है।।२॥ ऐ दीनवन्यु भगवन हामी है तू दया का। दुनियां में जब सुनहरी सिक्का तरा रवां है।।६॥ ऐ 'दास' क्या बताऊं जिनराज का मै तुल्वा। बोह अपना हहसाह है वो धपना हुनमरा है।।७॥



विषम दुःख की ज्वालाओं से जला हुया था जब सतार।
दानव बन, मानव था करता धवलाओं पर धत्याचार।।
पूत्र-जनों का मुन पहता था सन्ति तल में हाहाकार।
धर्म नाम पर होता था नित पशुक्षों का भीषण संहार।।
प्रकृति प्रकृतिय कर्मानत होकर थएने निन्नित पशुक्र वाती थी।
मानवता रोती थी केवल रानवता हुँस पाती थी।
मीति त्याय गला विद्याकर रम्भी मीच उटाते थे।
मीति त्याय गला विद्याकर रम्भी मीच उटाते थे।

जातिवाद ने छीन लिये ये शूद्र-जनों के सब अधिकार। मानुषता से बंजित मानव फिरता या बस मनुजाकार।। उसी समय इस पृथ्वीतळ पर तुमने लिया पुष्य अवतार। राजपाट तज पुन: जगत का करने लगे सतत् उद्धार।।

ललनायें तेरे चरणों में तेरे स्वागत पृष्य चढ़ाती थीं। उत्सुकता से पायन-पथ में बढ़कर पुष्य कमाती थी।। शूद्रम्लेच्छ सब ही में तुमने भातृ भाव दरसाया था। अन्यायों की होली करके नव-जीयन मरसाया था।।

सिंह-गर्जना मुनकर तेरी हुए पराजित अत्याचार।
मानुषता सिखलाई तूने हे मानवता के प्रश्लार।।
कोरी कर्म-काण्डता विघटी, हुआ मूक पशु-बिल संहार।
फूले थे जो धन्यायों से पछताते इस बारस्वार।
धनेकान्त की घद्भुत शैली सब जा को दिखलाई थी।।
सम्मानस्य करके सब की मीलिकता दिखलाई थी।।
सम्मानस्य करके साक की मीलकता प्रश्लास थी।।
सम्मान्य करके साक की मीलकता प्रश्लास थी।।
सम्मान्याय के इन्द्र भगाकर निज पर भेव मिटायाया।
धाध्यारिमकता सिखा जगत की धानन्द पाठ पढ़ायाया।।

जनमत की परवाह न करके जगहित की दिखलाई राह। हुमा विरोध तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्साह।। मन्त विजय-लक्ष्मी ने डारी कष्ट तुम्हारे वर-वरमाल। 'जिन' कहसाये, शत्रु नक्षाये, गावें भव तक सब गुण माल।।

दुखियों को गोदी में लेकर तुम्ही खिलाने वाले थे। प्यासों को सुधाम्बुनिज कर से तुम्ही पिलाने वाले थे।। मुदौँ में भरकर नव जीवन, तुम्ही जिलाने वाले थे। अन्यायों की पकड़ जड़ों को, तुम्ही हिलाने वाले थे।।

महाबीर थे वर्षमान तुम, सन्मित-नायक जगदाधार। सस्पच दर्शक विश्व प्रेममय दया-अहिसा के अवतार।। प्रमुदित होकर मुक्ते सिखाझो सेवा पर होना बलिदान। मिट जाऊँ पर मिटे न भेरा सेवामय उस्सर्गमहान।।

## प्रार्थना

महाबीर स्वामी तेरा झालरा है ।

कि गुमकरदां मिलल का तू रहनुमा है।।१।।

तू है केवल जानी तु ही जानता है ।

मुक्तद्द में जो कुछ कि निक्ला हुमा है।।२।।

तू मालिक है भपना तू झाका है भपना ।

वसीला तेरा है सहारा तेरा है ।।३।।

त कस्तिए जम्मीद का नालदा है।।४।।

त कस्तिए जम्मीद का नालदा है।।४।।

गरज इंघ से हैं न है राग से कुछ । तेरा झीझए दिल ख़दी से सफा है।।५।।

मुजस्सिम है तू शाने वहदत का पुतला। नेरा हुस्न सांचे में गोया ढला है ॥६॥

> न होगी कभी भूल कर जीव हिंसा। दया का सबक हमको तूने दिया है।।७।।

करम कर तूमुआ-पैमैं हूं 'दास' तेरा। यह दस्तवस्ता मेरी इत्तजा है।।⊏।।

#### 🕱 🔉 हृदय की तान

हृदय में गूँजे ऐसी तान।

न्याय मार्ग से नहीं डरें हमें, भनुत्साह को नहीं धरें हम, प्राणी मात्र से प्रेम करें हम, करें देश उत्थान; हृदय मे गूँजे ऐसी तान।

दीनों के सब दुःख दूर हों, कार्यक्षेत्र में सुजूर हों, भ्रन्यायी के लिए कूर हों, रक्खें भ्रपनी तान; हृदय में गूंजे ऐसी तान। कांबर बचन न मुख से बोर्ले, ज्ञान सुधा रस घट-घट घोले। सत्य तुला में सब कुछ तोर्ले, जब तक तन में प्रान। हृदय में गूँजे ऐसी तान।

निवंत कहीं न समफ्रे जावें, जग में कभी न दीन कहावें, विष्ण करोड़ों सिर पर घावें, फ्रेलें सब गुभ जान । हृदय में गुँजे ऐसी तान।

--: • :--

## क्यो कर हो कल्यान

मुक्ते दो ऐसा वर भगवान ॥टेक॥

सुख-दुख में ना घमंको भूलूं धौर न घवराऊं। जुल्मो-सितम चाहेजितने हों, कभी न भय खाऊं।। भलेहीतन से निकलेजान।

मेरे तन से दुश्मन तक का, कभी न हो अपकार । बालक वृद्ध युवा सबका ही, पूर्ण करूं सरकार ।। इसी में समर्भ अपनी शान ।

देश के हित में मरनासीखूँ, देश के हित जीना। तीरो तुफंग भी इसपै वरसै, ग्रहादऊं सीना।। देश कासहन सर्दूग्रपमान।

चाहे जान भने ही जावे, छूटे कभी न धर्म। देख-जाति की सेवा करना, समर्भू ध्रपनाकर्म॥ यही है वीरो की पहिचान।

भारत में से कलह ईवां, फूट का निकले बीज । इसने भारत यारत करके, बना दिया है नीजा। गुजादूं मधुर प्रेम की तान ।

यह नरभव कही ब्यथंन जावे, सोच-समक्ष ए 'दास'। मोक्ष मिलन की इच्छा है तो कर्मों का कर नामा।। तभी होगातेराकल्याण।

## फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने

जिन धर्म का इंका धालम में बजवा दिया वीर जिनेस्वर ने ! मुख-शांति से रहना दुनिया को सिखला दिया वीर जिनेस्वर ने ॥१॥

> श्रपना गौरव श्रपना बल्वा दिखला दिया वीर जिनेददर ने । हां मृग केहरि को एक जगह विठला दिया वीर जिनेददर ने ॥२॥

यकों में गूंगे मूक पश्च जब लाखों मारे जाते थे । हिंसासे बढ़कर पाप नहीं फर्मादिया बीर जिनेश्वर ने ॥३॥

> जब जीव हुए वे वर्मभ्रष्ट तब पापों की बन आई थी। चुंगल से इनके जीवों को खुड़वा दिया बीर जिनेस्वर ने ॥४॥

मिथ्यास्त्रकालच्छन कर डाला घनिमानका मर्वन कर डाला। गौतम जैसे गुराधर को परचा छिया बीर जिनेश्वर ने ॥५॥

> हृदय में जिनके राग-द्रेष की अपिन सदा ही जलती थी। जगतजो द्रेष तब मोल मिले फर्मा दिया वीर जिनेस्वर ने ॥६॥

एँ 'दास' हकीकत दुनियाकी दम भर में हुई सब हमको ग्रमां। जो राज या मांसोँ-आंसों में समका दिया वीर जिनेस्वर ने ।।७।।

## स्वार्थ

खिल-खिल कलियाँ मन को हरतीं, मन्द-मन्द युसकाती हैं। भगनी सुन्दर छटा दिखा कर, भौरों को ललवाती हैं।। देख ऊपरी सुन्दरता को, भौरे नहीं ललवते हैं। मधुपाकर ही मधुप मनोहर, कलियों को बा खलते हैं।

> कैंसा मुन्दर मधुर स्वाघंहै, भीठा रस इसमें रहता। स्वायंहेलुकट जाय शीश भी, तो भी नर इसकी गहता।। प्यारेभाई! स्वायं-प्रस्त नर, संघिवाद के योग्य नहीं। दुख-ही-दुख है स्वायं समर में, सुख की मात्रा कहीं नहीं।।

## हमारी हस्ती

श्रवस° श्रपनी हस्ती पै फूला हुआ है। जिएगा हमेशा न कोई जिया है।।१।।

है दो सांस पर जिन्दगानी बशर<sup>२</sup> की। कि एक भारहा दूसरा जारहा है।।२।।

> किए जा किए जा भलाई किए जा। कि स्तवा भलाई का सबसे बड़ा है।।३।।

तेरे कर्म ही तुझको कर देगे रुस्वा<sup>3</sup>। मगन अपने दिल में तुक्याहो रहाहै।।४॥

> न मालूम कब कूच हो जाए तेरा । ग्रनीमत समक्ष सांस जो आ रहाहै।।५॥

न दुनियाए दूं<sup>४</sup> में कभी दिल लगाना। कि इसकी मोहब्बत नवैदे<sup>४</sup> वजा<sup>६</sup> है।।६।।

> फना<sup>®</sup> हो न, जिसको मिले वो मसर्<sup>तद</sup>। यही दिल का मतलब यही मु**हम्रा** है ।।७।।

महावीर भगवान से दिल भगाशी। कियापों का ग्रापना यही खँवहा है ।।।।।

> मिटाये से ऐ 'दास' क्योंकर मिटेवो । सुकहर में अपने जो लिक्बा हमा है ॥१३॥

x x x .

जैन-पर्म सर्वया स्वतन्त्र है। मेरा विश्वाम है कि वह किसी का अनुकरण नहीं है। भीर इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तत्व ज्ञान का, धर्मपद्धित का प्राध्ययन करने वालों के निए वह बड़े महत्व की वस्तु है।

—डा० हर्मन जैकोबी

१ व्यर्थ २ इन्सान । ३ बदनाम ४ कमीनी १ पैगाम ६ मौत ७ मिटना म् खुशी १ प्रायम्बित

## उपदेशामृत

कर्मत् जैसा करेगा वैसा फल पाएगा तू। साथ अपने कुछ न लाया है नले जाएगा तू॥१॥

जब मिटाकर अपनी हस्ती सुर्माबन जाएगा तू। अहले आरलम की निगाहों में समा जाएगा तू।।२॥

बुक्ल भेतेकांरू शिकत व क्या खाक फल पाएगा तू। साथ दौलत के जनीं में दफन व हो जाएगा तू॥ ३॥

इक तेरे ऐमाल <sup>१</sup> ही जायेंगे तेरे साथ-साय। और क्या इसके सिवा दुनिया से ले जाएगा तू।।४।।

चार दिन की जिन्दगी पर मुक्ते खाक <sup>६</sup> इतना ग्ररूर । नरूशे बातिल <sup>6</sup> की तरह दुनिया से मिट जाएगा तू।।।।।।

म्राखिरतकी लाज गर चाहे तो नेकी कर सदा। मालोदौलत सब यही पर छोड कर जाएगा तू॥६॥

ये जो हैं ग्रहबाव<sup>म</sup> तेरे सब बनी के यार हैं। दारेफानी<sup>६</sup> से श्रकेला ही फक्त जाएगा तू।।७।।

जैसी करनी बैसी भरनी यह मसल मशहूर है। काम गर अच्छा करेगा ग्रच्छा फल पाएगा तू॥६॥

दौलतो हसमत में हरगिज 'दास' मन कीजो घमंड। धानमें कानी से खाली हाथ ही जाएगा नू॥६॥

१ कंजूस २ खजाना ३ तरह ४ गड़ना ५ कर्म६ मुट्टीभर ७ मिट्टीके पुतले, बुलबुले ६ दोस्त ६ फनाहोने वालीदुनिया।

## साज़े-हस्ती

हंस श्राया है फकत दो-चार दाने के लिए। बाग्ने भालम में हवा दो दिन की खाने के लिए।।१।।

है श्री जिनराज की बानी सुनाने के लिए। याद कर लो शौक से तुम इसको गाने के लिए।।२।।

जैनियों के दिल में होगा जब कहीं पैदा सरूर<sup>9</sup>। साजेहस्ती<sup>२</sup> चाहिए कौमी तराने<sup>3</sup> के लिए ॥३॥

दूर हो जिससे स्याहबस्ती हमारी कौम की। हाय में हो ज्ञान की मश्चमल र जलाने के लिए।।४॥

राजनीति कासबक भीसीख लो ऐजैनियो। जंगमें घपना कदम द्यापे बढ़ाने के लिए।।४।।

षाए हैं क्या इसलिए दुनिया में हम ऐ दोस्तो। मुबार होने ठोकरें गैरों की खाने के लिए ॥६॥

जीव हो जाएगा क्रालिब<sup>६</sup> से जुदा जब देखना। साश ही रह जाएगी बाकी जनाने के लिए ॥७॥

न्यामते दुनिया " खिलाते थे जो श्रीरों को कभी। दर-बदर फिरते हैं श्रव वह दाने-दाने के लिए।।<।।

चादरे गुरू पै जिन्हें मुक्किल से कल आती थी नीद । ढूंढते हैं ईंट वो तकिया लगाने के लिए ।।६॥

मिस्ले महमा 'दास' इस दुनिया में रहना चाहिए। तूजो श्राया है यहां श्राया है जाने के लिए।।१०।।

१ नक्षा २ दिल कासाउ ३ जातिय ज्ञान ४ बदनसीबी ४ मशाल ६ शरीर ७ दुनिया क्रण्डी वस्तु = फूलों की क्षेत्र ।

## जिगर की आग

तरककी भर्म की भीर देश की रोने रुलाने से। नहीं बुभती जिगर की भाग दो भांसू बहाने से।।१।।

न लेते थे जो दम भर चैन भीरों को मिटाने से। उन्हेंभी एक दिन लगना पड़ा अपने ठिकाने से।।२॥

निकां<sup>२</sup> तक भी नहीं मिलता जहां में भाज तक उनका। जिन्हें भानन्द मिलता या जफा भो जौर ढाने से ॥३॥

हुले दिल से जो निकली बाह तुमको फूंक डालेगी। सितमगर $^3$  बाज बा $^4$  मजलूम $^4$  सो बेकस के सताने से ॥४॥

जो खुद ही गर्दिशे तकदीर है। भलाक्याफ कि पाएगा कोई उनको सताने से ।।।।।।

कठिन है धर्म की मिखल मिगर हिम्मत न हारो तुम । यू ही चलते रहे तो छम ही जाओंगे ठिकाने से ॥६॥

बसी है जिनके रग-रग में मोहब्बत मुल्कोमिल्लत की। महीं बोह चूकते ऐ 'दास' ग्रपना सर कटाने से ॥७॥



#### राग मालकोष

जिया जग थोके की टाटी ।। टेक ।।
फूंठा उख्यम सोग करत है जिसमें निवा दिन पाटी ।
जास कुफ कर घड़े ने हो घोषिन बांधी पाटी ।
निकल जायेंगे प्राथा खिलक में पड़ेनी माटी ।
'दीलतराम' समफ्र नर धपने दिल की सोल कपाटी ।

१ डॅम्मॉित २ चिह्न ३ पाप करने वाले ४ मानजा ४ निर्वेल ६ किल्मतकाफेर ७ मलाई - राह (मार्ग)।

## प्यारा है वतन ऋपना

जलीलो स्वार होकर भी न बदला गर चलन अपना। तो को बैठेंगे हाथों से किसी दिन हम वतन अपना ॥१॥

> फना हो जाएगे, मिट जाएँगे इसको बचाएँगे । कि हमको स्वर्गे से बढ़कर प्यारा है बतन प्रपना॥२॥

मिटा जिस रोज भारत, कुल जमाने में अधेरा है। कि सारे विश्व की शोभा बढ़ाता है वतन सपना।।३।।

> न पहना श्राज तक हमने विदेशी कोई भी कपडा। तमन्ना है कि बादेमगं देशी हो कफन ग्रपना॥४॥

उधर बेदाद<sup>्</sup> गैरो की, इधर ब्रापस के भगड़े है। विधाता दूर भी होगा कभी रंजोमहन<sup>3</sup> अपना।।॥।

> बनाया भ्रादमी जिनको सिखाया बोलना जिनको । हमारे सामने ही खोलते है वो दहन भ्रापना ॥५॥

मगर ग्रव भी खबर इसकी न ठी ऐ 'दास' यारो ने । खिजा<sup>र</sup> की नच्छ हो जाएगा इकदिन यह चमन श्रपना ॥६॥

#### 

साफ प्रकट है कि भारतवर्ष का प्रमः यतन जैनममं के महिसा सिद्धान्त के कारण नहीं हुमा था, बक्ति जब तक भारतवर्ष में जैनमर्थ की प्रधानता रही थी, तब तक उसका रितिहास स्वणीक्षरों में निल्ले जाने थोग्य है और भारतवर्ष के हास का मुख्य कारण मामसी प्रतिस्थानिय मन्त्रवनता है जिसकी नींब यकरावार्स के जमाने में बाली नाई थी।

मि० रेवरेन्ड के० स्टीबेन्सन

१ मरनेकै बाद २ जुल्म ३ दुव्य,तकलीफ ४ मुँह ५ पतकहा २०६ ]

## हिन्दोस्तां हमारा

क्या पूछते हो हमसे नामोनिशां हमारा है मासिक हैं हम जमीं के है आस्मां हमारा ॥१॥

> भारत पै जान देशा इक इक जवां हमारा । ऐ चर्ल<sup>2</sup> ने रहा है क्या इम्तहां हमारा ? ॥२॥

सड़ते हैं हक<sup>3</sup> की खातिर हक है हमारा हामी <sup>8</sup>। हम पासवारे हक हैं हक पास्वां हमारा ॥३॥

> दुश्मन की सारी शेखी घव खाक में मिलादो । देखें तो क्या करेगा दौरे खमां हमारा ॥४॥

क्या जिक्र मालो जर का तन और मन से झपने। बहरे बतन <sup>६</sup> है हाजिर खुरदोकलांण हमारा॥५॥

> बागे जहां में खिलकर दिखलाएँ रंग क्योंकर। दुश्मन बना हुमा है खुद बागवां न हमारा ॥६॥

ए 'दास' हो न जाए बरबाद अपनी मेहनत । सय्याद की नजर में है आशियां हमारा ॥७॥



विद्याजीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य अपने इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। चरिक जीवन की गति है। सही दिशा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। सही दिशा और सही गति दोनों मिलें, तब काम बनता है।

#### \* \* \* \*

सेवा का सबसे पहला कदम अपनी जीवन-शुद्धि है। यह आस्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती।

१ चिन्ह २ झासमान े स्याय, सम्चाई ४ तरफवार ५ संसार-चक ६ देश के स्नातिर ७ छोटे-वड़े म्बागका माली ६ बुलबुल का पकबूने वाला ।

## भारत-दुर्दशा

भांकों से देखते हो क्यादुर्दशा वतन की। कुछ तो खबर सो भ्रयने उजड़े हुए चमन की।।१॥

> फ़ाक़ाक की रे से लाखों वे मौत मर रहे हैं। विगड़ी हुई है हालत ग्रव किस कदर वतन की ॥२॥

"ग्रकलंक" "वीर" जैसे पैदा हुए यहीं पर । यूंस्वर्गसे है बढ़कर भूमी मेरे बतन की ।।३।।

> तीरो तुर्फग<sup>3</sup> का स्नव हरगिज न गम करेगे । रक्छेगे जान देकर हम स्नाबरू<sup>४</sup> वतन की ॥४॥

सबसे बड़ा यही है फर्ज ग्रपनी जिन्दगी का। हमले से दुश्मनों के रक्षा करे बतन की ॥५॥

0

तेरी चिता पै मेला हर साल ही लगेगा। ऐ 'दास' जान देकर शोभा बढ़ा बतन की ॥६॥

## वीर प्रतिज्ञा

हम अपनी जिन्दगानी धर्मकी खातिर मिटा देगे। अगर आया कोई मौका ये जलवाभी दिखा देगे।।१।।

> जो है सरशार दौलत में, जो हैं मखमूर हशमत में। यही अशखाश इक दिन कुछ न कुछ करके दिला देगे।।२।।

हमारे नौजवां जैनी नहीं हटने के पीछे श्रव। बनाकर संगठन ग्रपना कदम ग्रागे बढ़ा देंगे॥३॥

> रहा गर संगठन भ्रपना, रहा गर दम में दम भ्रपना । किसी दिन देखना कलियुग में हम सतयुग दिखा देंगे ।।२।।

. भ्रगर वो गालियांभी हमको देगातो भी सुन केंगे। दिले दुष्मन पैयूंतेगे करम अपनी चलादेंगे।।५।।

> समभः रक्खा है क्या ऐ 'दास' ग्रापने नाल-ए-दिल को । जमी का जिक ही क्या ग्रासमांतक को हिला देंगे॥६॥

## श्री वीर की श्रमली जयन्ती

श्री बीर की जयन्ती अमली मनानी होगी। तकलीद उनकी हमको करके बतानी होगी।। १।।

एकान्तम्रम तम्रस्युव<sup>२</sup> जड़ से उल्लाड़ फेंकें। सस्याधियों की हरजा<sup>3</sup> संगति बनानी होगी।।२।।

फिकों की बन्दिशों में बरबाद हो चुके हैं। मत-पंप की ग्रटक हठ खुद ही हटानी होगी।।३।।

मठ मन्दिरों की बढ़ती मूढ़ों की वेष पूजा। इन कढ़ियों में फँसती जनता बचानी होगी।। ४।।

सिद्धान्त-तस्य-निर्णय गुण ठाण का खड़ाना। उपयोग द्यानित अपनी इनमें लगानी होगी।। ५।।

सब जीव मोक्ष सुम्य के हक्रदार हैं बराबर । यह साम्यवाद-शिक्षा पढ़नी-पढ़ानी होगी॥६॥

स्त्रीने न प्राण-सत्ता कोई प्रमाद-वश से । जीवों की, यह ब्यवस्था हमको जमानी होगी।। ७।।

परतंत्र बंधनों से सब मुक्त हो रहेंगे। भारत-वसुन्धरा की सेवा बजानी होगी।। दा।

है वीर-धर्म-शासन पुष्पार्थ कान्तिकारी। घर-घर में ज्योति 'सेठी' इसकी जगानी होगी.। ६॥







विद्या का फल मस्तिष्क-विकार है, किन्तु है प्राथमिक । उसका घरम फल झारम-विकास है। मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही आत्म-विकास तक पहुँच जाता है, इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच की कही है।

१ मनुकूल प्रवृत्ति २ पक्षपात ३ जगह-जगह ४ जाति उपजातियों के बन्धनों में।

## समाज-सम्बोधन

हुआंस्थ जैन समाज, तेरा, क्या दशायह हो गई। कुछ भी नहीं अदशेष, गुण-गरिमा सभी तो सो गई।। शिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विद्यामिर्गच जाती रही। भक्षान दुवसंस्वादि से मरणोग्युखी कावा हुई।।

बह सरवता, समुदारता तुभमें नजर पड़ती नहीं। दुवता नहीं, क्षमता नहीं, हतविव्रता कुछ भी नहीं। सब भर्मेनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं। भूजवल नहीं, तप वल नहीं, पौरण नहीं, साहस नहीं।

क्या पूर्वजों का रक्त, झब तेरी नसों में है कही ? सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नहीं। ठंडा हुझा उत्साह सारा, भारमबल जाता रहा। उत्पान की चर्चा नहीं, झब पतन ही आता रहा।।

पूर्वेत्र हमारे कीन थे ? वे कृत्य क्या-क्या कर गये ?

किन-किन उपायों से कठिन भव-सिन्धु को भी तर गये ?

रखते ये कितना प्रेम वे निज धर्म-देश-समाज से ?

परहित में क्यों संलग्न थे, मतलब न या कुछ, स्वायं से ?

क्या तस्व को जा बा उन्होंने झात्म जीवन के लिये ? किस मार्गपर वलते वे वे अपनी समुन्तति के लिये ? इत्यादि वातों का नहीं तब व्यक्तियों को ब्यान है । वे मोह-निद्रा में पड़े, उनको न अपना जात है।

सर्वेद्य यों खोकर हुआ तूदीन, हीन, अनाय है। कैंसा पतन तेरा हुआ, तू कड़ियों का दास है।। ये प्राणहारि-पिशाचिनी, क्यों जाल में इनके फुँसा। से पिण्ड तूदनसे खुड़ा, यदि चाहता अब भी जिया।। जिस मारमबल को दू भुला बैठा उसे रख झान में। क्या सक्तिशाली ऐक्य है, यह भी सदा रख प्यान में।। निज पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य पर बास्त्र हो।। बन स्वायलस्वी गुण-प्राहक कप्ट में न अपीर न हो।।

सद्दृष्टि-कान-चरित्र का सुप्रचार हो जब में सदा । यह घमंहै, उद्देश है; इससे न विचलित हो कदा।। 'युगवीर' वन यदि स्वपरहित में लीन तूही जायगा। तो याद रख, सब इ.ख-संकट बीघड़ी निट जायगा।।

\* \*

## साधु-विवेक

#### ग्रसाधु

बस्त्र रॅगाले, मन न रॅगाले, कपट-जाल नित रचते हैं। हाथ! सुमरनी पेट कतरनी, परधन-बनिता तकते हैं।। भ्रापा पर की खबर नहीं, परमाधिक वार्ले करते हैं। ऐसे टगिया सामुजयत की, गली-बली में किरते हैं।

#### साध

राग, द्वेष जिनके नींह मन में, प्रायः विधिन विचरधे हैं। क्रोध, मान, माशादिक तज कर, पंच महावत घरते हैं।। ज्ञान-च्यान में लीन चित्त, विषयों में नहीं भटकते हैं। वे हैं साधु, पुनीत, हितैपी, तारक जो खुद तरते हैं।।

\* \* \* \*

वास्कोडियामा द्वारा किये गये उल्लेखों से यह बात पूर्ण रूप से बिदित हो जाती है कि, मालाबार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय को बस्ती थी बहुन कभी हिसा करती थी, इतना ही नहीं किन्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी मांस मच्छी मादि के माहार को निषिद्ध ही मानती थी। इस वस्तु स्थिति से मनुमान होता है कि वह प्रका के समारी ही होनी चाहिए, जिवका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पढ़ा था। इसके उपरांत औनवर्ष के सम्बन्ध में ईस्ट इध्विदा कम्पनी के समय के भनेक उल्लेख मि० कोल कुक की डायरी में पाये जाते है।

## जैन सम्बोधन

जैनियों! किस धुन में हो तुम क्या स्वर कुछ भी नहीं। हो रहा संकार में क्या, ध्यान कुछ इस पर नहीं! नेच्छ भीर धनायं जिनको, तुम बताते ये कभी; देच तो किस रंग में हैं, धाज ये मानव सभी।।१।।

भीर भगनी भी भवस्या का मिलान करोजरा। पूर्वेथीवहत्वगा?हुईभवत्वगा? विचारकरोजरा।। है कहींवह ज्ञान-गौरत, राज्य-देशक भापका? बहकहीबहुऋदुवर्लकृत तथ, विनासक पाप का रि।।

वृद महिला भाषका वह, उठ गया किल लोक में ? प्रेम पावन भाषका तब, जा बता किस पोक में ? है कहाँ वह सत्यता, मृदुता, सरकता भाषकी? वह दयामय हॉस्ट और पराभेषरता सारिवकी ?३।।

पूर्वजों के पैयं-बीबॉदायं-गुण, तुम में कही ? है कहाँ वह थीरता, निभोक्ता, साहम महा ? बाहुबन को परा हुया ? रणरंग-कीयल है कहाँ ? हो कहा स्वाधीनता, दीवेंस्य सासन हो जहाँ (४)।

वे विमान कहाँ गये ? कुछ याद है उनकी कया ? बैठ जिनमें पूर्वेजों की, गशन पथ भी मुगम था ? है कहां निर्वाह प्रण का ? भीर वह दृक्ता कहाँ ? धीलता जाती रहीं, दृशीनता फैंगी यहाँ दिशा

उठ गई सब तत्त्व चर्चा, क्या प्रकृति बदनी सभी !
स्वप्त भी, निज अस्युदय का, जो नही भ्राना कभी !
लो गया गुण-म्राम सारा, धर्मधन सब नुट गया !
भ्रांत तो कोलो जरा—देलो सबेरा हो गया ॥६॥

धर्म-निष्ठर पर बिराजी, रूड़ियाँ प्राक्तर यहाँ, धर्मही के देष में, जो कर रही शासन सहा। वीं बनाई सुम्हीं ने ये, निज सुभीते के लिए, बन गये पर घब तुम्ही, उनकी गुलामी के लिए।।।।। वैसिये, मैदाने जलति में कुलीचें भर रहे, कौन हैं, निज तेज से विस्पित सबों को कर रहे? नव नवाविष्कार प्रतिदिन, कौन कर दिखला रहे? देव दुष्कर कार्य विद्युत-स्वित से करवा रहे?=।।

हो रहा गुणपान किनके, यह कला-कीशस्य का? बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-सहस बीर्थ का? कीन हैं ये बन रहे, विद्या-विशाद आजकत? मीतिविद, सतकमं शिशक, पद-प्रदर्शक द्याजकत ? है।।

सोचिये, ये है वही, कहते जिन्हे तुझ नीच थे, धर्मश्रून्य प्रक्षम्य कह कर आप बनते ऊँच थे। सद्विचाराचार के जो, पात्र भी न गिने गये, नहा डाला उसीदम यदि,कभी इनसे छूगये।।१०॥

म्रनवरत उद्योग से भी, भाश्मवल विस्तार से, भ्रम्युदय इनका हुमा है, प्रवल एक्य विचार से। स्वावलम्बन से इन्हें जो, सकलता प्रनुपम मिली, सोक! उसको देख करके,सील तुमनेकुछ नली।।११॥

म्नारम-वल गौरव गवाया, भूल श्विष्वनाचार में, फैस गये हो बेतरह तुम, जाति-भेद-विचार में! साथ ही म्नपरीतियों का जाल है भारी पड़ा; हो रहा है कर्मबस्थन से भी यह बस्थन कड़ा।।१२॥

तोड़ यह बन्धन सकल, स्वातन्त्र्यवल दिललाइये; लुप्त गौरव जो हुआ, उसकी पुनः प्रकटाइये। पूर्वजो की कीति को बट्टा ल्याना क्या भला? सचतो यों है, हुव गरना ऐसे जीवन से भला।।१३॥

जातियां, भगनी समुन्ति-हेतु सब चचन हुई; पर न आया जोश तुम में, क्या रगें ठिठरा गई? पुरुष हो, पुरुषार्थं करना, क्या तुन्हें भाता नहीं? पुरुष-मन पुरुषार्थं से, हरिण्ड न घनरासा कहीं।।१५।। जो न माताहो तुन्हें वह, दूसरों से सीख तो ; मनुकरण कहते किसे, जापानियों से सीख सो। देसकर इतिहास जय के, मुख करो शिक्षा महण; हो न जिससे अर्थ ही संसार में जीवन-मरण ॥१५॥

स्त्रोड़ दो संकीणंता, समुदारता धारण करो, पूर्ववों कास्मरण कर, कर्तव्य का पालन करो। धास्मदल पर जैन बीरो ! हो खड़े बढ़ते रहो; हो न ले उद्धार जब तक, 'युगप्रताप' बने रहो।।१६॥



हृदय हो प्रभू, ऐसा बलवान।

विषदाएँ घनघोर घटा सी, उमड़ें चहुँदिशि आन । पर्वत-ऊपर-पक्ति विन्दु-सी, फेलूँ मन सुख मान ॥१॥

> भ्रम्भफल होकर सहस बार भी, मन को करूँन स्लान। लक्ष गुणित उत्साह धार कर, करूँ कार्यप्रण ठान।।२।।

पूर्ण भ्रात्म कर्तव्य करूँया, लुद होऊँ बलिदान। सन्मुख ज्वलित भ्रतिन भी लखकर, हटूँन शंका ठान।।३।।

> करो स्तवन परिहास करो या, यह ससार श्रजान । सस्य मार्ग को इंच न छोडूँ, भय नहीं लाऊँ ब्यान ॥४॥

विकसित द्यारम रवरूप करूँ निज, बल का ब्रतुल निधान । तनबल घनबल तृराज्यत समभू, घरूँ नहीं श्रक्षिमान ॥५॥

#### 

जो जितना ग्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही श्रधिक श्रपने आस-पास मर्यादा का जाज बुनता है। हमारा घर साफ-सुबरा होगा तो पड़ौसी को उससे दुर्गन्य नहीं मिलेगी।

> हम महिसक रहेगे तो पड़ीती को हमारी भोर से बनेश नहीं होगा। दूसरों को कष्ट न ही हसलिए हम महिसक रहें. महिसा का यह सही मार्ग नहीं है। हमारे मन में किसी को कष्ट देने की आवना ही न हो। मैंनी, प्रमोद, करणा और साध्यस्य महिसा की चार भावनायें हैं।

## हृदयोद्गगार

कब ग्रायगा वह दिन कि बनूँ साधु विहारी ।।टेक।।

दुनिया में कोई चीज मुझे थिर नहीं पाती, भीर आयु मेरी यों ही तो हैं बीतती जाती। मस्तक पैंखड़ी मौत, वह सब ही को हैं झाती, राजा हो, बाहे राखा हो, हो रंक भिखारी।।१।। कव०

> संपत्ति है दुनिया की वह दुनियामें रहेगी; कायान चले साथ, वह पावक में बहेगी। इक ईंट भी फिर हाथ से हॉग्ड न उठेगी; बंगलाहो चाहे कोठी हो, हो महल ग्रटारी।।२।। कब०

बैठा है कोई मस्त ही, मसनद को लगाये; मांगे हैं कोई भील फटा बस्त्र बिह्माये। स्रंथा है कोई, कोई, बिघर हाथ कटाये; व्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्त पुजारी।।३।। कब॰

> क्षेत्रे है कई क्षेत्र, धरे रूप वनेरे; स्थावर में त्रक्षों में भी किये जाय न सेरे। होते ही रहे हैं यों सदा झाम सवेरे; चनकर में पुप्ताता है सदाकर्मभदारी॥४॥ कदा

सब ही से मैं रक्लूंगा सदा दिल की सफाई; हिन्दू हो, मुसलमान हो, हो जैन ईसाई। मिल-मिल के गले बॉटेंगे हम प्रीति मिठाई; प्रापस में चलेगी न कभी होव-कटारी॥४॥ कब॰

> सर्वस्य लगाके मैं करूँ देश की सेवा, घर-घर पै मैं जा-जा के रखूँ ज्ञान का मेला। दुःखो का सभी जीवों के हो जायगा छेवा; भारत में न देखूँगा कोई मूर्ख-भ्रनारी।।६।। कव०

जीवों को प्रमादों से कभी मैं न सताऊं, करनी के विषय देव है, ग्रव में न लुभाऊँ। इसनी हूं सदा ज्ञान की मैं ज्योति जगाऊँ; समता में रहुंगा में सदा शुद्ध-विचारी।।।। कव

#### सफल जन्म

मत फिफको, मत दहलाधो, यदि बनना महामना है। जो नहीं किया वह 'पर' है, कर लिया वही 'ध्रपना' है।। दो दिन का जीवन-सेला, फिर खंडहर-सी नीरवता—-यस-प्रथम बस, दो ही हैं, बाकी सारा सपना है।।

दो पुष्य-पाप रेखार्से, दोनों ही जग की दासी। है एक मृत्यु सी घातक, दूसरी सुहृद् माता-सीश। जो बहुरण्<sup>ने</sup>पुष्य को करता, मरिणमाला उसके पड़ती। भाषनाता जो पापों को, ्उसकी गर्दन में फ्रांसी।।

इस शब्द कोष में केवल,—है 'आज' न मिलना 'कल' है। 'कल' पर जो रहता है वह, निस्पाय धौर निवंस है।। वह पराकमी-मानव है, जो 'कल' को 'आज' बनाकर— क्षणभंगुर विश्व-सदन में, करता निज जन्म सफल है।

# alt निर्वारण

फिर सरसता आपग उठी है प्राण में संचरित होकर । मानसर में भर रहा है कौन यह जीवन निरन्तर?

> फिर नयासा हो रहाहै रोम-रोम प्रदीक्त प्रमुदित । बज उठेगी उल्लिसित हो स्नाज हत्तंत्री कदाचित।।

लगरहा है और कुछ ही — ग्राज मुझको दिश्य जीवन । ग्राज मानों लहलहाया — हो शतोमुख विश्व-उपवन ॥

> प्राण के प्रत्येक कण में---श्राप्त-अयाप्त नवीनता है। मग्न हो, जयकेतु बन, फहरा रही स्वाधीनता है।।

हौं, इसलिये म्रानन्द है सर्वत्र खग-नर-देव-घर । म्राजपाया है महाप्रभु---'वीर' ने निर्वाण गुरुतर ॥

धानस्थक हिंसा को घोंहुसा मानना चिन्तन का दोध है। हिंसा धालिर हिंसा है। यह दूसरी बात है कि धालप्रस्क हिंसा से चना कठिन है। गृहस्थी सकल्यो हिंसा का त्यागी होता है। भारम-तीय का एकमान मार्ग भारम-संयम है। दोनों का परस्पर श्रद्ध सम्बन्ध है। प्राणी संयम भीर एन्द्रिय संयम दो प्रकार का है।

## नवयुवकों से नम्र निवेदन

क्रौम की खातिर खुशी से सर कटाना चाहिये। मर्दे मैदां बनके दनिया को दिखाना चाहिये।। १।।

> श्रपने रुख से परद-ए ग्रफ़लत उठाना चाहिये। तालिबानेदीद को जलवा दिखाना चाहिये ॥ २॥

राग से मतलब न जिसको वास्ता हो देश से। उसके मार्ग हमको भपना सर भुकाना चाहिये ॥ ३ ॥

> इक दया ही धर्म है ले जायगा जो मोक्ष में। जैन का यह फलसफा<sup>२</sup> सबको सिखाना चाहिये ॥ ४ ॥

धर्म से ध्रपने पतित जो हो चुका हो दोस्तो ! फिर नये सर से उसे जैनी बनाना चाहिये ॥ ॥ ॥

> साझसारी<sup>3</sup> की दलील इससे कोई बढकर नहीं। कीनमो र वृगुजो र हसद र दिल से मिटाना चाहिये।। ६।।

देखते हैं आजकल गैरों को हम सीनासिपर। ए जैनियो मैदान में तमको भी आना चाहिएँ।। ७।।

> जा रहे हैं अपने भाई ग़ैर की आग़ोश° में। शर्मकी जा है, उन्हें अपना बनाना चाहिये।। पा

> > 0

काटती है 'दास' क्योंकर पाप के बन्धन को वे। जैन की तलवार का जौहर दिखाना चाहिये।। १।।

0 ब्रात्मा का पतन न हो इसलिए हिसा न करें, यह है ब्रहिसा का सही मार्ग! कष्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।

वेसने के इच्छुक २. धर्म, तालीम ३. नम्रता ४-५-६ दूसरे से जलना ७. गोद ।

## करो कुछ काम दुनिया में

भ्राहिंसाधर्मं काहर घर में गरप्रवारहो जाए। तो प्यारा स्वर्गसे बढ़कर यही संसारहो जाए।। १।।

> करो वो काम दुनिया में कि पर-उपकार हो जाए। तुम्हारे साथ औरों का भी वेड़ा पार हो जाए॥ २॥

जो प्यासा है लहू का, क्यों न बोह गमस्वार हो जाए ! रवां दुनिया में पर-उपकार की जब धार हो जाए ।। ३।।

> न जरूमी हो कोई उससे न वोह तलबार हो जाए। मगर फिर भी जो निकले मुँह से दिल के पार हो जाए।।४।।

भहिंसा धर्म की रंगीनियों में बूए उल्फ़त है। में बो सम्बद्ध है पिए जो उन्न भर सरकार हो जाए।।॥।

> स्रगर औरों के दर्दोंगम को स्रपना दर्दोंगम समक्री। स्रहिसा धर्म की नय्या भवर से पार हो जाए।। ६।।

> रह ऐ 'दास' माये पर न फिर टीका गुलामी का। ग्रगर भारत हमारा नीद से बेदार<sup>प्र</sup>हो जाए।। ७।।

0 0 0

वर्ष एक बबाह है। सम्प्रदास उसका बीप है। बीघ का पानी सिवाई भीर सम्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदास से धर्म सबसे प्रवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदासों में क्टुरता, संकीणेता था जाने, तो यह केवल स्वार्थ-सिद्धि का भंग बनकर कस्याग् के स्थान पर हानिकारक भीर भागनी सवर्ष पैदा करने नाला हो जाता है।

धोषण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की अपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे यह एक कौड़ी भीन दे।

मनुष्य भ्रपनी ग़लती को नहीं देखता, दूसरे की ग़लती को देखने के लिए संहलाक्ष बन जाता है। भ्रपनी ग़लती देखने के लिए जो प्राँखे है, उनको भी मृद लेता है।

## धनिक सम्बोधन

भारत के थनिको ! किस बुन में, पड़े हुए हो तुम बेकार ? भ्रपने हित की खबर नहीं; या नहीं समझते जग ब्यवहार ? भ्रम्बकार कितना स्वदेश में; छाया देखों भ्रौख उचार। बिल बिलाट करते हैं कितने, सहते निशादिन कष्ट भ्रपार।।

> कितने बस्त्रहोन फिरते हैं, शुत्यीहित हैं कितने हाय ! धर्म-कर्म सब बेच दिया है, कितनो ने होकर प्रसहाय !! जो भारत था गुरु देशों का, महामान्य, सर्क्षम प्रधान । गौरवहीन हुया वह, बन कर पराधीन, सहता प्रपमान ।!

क्यायहदशादेखभारत की, तुम्हें न झातासोच-विचार। देखाकरो इसी विधि क्या तुम, पड़े-पडे दुख-पारावार॥ भनिक हुए जिसके घन से क्या, योग्यन पूछो उसकी बात! गोद पले जिसकी क्या उम पर, देखोगे होते उत्पात!!

> भारतवर्षे तुम्हारा, तुम हो भारत के सस्पृत उद्यार । फिर क्यों देश-विपत्ति न हरते, करते इसका बेड़ापार ।। परिचम के पनिको को देखों, करते है वे क्या दिन-रात । श्रीर करों जापान देश के, धनिकों पर कुछ दुष्टिनियात ।।

लेकर उनसे सबक स्वधन का, करो देश उन्नति-हिठ त्याय। दो प्रोत्साहन उन्हें जिन्हे है, देवीन्नति से कुछ प्रमुराग भ शिल्पकला विज्ञान सीलने, युवको को भेष्टो परदेश। कला-मुशिक्षालय सूनवाकर, मेटो सब जनता के वनेश।।

> कार्य-कुशल विद्वानों से रखप्रेम, समझ उनका स्थवहार। उनके द्वारा करो देशमें, बहु उपयोगी कार्य प्रसार।। भारत हित संस्थाये खोलो, ग्राम-ग्राममें कर बुविचार। करो सुलभ साधन वे जिनसे, उन्नत हो ग्रपना स्थापार।।

चक्कर में विलासप्रियता के, फँस मत भूलो ध्रपना देश। प्रचुर विदेशी व्यवहारों से, करो न श्रपना देश विदेश।। सीक दिखाले के कामों में, होने दो नीई शक्ति-विनाश। व्ययं व्ययों को छोड़, लगी तुम, भारत का करने सुविकाश।। बैर-विरोध, पक्षपातादिक, ईर्घा, घृणा सकत टुष्कार। रहन सके भारत में ऐसा, यत्न करो तुम बन समुदार। शिक्षा का विस्तार करो यों, रहेन ध्रनपढ़ कोई शेष।। सब पद लिख कर चतुर बनें घी, समफ्रों हिन-अनहित सविशेष।।

करें देश उत्थान सभी मिल, फिर स्वराज्य मिलना क्यों दूर ? पैदा हों 'युगबीर' देश में, तब क्यों रहे दशा दुख-पूर ॥ प्रवल उठे उन्नति-तरंग तब, देखें सब भारत-उत्तर्थ ॥ भूल जावे सब दोष कालिमा, सुखपुर्वक दिन कटें सहर्थ ॥

#### ध्य द्वा । धर्म-स्थिति निवेदन

कहाँ वह जैनधर्म भगवान !

जाने जग को सत्य सुझायो, टालि घटल ग्रज्ञान । बस्तु-तत्व पै कियो प्रतिष्ठित, ग्रनुपम निज विज्ञान ।। कहाँ ।।

> साम्यवाद को प्रकृत प्रचारक, परम ग्रॉहसाबान । नीच-ऊँच निरधनी-धनी पै, जादी दृष्टि समान ॥ कहाँ०॥

देवतुल्य चाण्डाल बतायो, जो है समक्ति वान । शुद्ध, स्लेच्छ, पशुह्र ने पायो, समवदारण में स्थान ॥ कहाँ० ॥

> सती-दाह, गिरिपात, जीव बलि, मांझासन मद-पान । देव मूढ़ता भ्रादि मेटि सब, कियो जगत कल्यान ॥ कहाँ ।।।

कट्टर वैरी हू पै जाकी -- क्षमा, दयामय बान । हठ तजि, कियो अनेक मतन को, सामंजस्य-विधान ॥ कहाँ० ॥

> श्रव तो रूप भयो कछु श्रौरहि, सर्काह न हम पहिचान । समता-सत्य-प्रेम ने इक सग, यातें कियो पयान ॥ कहाँ ।।

#### + + +

जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दुःख भी है। सुख कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। नीरस को सरस, दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है।

## उपदेशिक ढाला

#### (देशी-- जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं)

अब मोह नींद से उठ चेतन, क्यूं भूल रहा जोबन धन में। तेरे सुख के साथी मात-पिता, सुत-बांघव सोच जरा मन में।। नर जन्म अमृत्य मिला तुभको, क्यों सोय रहा सूख चैनन में। कर ले भव तो सत्संग जरा, समकाय रहे गृह सैनन में 11811 तेरा कुटुम्ब कवीलास्वारण का,बिन स्वारणदेत दशाखिन में। यह चौदनी चेतन दो दिन की, बिन काम लुभाय रहा किन में ।।२।। दिन खेल-कद में खोय दिया, नहीं धर्म किया बालापन में। प्रभूका गुन गान किया न कभी, विषया वश हो भर जोदन में ।। इ।। हय हाथी ऊपर केल करा, रंग-रेल करा चढ़ स्यंदन में। चरचा तन केशर चन्दन में, नहीं चित्त दिया गृह बन्दन में ।।४।। ग्रब वद्ध भया कच द्वेत भया, कफ बाय ने घेर लिया छिन में। तेरी डगमग नाड़ी डोल रही, मनु कम्पन वाय हुआ तन में ॥५॥ गये रावण विक्रम भोज बली, प्रजली मनुहोरीफागन में। उस मौज का खोज रहान रती, नर तूमूली किस बागन में ।।६।। दयाधर्मका संग्रहतू कर ले, घर ले गुरु शिक्षा कानन में। कहा सोहन उत्तम धर्म यही, जिन आयम वेद पुरानन में ॥७॥

#### (4) (4) (4)

लोग संयम को निषेधात्मक मानते है, पर वह जीवन का सर्वोपरि कियात्मक पक्ष है।

जिसको चाहनहीं है, उसको राहसामने है घोर जिसको चाहहै, उसको राहनहीं है। घाजका मनुष्य विश्यय की दुनिया में जी रहाहै। चाहसुख की है, कार्यदुःख के हो रहे हैं।

सुल का हेतु ग्रभाव भी नहीं है भौर मित भाव भी नहीं है। सुख का हेतु स्वभाव है।

# नीच और ऋछूत

नाली के मैंले पानी से मैं बोला हहराय; हौले बह रेनीच कही तूमुक्त पर उचट न जाय।

> 'भला महाकाय' कह पानीने भरी एक मुसकान; बहताचलागया गाता सा एक मनोहर गाना।। ।

एक दिवस में गया नहाने किसी नदी के तीर; ज्यों ही जल श्रद्भनित में लेकर मलने लगा शरीर।

> स्योही जन बोला में ही हू उस नाली का नीर; सज्जित हुआ, काठ मारा सा मेरा सकल सरीर ॥ २ ॥

बॅतुमन तोड़ी मुँह में टाली वह बोली मुसकाय; स्रोह महाशय! बड़ी हुई मैं नाली का जल पाय।

> फिर क्यों मुक्त माश्रूत को मुँह में देते, हो महाराज ! सुन कर उसके बोल हुई हा ! मुक्तको भारी लाज ॥ ३ ॥

साने को बैठा भोजन में ज्योही डाला हाय; त्योही भोजन बोल उठा चट विकट हुँसी के साथ।

> नाली का जल हम सबने किया एक दिन पान; अप्रतः नीच हम सभी हए फिर क्यों खाते श्रीमान ॥ ४ ॥

एक दिवस नभ में अभ्रोकी देखी खूब जमात; जिससे फड़क उठा हिंपत हो मेरासारा गात।

> मैं यों गाने लगा कि बाक्रो ग्रहो ! मुह्द घन वृन्द । बरसो, शस्य बट्टाग्रो, जिससे हो हमको ग्रानन्द ।। ४ ।।

वे बोले, हेबन्सु, सभी हम है अर्छूत श्री नीच; क्योकि पनाली के जल-कण भी हैहम सबके बीच।

> कही फ्रश्रूतो में ही जाकर बरसेगेजी स्त्रोल; उनके शस्य बढ़ेंगे, होगा उनको हर्ष फ्रतोला।।६।।

मैं बोला, मैं भूलाया, तब नहीं मुक्ते या ज्ञानं; नीच-ऊंच भाई-भाई हैं भारत की सन्तान।

> होगा दोनों बिना न दोनों का कुछ भी विस्तार; मब न करूँगा उनसे कोई कभी बुरा व्यवहार।। ७।।

वे बोले यह सुमति ग्रापकी करेहिन्द का त्राण; उनके हिन्दू रहने में है भारत का कस्याण।

> उनका ग्रव न निरादर करना, बनना भ्रात, उदार; भेदभाव मत रचना उनसे करना मन से प्यार ॥ व ॥



तोडो मृदुल बल्लकी के ये सिसक-सिसक रोते से तार, दरकरो संगीत कष्य से कृतिम फलों का श्रृंगार।

> भूलो कोमल, स्फीत-स्नेह-स्वर भूलो की क्रिकेट का ब्यापार, हृदय-पटल से आज मिटा दो स्मृतियों का प्रश्नित्य ग्रागार।

भैरव शसनाद की गूज फिर-फिर वीरोचित ललकार, मुरफाए हृदयों में फिर से उठे गगन भेदी हकार।

> धधक उठे अन्तस्तन में फिर कान्ति गीतिका की अंकार— विद्वन, विकल, विवश पागन हो नाच उठे उत्मद संसार।

दीप्त हो उठे उरस्यली में श्राशा की ज्वालासाकार, नस-नस में उद्दृष्ड हो उठे नवयौदन रस का संचार।

> तोड़ो वाद्य, छोड़ दो गायन, तत्र वो सकरण हाहाकार, भागे है अब युद्ध-क्षेत्र-फिर, उसके आगे—कारागार ।

× × × ×

वती समाज की कल्पना जितनी दुक्ह है, उतनी शी सुखद है। बत लेने वाला कोरा बत ही नहीं लेता, पहले वह विवेक को जगाता है। श्रद्धा भीर संकल्प को दृढ़ करता है। किटनाइसां कोलने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकृत चलने का साहस लाता है; किर वह बत लेता है।

### • चेतावनी

**क्त चतुर नर कहै तनै सतगुरु, किस विधि तू ललचाना है।** तन धन यौवन सर्व कूटुम्बी, एक दिवस तज जाना है। चे० ।। १।। मोह माया को बड़ो जाल है, जिसमें तूलोभाना है। काल बाहेरी चोट भाकरी, ताक रह्यो नीशाना है। चे० ॥२॥ काल अनादि रो तुं ही रे भटक्यो, तो पिण अन्त न आना है। चार दिनां की देख चांदनी, जिसमें तु लोभाना है। चे० । । ३॥ पूर्व भवरा पूज्य योग थी, नरकी देही पाना है। मास सवा नौ रहा गर्भ में, उन्धे मुख भूलाना है। चे० । १४।। मल-मूत्र की अशुचि कोथली, मांहे सांकड़ दीना है। रुधिर शुक्रनो ब्राहार ब्रपनित्र, प्रथम पडे तै लीना है। चे० ।। १।। कट कोड सुई सार की, ताती कर चोभाना है। तिण सु ग्रव्ट गुणी बेदना गर्भ में, देख्या दु:ख ग्रसमाना है । चे० ॥६॥ बालपणों वे खेल गॅवायो, यौवन में गर्वाता है। प्रष्ट प्रहर कीथो मद मस्ती, खोटी लाग लगाना है। चे० ॥७॥ रगी चगी राखत देही, टेढी चाल चलाना है। माठ प्रहर कीथो घर धन्धो, लग रहा मार्त्तव्याना है। चे० ।।८।। मात-पिता-सत बहिन-भागाजी, तिरिया सं दिल सीना है।

ष्ठाठ प्रहर कीयो घर घन्यो, लग रहा प्रासंघ्याना है। चे०।।=॥

मात-पिता-सुत बहुन-भाएजी, तिरिया सूंदिस सीना है।

बे नहीं तेरे तू नहीं उनका, स्वायं लगी समीना है। चे०।।६॥

प्रयं प्रनयं करी थन मेल्यो, यथा सूंबैर वेंथाना है।
सक्यों तो तेरे लारेन चससी, यहां की यहां रह जाना है। चे०।।१०॥

ऊंचा-ऊंचा महल चिर्णाया, कर धना कारखाता है। घड़ी एक राखत नींह घर में, चालत जाय मधाना है। वे० ॥११॥ धर्म सेती डेंब न घरना, परभव सेती करना है। चित्त ग्रापनो देख मुखाफिर, करनी सेती तरना है। वे० ॥१२॥

छिन-छिन में तेरी आयु घटत है, प्रञ्जली जैमे भरना है। कोड़ों यत्न करे बहुतेरा, तो पिण एक दिन मरना है। चे०।।१३।। साधु-सन्त की सुनीन वाणी, दान सुपात्र न दीनाहै। तपुजप कियाकछ न किथी,नरभव लाभ न लीनाहै।चे०।।१४।।

चकी केनाव राजाराणा, इन्द्र सुरों का इन्दाहै। सेठ सेनापति सब ही मानव, पङ्गा काल के फल्दाहै। चे० ।।१५॥

यौजन गंबाय बूढ़ा होय बैठा, तो पिण समय न माना है। भर्मरत्न तुक्त हाथ न ग्रायो, परभव में पछताना है। चे०॥१६॥

# नीतिवाद

उस तरफ सौक्यका आकर्षण, इस जोर निराशाका दुलार। इन दो कठोर सत्यों में है, निर्वाचित एक प्रवेश-द्वार।।

> इंस ले, रो ले इच्छानुसार, क्षर्ण-मंगुर है सारा विभाग। मस्यिर-जीवन को बतलाने, सीसें आती हैं बार-बार।।

मदि भिन्त-भिन्न हो जाएँ रग, तो इन्द्रधनुष का क्या महत्व ? नयनाभिराम है 'मिलन' अतः, है प्राप्त विश्व से कीर्ति स्वस्व ।।

> बस इसी मिलन को कहते हैं, हम-तुम वह सब मिल विश्व-लोक। क्षण भर का है यह दर्शनीय, पाते यथार्थ में यही तस्व।।

जो माज प्रेम का भाजन है, देता है करू वह कटु-विषाद । है पूर्ण शत्रुता जिसे प्राप्त, म्राता बहु रह-रह हमें याद ।।

> यहं दुख-सुख की परिभाषाएँ, इनमें ध्रुवता कितनी विभक्त । वस स्वानुभूति के वरु पर है, म्रस्तित्व, कह रहा नीतिवाद ।।

× × × ×

. श्रहिंसाके दो पहलू हैं — विचार ब्रोर आचार । पहले विचार बनते हैं, किर तदनुसार आचरण होता है ।

### जैन धर्म की प्राचीनता

इस धर्म की प्राचीनता के चिह्न मिनते जा रहे। उपलक्ष्य मध्रा-स्तूप और उदय-गिरी बतला रहे।

> प्राचीनता इनकी जगन भर कर रहास्वीकार है। इस धर्मकाही इस दिशामें गत ऋणी संसार है।।१।।

हाँ जब न पृथ्वी पर कहीं भी बौद्ध-वैदिक धर्मथे। कल्याण-प्रद सर्वज्ञ तब इस धर्मके ग्रुभ कर्मथे।।

> जितने पुराने जैन मन्दिर झाज मिलते हैं यहाँ। उतने पुराने बोलिये अस्थत्र मिलते हैं कहाँ॥२॥

था राष्ट्र-धर्मकभी यही सिद्धान्त श्रति अभिराम थे। बलवान थे, वरदान थे, गुणधाम थे, शिवधाम थे।।

> इस धर्म का ही मुरूपतः ध्रुव केन्द्र भारतवर्ष था। यह ज्ञान में विज्ञान में सबमें प्रथम उत्कर्ष था।।३।।

चमका न धर्मादित्य केवल सर्व हिन्दुस्तान में। फैली प्रभा दूरस्य इसकी एशिया युनान में।।

> कार्वेज-स्नफीका तथा मिश्रादि रोम फिनीशिया। जाकर वहाँ तक भी सदैव निवास जैनों ने किया॥४॥

जग के पुरातन बेद भी ग्रस्तित्व इसकामानते। इतिहासवेला धर्म की प्राचीनता को जानते।।

> जो बौद्धमत से जैनियों की मानते उत्पत्ति को । निष्पक्ष हो देखें तनिक इतिहास की सम्पत्ति को ।।॥।।

× × × ×

रत्नत्रय मत्यन्त दुर्लभ वस्तु है। मानवजीवन की सफलता २त्नत्रय के पाने में है।

पहले-पहल बुराई करते पृणा होती है, दूसरी संकोच, तीमरी बाद निःसंकोचता आ जाती है और चौथी बार ये साहस बढ़ जाता है।

### जैन भराहा गायन

ऊँचा झण्डा जिन सासन का, धर्म सहिंसा दिव्दर्शन का।।
गंगा का ज्यों निसंस जल है, कान्ति सिंस की ज्यों निसंस है।।
स्यों यह फ्रण्डा परम घवल है, मैल हरे सब ही के मन का।।
उँचा फ्रण्डा जिन शासन का।।।।।

प्रेम से पूरित इसके धांगे, वात्सस्य के रस में पांगे। इसे देख कायरना भागे, सन्त्र पढ़ावे निर्भयपन का।। ऊँवा भण्डा जिन शासन का०।।२॥

हिस उमंग उत्साह बटावे, कमंत्रीर बनना सिलायो । सेवाभाव का पाठ पढ़ावे, पथ परदर्शक बहुवीरन का।। ऊँवा भण्डा जिन शासन का०।।३॥

सब से ऊँचे पर फहरावे, करुणारस का स्रोत बहावे। शिव मंदिर का मागे दिखावे, कारण है यह अघ नायन का।। ऊँचा भण्डा जिन शासन का०॥४॥

दा्म लेख्या का पाठ पढ़ाता, धर्म ध्यान का ध्यान दिलाता। रत्न त्रयनिधि का है दाता, भीर विधाता शुभ भावन का।। ऊँचा भण्डा जिन शासन का०।।५॥

जैन मात्र का है यह त्यारा, यासे सब मिल बचन उचारा। ऊँचा भण्डा रहे हमारा, यह सद्भाव सभी के मन का।। ऊँचा अण्डाजिन शासन का०।।६॥

फर-फर झण्डा फहराता है, शान्ति विश्व में फैनाता है। धर्म ब्रहिसा दर्शाता है, परम हितैयी जन-त्रीवन का॥ ऊँचा झण्डा जिन शासन का०॥७॥

या सण्डे नीचे तुम आभी, प्रेम सहित औरों को लाग्री। सब मिल ज्योति भावना माग्री, हो कल्याण सभी जग-जन का।। ऊँचा झण्डा जिन शासन का, धर्म ग्रहिसा दिग्दर्शन का।।।६॥



# हम ऋौर हमारे पूर्वज़

जैसे हमारे पूज्य थे उनकी न हम में गन्ध है। रहते हुए सम्बन्ध भी उनसे न प्रवसम्बन्ध है।। वे कौन थे क्या कर गये इसको मुलाधा सर्वेषा। धाडम्बरों ने भाज तो हमको लुभाया सर्वेषा।।१॥

उनकी कथाओं पर कभी विश्वास भी भाता नहीं। उनका सुबद वह नाम भी भ्रव कान को भाता नहीं।। उनके भ्रष्टौकिक कार्य को हम आज मिथ्या मानते। भ्रपने हिताहित को तनिक भी हम नहीं पहचानते।।।।।

पूर्वज प्रबल रणबीर थे तो आज हम गृहवीर हैं। वे शीर थे विक्यात तो हम भाज खारे नीर हैं।। जीवन बिताते थे सकल अपना परम पुरुषायें में। हम भी बिताते भाज जीवन को यहाँ पर-स्वायं में।।३।।

वे बाहते थे लोक में सबका सतत उपकार हो। हम बाहते हैं एकदम सबका महासंहार हो।। उनके सदा इच्छा रही नित दूसरे उन्नत बने। लिप्सा हमारी है यही नित दूसरे घबनत बने।।४।।

वेथे जगत के रत्न ब्रमुपम हमन पदकी धूल हैं। वे धूल थे मकरन्दयुत पर हमन किंशुक फूल हैं।। त्रैलोक्स के वे चन्द्रमा थे पर न हम नक्षत्र हैं। पूर्वज हमारे प्रेम से पुजते रहे सर्वत्र हैं।।॥।



विचार के अनुरूप ही आाचार बनताहै अरथवाविचारही स्वयं आराचारकारूप लेताहै।

आचार-मुद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए। उसके लिए सही दिशा में गति, सौर गति के लिए जागरण अपेक्षित है।

× × × ×

लाला तनसुखराय जी को ये कवितायों और भजन श्रत्यंत प्रिय थे। वे इन कवितायों से प्रकाश ग्रहण करते थे। उन्होंने श्रपने हाथ से लिलकर उन सब कवितायों को बड़े प्रेम से संजीकर रक्खा था।

# सद्धर्म सन्देश

मन्दाकिनी दया की जिसने यहाँ बहाई; हिसा कठोरता की, कीचड वी धो बहाई। समता-समित्रता का ऐसा धमत पिलाया; हेवादि रोग भागे, मद का पता न पाया ।। उस ही महान प्रभू के, तुम हो सभी उपासक; उस बीर घीर जिनके सद्धर्म के प्रचारक। मतएव तुम भी वैसे बनने का ध्यान रक्खो; ग्रादर्श भी उसी का, ग्राँखों के आगे रक्खो ।। संकीर्णता हटाझो, दिल को बडा बनाओ; निज कार्य-क्षेत्र की खब, सीमा को कछ बढाझो। सब ही को अपना समभो, सबको सुली बना दो; औरों के हेतु अपने, प्रिय प्राण भी लगा दो।। ऊँचा उदार पावन, सूल-शांति पूर्ण प्यारा । यह धर्म वक्ष सबका, निजका नहीं तुम्हारा ॥ रोको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो । कूल जाति कोई भी हो, संताप मेटने दो । जो चाहता हो ग्रपना, कल्याण मित्र ! करना जगदेक बन्धु जिनकी, पुजा पवित्र करना । दिल लोल करके उसको, करने दो कोई भी हो; फलते हैं भाव सबके, कुल-जाति कोई भी हो।। संतरिट वांति सच्ची, होती है ऐसी जिससे,ऐहिक-क्षधा पियासा, रहती है फिर न जिससे। बह है प्रसाद प्रभुका, पुस्तक-स्वरूप इसको; सूख चाहते सभी है, चखने दो चाहे जिसको।। युष्प अमेरिकादिक, सारे ही देश वाले, अधिकारी इसके सब हैं, मानव सफेद काले। श्रतएव कर सकें वे, उपभोग जिस तरह से, यह बाँट दीजिए उन, सबकी ही उस तरह से।। ऐ धर्मरत्न धनिको ! भगवान की ग्रमानत; हो सावधान सून लो, करना नहीं स्वयानत। दे दो प्रसन्त मन से, यह वक्त आ गया है, इस ओर सब जगत का, अब ध्यान जा रहा है।। कर्त्तव्य का समय है, निश्चित हो न बैठो, योथी बडाइयों में, उन्मत्त हो न ऐंठो । सद्धर्मका संदेशा, प्रत्येक नारि-नर में; सर्वस्व भी लगा कर फैला दो विश्व भर में।।

. . .

# प्रार्थना

मुझे है स्वामी उस बल की दरकार।

ग्रही सड़ी हों श्रमित श्रड्चने, ग्राड़ी श्रटल अपार। तो भीकभी निराश निगोड़ी, पटकन पाने द्वार।। मुफ्रे०।।

सारा ही ससार करे यदि, दुर्ध्यवहार-प्रहार। हटेन तो भी सत्य मार्ग-गत; श्रद्धा किसी प्रकार।। मुक्ते०।। धन-वैभव की जिस ग्रांधी से, ग्रस्थिर सब ससार । उससे भी नकभी डिग पावे; मन वन जाय पहार ॥ मुझे०॥

असफलता की चोटों से नींह, दिल में पड़े दरार। अधिकाधिक उत्साहित होऊँ, मानूं कभी न हार।। मुफ्ते०।।

दुल-दरिद्रता-कृत स्रति श्रम से, तन होवे वेकार। तो भी कभी निरुद्धम हों नहिं, बैठुं जयदाधार।। मुफ्ते०।।

जिसके ग्रागे तन बल घन बल, तृरावत तुच्छ असार। महावीर जिन! वहीमनोबल, महामहिस सुखकार।। मुक्ते०।।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

#### समाज

पाठक महिसा धर्म पर स्थित धर्म की भीत है। करना दया जी पात्र पर यह जैन धर्म पुनीत है।। निज की दशा उल्लेख में यह लेखनी दन कर्कशा। की लिख निज की प्रणान्य उल्लेबर हा दर्दशा।।।।

र्णता अहिता धर्म निज वनतथ्य में रहतायही। वैसाआहिता धर्म हा ! नर्तव्य में रहता कहा ? जल छानने में बस समझ रक्ताप्रहिसाधर्महै। करते कुटारोधात नर पर हाय ! कैंगाकर्महै।।२।

श्रीमान् होकर हम प्रविधा प्रभवा के दास है। परमार्थ से म्रति दूर होकर स्वापंता के पास है।। निज पूजते हैं परिपरिगम्बर कुपुरु हित जान के। श्रद्धा हरी निज धर्म से मिश्यास-मग को मान के।।३।।

उपहास मस्तक का हुमा जिलाने न समर्भे तर को। हृटबाहिता धारण करे छोड़ा धवल सम्प्रकल को।। होकर कनकी धर्म को हमने कलित्त कर दिया। सारशं सनुपम में सदा को पाप अंकित कर दिया।।४।।

हम-सी भ्रथम सन्तान से सद्धमं-दीपक बुभः चला। श्रावकन होते ग्रीर कुछ होते तभी होता मला।। हत रूढ़ियों की धर्म का रूपक बनाया आज है। फंसकर उसीमें जाति भी ग्रव हो रही मुहताज है।।५।।

हा ! न्याय-नीति निषम नशाकर घोर हटधर्मी बने । परिणत किया जिन धर्म को सत्ताप शापो में सने ।। सुनते न क्यों कहते यदिप उत्थान की निज बार्ता । भावी समुनति के जिए मन में न नेक उदारता ।।६।।

सोये बहुत हे बन्धुमो ! घव सीझ ही जानो, उठो । प्रजान निहा मोह कल्मय द्वेय को त्यायो उठो ।। इसने अधिक कुछ मीर मुक्को घागसे कहना नही । अम से हमारी जाति उन्नति सीझ पा सकती सही ॥७॥

### \* \* \* \* • पूज्य पिता की जय जय जय

जय जय महाबोष से गुजी, दशां दिशाये विश्व महान । पुण्य नींद से चिकत इन्द्र ने, सुना श्री जिनवर का गान ।। दिग्गज करें स्रीर दिग्पालों ने, गूण-गौरव गान किये। पुण्यवान सर सेठ हुकमचन्द, युग-युग सौ-सौ वर्ष जियें।। नेत्रहीन दीपक दिखलावे, जगमग दीपक वाले को। घौर पंग यदि छना चाहे. रजत ज्योति उजियाले को ।। नभ के तारे गिन जाने का, पूर्णहो सके यदि विज्ञान। तो शायद कोई कर पाये, पुज्य पिताश्री का गुणगान ।। किन्तु स्वय की लौह लेखनी, पर मेरा प्रधिकार नहीं। मही पूर्ण होगी यश गाया, मौन रहें स्वीकार नही।। रोम-रोम पुलकित है मेरा, मेरा मुक्ते अपना भी भान। गाजे अपनी हृदय बीन पर, पुज्य पिताश्री का यशगान ।। स्याग किया जिसने इस जग में, उसकी कीर्ति ध्वजा फहरी। राग भीर वैराग सभी ले. जिनकी जयति ध्वजा लहरी।। महिमामय कर्तव्यशील, औदार्य दन्दभी बाज रही। सहनगीलता, गुणग्राहकता गजारूढ़ हो गाज रही।। नीतिकश्रल चारित्रवान, निर्मीक साहसी और विनीत। उत्साही श्रभिमान रहित, गम्भीर विवेकी और पुनीत।। धर्म ग्रर्थ शरु काम मोक्ष, सब एक साथ तुमने साधे। साम दाम और दण्ड भेद से, जन समूह रक्खा बाँधे ॥ पण्ययोग सब शुभ कर्मों के, तब चरणों पर न्यौछावर। और विश्व की घवल कीर्ति सब, तुम्हें रिकाये त्याग प्रवर ॥ भरत चत्रवर्ती-सा वैभव, पाकर भी तुम धमल घवल। भीर उन्हीं से पंचम यग में, पक्ट हीन जल भिन्न कमल ॥ द्यो दीनो के प्राण, पीडितों के रक्षक, आधार महान। जैन जाति के मेरुदण्ड, भौ विद्वदेशरण के मित्र प्रधान ।। ग्रन्न, वस्त्र, ग्रीविध, शिक्षा के मुक्तहस्त दानी विद्वान। धर्म दिवाकर भी कुल भूषएा, मूर्तिमान भादर्श महान ।। इम छोटे बालक सब तेरे. श्रीचरणों की छाया में। निडर घौर निर्भीक रह रहे, इस्द्रजाल-सी माया में।। तव प्रसाद से हीरा भैया, हीरा सम है ज्योतिर्मान। भीर हमारे छोटे भैया, भी उनसे ही कीरतिवान ॥ मात्म-ज्योति की जगी दीपिका, कंचन-सी माभा पाकर। द्यारमलीन हो गई आत्मा, प्रेमामत घन बरसाकर ॥ बाज प्रार्थना करते हम सब, यह बाशीय हवें भी दो। तेरे पदचिन्हों पर चल दें, हममें इतना बल भर दी ॥ प्रभू से इतनी विनय हमारी, ध्येय तुम्हारा प्राप्त तुम्हें। तुमसी धवल कीर्ति श्री गरिमा, धर्मभाव हो प्राप्त हमें।। मविन भीर अबर तक छाये, इस गुण यश गाथा की जय। गगन गुंजा दे हम सब मिलकर पुज्य पिता की जय जय जय ।।



धर्म जो कि पुस्तकों, मन्दिरों और मठो में बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा। बिना जीवन में उतारे केवल धास्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है।

### महापुरुष

को विपक्ति में धैर्य क्षमा रखते ऊँचे बन । जगरप्रलोभन देख नहीं होते चंचल मन ।। सभा भूमि में वचन कुशल हैं गौरवशाली। यक-ममि में दिखलाते बीरता निराली।।

> सदाचार संन्याय पर मरने को तैयार हैं। महापूरुष वे ही यहाँ ईश्वर के अवतार हैं।।

सम्पति झाई हर्ष नहीं पर बाया मन में। झाई झगर विपत्ति झीणता नहीं बदन में।। सत्तू पार्वे कभी-कभी या मोदक पार्वे। पर प्रवस्तों नहीं, नहीं मन में इतरावें।।

> ऐसी जिनकी रीति है पुरुष सदा वे धन्य हैं। उन समान सौभाग्य तो कभी न पाले धन्य हैं।।



### स्वदेश सन्देश

महाबीर के मनुषायी प्रिय पुत्र हमारे— ब्वेताम्बर, कूँबिया, दिशम्बर-पंची सारे। उठी सबेरा हो गया, दो निद्रा को त्याग; कुक्कु बाँग लगा चुका, लगा बीलने काग। क्रांवरा गत हमा।

उदयाचल पर बाल-सूर्यंकी लानी छ।ई; उपा सुन्दरी घहो, जवाने तुमको आई। मन्द-मन्द बहने लगा, प्रातः मनय-समीर;सभी जातियाँ हैं खड़ी, उन्तरि-नद के तीर। लगाने इवकियाँ।

उठो उठो इस तरह कहाँ तक पढ़े रहोंगे; कृष्टिन काल की कड़ी धमिकयाँ घरे ! सहोगे। मेरे प्यारों ! सिंह से, बनो न कायर स्थार; तन्द्रामय-जीवन बिता, बनो न भारत भार। शीझ शस्या तजो।।

मत इसकी परवाह करो क्या कौन कहेगा; तथा सहायक कौन, हमारे संग रहेगा। क्या विंता तुम हो वही, जिसकी शक्ति धनंत; जिसका आदि मिला नहीं, धीर न होगा धंत। भटल सिद्धान्त है।। यद्यपि कुछ कुछ, लोग, मार्गरोकों प्राकरः किन्तुशोध ही भाग जायेगे धवके खाकर। यदिपि मिलेंगे मार्गमें, तुमको कितने यूल; पग रखते बन जायेगे वे सबके सर्वपूल। सही भाष्ययें हैं।।

मुद्ध स्वाधं ध्रयवा प्रसत्य से करना होगा; जीने ही के लिए, तुन्हें अब मरना होगा। तब न मरे प्रव ही मरे, मरना निस्सन्वेह; शब न मरे सब कुछ रहे, रहे न केवल वेह। वेह समता तजी।

सुनो-सुनो ! बो झाज, कही साहस तुम हारे; डूबोगे यों, नहीं सरोगे कभी किनारे। तन-मन-भन से देश हित, करो प्रमाद विसार; सबके संग मिलकर सहो, भूख-प्यास मा मार। पुनः ज्ञानन्द भी॥

पिछड़ गये हो बहुत, लड़ रहे हो बायस में: पकड़-पकड़ रूढ़ियां, घोलते हो विव रस में। ऐसा ही करते रहो, तो विनाश है पाम, बम अविष्य में देवना, तब-परिचय इतिहास। एक मृत जाति कहा।

# -: • :-लेखनी

हेलेलनी निर्मोक लिल दे कौम की ग्रमली दना। प्रस्थेक मानव कड़ियों के जाल में कैसा फैना? करनी पड़ेगी बन्धु इत्यों की तुक्ते क्यालोचना। प्रियवर हमारेक्या कहेंगे यह नमन में मोचना॥१॥

> पिय मत्य लिखने में तुफै परभेश पनि का भय नहीं। धूब मत्य में उरकर कभी होनी जगत में जय नहीं।। सब्जा-विवश यदि दोप हम कहते नहीं नो भूल है। भीषण तनिक-सी भूल वह सर्वत्र अवनति मूल है।।।।

जब तक न दोषों की कड़ी प्रालीचना की जायगी। तब तक न यह नर जाति ध्रपना पथ-प्रदर्शक पायगी।। कर्तब्य वश करना पड़े जो कार्य इस संसार में। वह कार्य कर आधार प्रभूकर्तब्य पारावार में।।३।।

### समाज सम्बोधन

१ जैन क्रीम भ्रपनातू संगठन बनाकर। अब सुर्खरूभी होजाबदनाम हो हुमा कर।। ₹ ।।

> जुल्मोसितम के बदले लाजिम है ये दया कर। हो रोग दूर जिससे ऐसी कोई दवा कर।। २।।

दिल से खुदी मिटाकर दिल बाइना बनाकर। क़िस्मत हमें दिखा दे विगडी हुई बनाकर॥३॥

> अब हम कहेंगे तुमको तुम बीर के भगत हो। इस कौम का दिला दो इक संगठन बना कर।।४।।

पीछे हटो न हरिनज्ञ कुरवान जान कर दो । मैदाने मार्फत में रक्क्षो कदम जमा कर ।। ५ ।।

×

क्या देखने हो स्राम्नो उठो कमर को कसके। खिदमन करो बनन की सब खूब मन लगाकर।। ६॥

लुस्फोकरम के बदले जुल्मोसितम न करना। स्यालाक पाओगे सुलामौरों का दिल दुखा कर।। ७ ॥

> े, 'दास' झारजू है घर-घर मे हो उजाला। कर दो जहीं में रोशन मन कादियाजलाकर।। द्रा।

# हदयोद्बोधन

हृदय तूमेरा कहना मान ।

सबसे बन्धुभाव ग्लामन में, तल अनुचित अभिमान । तीचन ससम्भ किसीनर को तूं, तीच कमं जिय जात ॥ १।। भाव-भेष-मापा-भोजन हो भाइयन के सामान । इनको एक विवेक मुक्त कर, हो तेरा उत्थान ॥ १।। कर या जीना वो निल हित जीना, पुकर-स्वान-समान । कर पावे यदि देश हेतु कछ, तो तु है धीमान ॥ १।।

# ऋापस की फूट

इस दर्जा तेरी हालत ऐ क़ौम गिर रही है। कासच की नाव गोया पानी पैंतिर रही है।। तकदीर भ्राज तेरी क्यो नुभन्ने फिर रही है। मुख-बान्ती के बदले श्राफ़त में घर रही है।

तेरे ही दम करम से थी रोशनी जहीं में। तून्याधी कह सकेये! ताकत नहीं जबां में।। १।। ऐसाभी एक दिन पातूनाखों पैधी भारी। अफसोस घाज चुरही तूबन गई भिखारी।।

सीने पैतेरे हरदम चलती है ग्रम की श्रारी । लुल्कों श्रदाके बदले सीली सितम शश्रारी ॥ हायों से खुद तु श्रपने वरबाद हो रही है।

सेवों को छोड़करतू कांटों पैसो रही है।। २।। प्रापस की फूट पुमको बरवाद कर रही है। मैदान जीतकरतू जुद प्राप हर रही है।। संसार की हबस में नाहक तुमर रही है। जुमों मुनाह की गठरी बयों बर पैंघर रही है।

> गफ़लत का परदा अपनी आन्वों से आदब उठा दे। शाने कुहन का जलवा इक बार फिर दिखा दे।। ३।।

श्रीरों की तरह तू भी दुनिया में नाम करले । जो काम कल है करना, बोह आज काम करले ।। मरना पड़ेगा झाखिर गो इन्तजाम करले । भक्ति दिखा के अपनी मालिक को राम करले ।।

> गफ़लत की नीद में क्यों मदहोश हो रही है। कांटे तु अपनी राह में खुद आप वो रही है।। ४।।

स्रोम मौस देख गाफिल दुनियाँ की क्या है हासत ? हर कौम की तमन्ना हासिल हो बाहो हश मत्रा हर शस्त्रा के लबो पर जिक्के हुसूनेरफ़क्षत । सुसको मगर नहीं है पर्वाए नंगोजिल्लत ।।

> एं कौम होश में आर कुछ नाम कर जहां में। जो काम मोक्ष के हो, बोह काम कर जहां में।। ५।।

१. रुखा २. बान ३. बुलन्दी का हासिल करना ४. बदनामी।

हुनर ऋपने दिखाऋी तुम

अप्जीजों कीनको व्याजो हसदि दिल से मिटाको तुम । सुकी से कौम की खातिर लहू अपना बहाओ तुम ।। १।।

> जो भूलो मर रहे हैं कुछ इन्हें सानासिलाक्यो तुम । मुईने वेकसां<sup>3</sup> होकर न इतनाजुल्म ढाक्रो तुम ॥ २ ॥

करो कुछ दीन की भी फिक ऐ दौलत के मतवालो । न पीकर वाद-ए पिन्दा<sup>४</sup> कि खुद को भूल जाओ तुम ॥३॥

> सस्ती, जय्याज, दानी, रहमदिल हो नेक खसलत हो । जो रखते हो हुनर मैदान में ग्राकर दिखाग्री तुम ॥ ४ ॥

जरातो रहम लाग्रो वेकसों की झाहो जारीपर। खुदा के वास्ते जुल्मोसितम इतने नढाग्रो तुमा। ४,।।

> तसाहुल <sup>प्र</sup> से नुम्हारे हो गये वेधमंजाला**लो**। करो तदबीरकुछ ऐसी उन्हें ग्रपना बनाक्रो तुम ॥ ६ ॥

तुम्हारेदिल में गरहुब्बं वतन का जोश दाकी है। बनाकर संगठन ग्रपना हमें भी तो दिखाग्रो तुम ॥ ७॥

> मसल मशहूर है ऐदास 'दास' यह सारे जमाने में। दुवारा फिर गिनो गर गिनते-गिनते भूल जाक्रो तुम ॥ द ॥

### \* \* \* इस धर्म को बचा दो

ऐ जैन नौजवानो काहिलपना हटा दो, उट्टो कमर को कसके आगे कदम बढ़ा दो।। १।।

निकलंक की तरह तुम मजहव यें सीखो मरना, गैरों के माकमरण से इस धर्म को बचा वो ॥ २ ॥ ऐ सेठ साहुकारों ऊँची दुकान वालो,

परचार धर्मकाहो कुछ घन को भी लुटादो ।।३।। तुम संगठन बनाम्रो छोड़ो निफाक° म्रपना, हम एक हो गए है म्रीरों को यह दिखादो ।।४ ।।

१. प्यारों २. दूसरों से डेव-माव ३. गरीबों के सददगार ४. गफ़लत की शराब ४. लापरवाही । ६. हमला ७.फूट ।

संन्तान वीर होकर नामर्बबन रहे हो, होते हैं वीर कैसे झालम को यह दिखा दो ।। ५ ।।

> मशागूल <sup>१</sup> ऐश<sup>्</sup> में हो टुक घ्यान दो इधर भी, भूखे जो मर रहे हैं खाना इन्हें खिलादो ।। ६ ।।

बिगड़े हुए तुम्हारे सब काम ठीक होंगे, हाँ धर्म पर तुम अपना तन-मन ये सब मिटा दो।। ७।।

> मुस्लिम जो हो रहे है प्यारे नुम्हारे भाई, फिर फिक ग्रयनाकरनापहले इन्हेंबचादो।। =।।

यह फर्ज है तुम्हारा यह धर्म है तुम्हारा, सबको सबक दया का ऐ जैनियो सिखा दो ।। ६ ।।

> ों, बीर ! 'दास' की श्रव अन्तिम विनय यही है, तुम बेकसो की सेवा करना मुफे सिखादो !। १०॥

### \* \* \* ऋधिकार

जल जाये प्राणों की ममता, मिट जाये जग का धनुराग। भ्रो गायक! गा ऐसा गायन, घधक उठे जो ऐसी भ्राग।।

कस्पित मन दृढ़ता को पाए — जाए सुप्त हृदय भी जाग। उस स्वराग में लय हो, करदूँ — मैं अपने प्राणों का स्थाग।।

मर जाए कायरता मन की—नाहरता पाए सन्मान। मानवता उत्सुक मन होकर—निर्मित करे भविष्य सहान।।

> विकसित हों अभिलाषाएँ भी — और अलौकिक सुस्तप्रद-ज्ञान । छेड़-छेड़ ! बस मेरे गायक वही सुरीली मोहक तान ॥

क्षेम रहे, या प्रसय मचे, या—विश्व कर उठे हाहाकार। पर स्वतंत्र वन जाने का हो—मन में मेरे भव्य-विचार।।

> वाणी, श्राकृति, भीर किया से—हो बस, प्रगट यही उद्गार। महीं चाहिये मुझे पराया—धिन जाये मेरा ग्राधिकार।।

१. मस्त २. ऐशो-भाराम ।

## वन्दे वीरम्

पुण्य दिवस है माज वीर प्रभू ने शक्तार लिया था। दुल-विश्व के साथ एक गृहतर उपकार किया था।। कठिन कार्य नेतृत्व-लोकहित को स्वीकार किया था। मन्त्र श्रहिसा का जगली को करुणाधार दिया था।। है जिसके नेतृत्व काल की भवतक हम पर छाया। 'हम उनके' यह कहने भर का गौरव हमने पाया।। यदि हम उनके पथ पर चलते तो मिट जाती माया। रहता नहीं कभी भी यह मन सुख के हित ललवाया।। वह विभृति ! जिनका दर्शन है सबको मंगलकारी। जिनकी शान्ति-मुखाकृति से तर जाते पापाचारी।। नाम मात्र जिनका भ-व्यर्थ कहलाता संकटहारी। ग्रभय लोक का वासी बनता वीर-नाम व्यापारी।। बन्दनीय वह अखिल विश्व के माया-मोह विजेता। सर्व शक्ति-शाली परमेश्वर ! जग के अनुपम नेता।। सीमा-हीन ज्ञान के बल पर, हैं ग्रागू-ग्रागू के वेता। गाते जिनकी सतत महत्ता मृनि सूर-गण ग्रधिनेता।। हृदय उन्हीं के चिन्तन में श्रव भक्ति युक्त होकर हम। बदल वासना-पूर्ण विश्व का यह मिथ्या कार्य-क्रम ।। तभी वेदना-विह्न स्वतः ही, हो जावेगी उपश्रम। द्यतः प्रेम से कही निरन्तर सुख-कर वन्दे वीरम।

### + + + +

छोटे भिल्लारियों के लिए तो सरकार भिलारी-बिल बना देगी; पर मैं पूछता हूँ कि इन बड़े भिल्लारियों का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव प्राते हैं, तब ये बड़े भिल्लारी घर-घर बोलते हैं—"लाग्नी बोट मीर लो नोट!"

में चाहता हूँ, प्रयोक व्यक्ति एक दूसरे के सद्विचारों का समादर करे। समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे। उदार वर्नेणे तो पाएँगे, संकुचिन वर्नेगे तो कोर्येगे।

### त्र्रतीत-स्मृति

इन सुबे हाडों के भीतर भरी घथकती-ज्वाला । जिसे शास्त करने समये है नहीं असित घनमाला ।। इस भग्नावशेय की रज में समुख्यान की आशा---रखती है अस्तित्व, किन्तु है नहीं देखने वाला ।।

> माना, बाज हुए है कायर त्याय पूर्वजों की कृति । स्वयं अतीत, कला-कौशल, बल, हुबा सभी कुछ विस्मृति। पर फिर भी अवशिष्ट भाग में भी इच्छित जीवन है— वह क्या ? यही कि मन में खेले नित अतीत की स्मति।।

पतन मार्ग से विमुख, मुप्य में अद्रणीयना देकर । मानवीयता के मुपात्र में धमर-असिय-रस को भर ॥ कर सकती तूनन-उमंगमय ज्योति-राशि आलोकित — भूल ने जाएँ यदि हम अपने पुर्वगुणी-जन का स्वर ॥

> वह थे, हाँ । मन्तान उन्हों की हम भी खाब कहाते। पर कितना वरणानुसम्ण कर कीर्तिराशि धपनाते। 'कुछ भी नहीं।' इसी उत्तर में केन्द्रित सारी चेण्टा— कांश् । यार भी रख गरुत तो इनना नहीं लजाते॥

## 4 4 4 4

## घर के धन्ना सेठ

है बीर बही कुछ दुनिया में, यो देश के हिन मर जाते हैं। रहते हैं हमेशा बोह जिल्ला, जो धर्म पें जान ग्रेसाते हैं। १॥ कुड़ता है कोई तो कुड़ते दो, जनता है समर तो जनने दो। जो माई क्यार तो जनने दो। जो माई हमारे गाफिल है, मोते से हम उनको जपाते हैं। १॥ बो घर के धन्ना सेट मही, बजबान मही, अनवान सही। नेकिन ये बताए तो कोई कुछ कोम के भी काम खाते हैं। ३॥ अपनों से मोहस्बत रखते हैं गैरों से नही कुछ बैर हमें। भा पूर्व में से मोहस्बत रखते हैं गैरों से नदी कुछ बैर हमें। भा जुन के रहों संसार में तुम पैगाम ये सबको जुनाते हैं।। भा एं पान पें सन पन कुछ दशका, जनने से न गैरों के धबरा। हम स्वपने विद्युहें महकों की सीने में सपने नगाते हैं।। भा एं

# तेरी ऋायु में कमती पड़े रोज पल छिन की

तेरी भ्रायु में कमती पढ़े, रोज पल छिन की, रोज पल छिन की। करना सो करले भ्राज खबर नहीं कल की।।

तून गर्भ मास में निश्च दिन कच्ट सहे था। ऊपर को पैर नीचे तेरा खीख रहेणा। तेरे झास-पास नल मीर पूत्र वहें था। पड़ा थोर नरक में तूराम ही राम कहेथा। मैं सदा कक्सा भजन विश्वत कर हल की। तेरी झायू में कमली पड़े रोज पल खिज की।।

फिर घरती में प्राये छूटा उस दुःसा की।
पुट्टी स्वीर दूघी लगा पीवने मुख से।
सठ मोह नीद में भूल फूल गया सुसा में।
नीति विमुख हुए कर रहाराम के दुसा से।
हुई खेल-नुद में बाल प्रवस्था हकती।
तेरी बाय में कमती पड़े रोज यस छिन सी।
तेरी बाय में कमती पड़े रोज यस छिन सी।

किर तक्त प्रवस्था हुई, बोरेतन जाभी। ग्रीर मोह में भंधा हुमा नार प्रनुरामी।। नहीं घोरे दिल के दाग बना ना वेदामी। सब कौछ बैन गया भून हुए नर सामी।। तेरी बायु में कमती पड़े रोज पत खिन की।। तेरी बायु में कमती पड़े रोज पत खिन की।।

> फिर तरुन प्रवस्था गई बुढ़ापा आया। सब इन्द्री निर्वत हुई सुकड़ गई काया। फिर सुत दारा मंत्रा बाहिर विख्वसाय। कह सीखराम मत मल के हाथ पछताय।। कब सम्म तगा तब सुसरनी छलकी। तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिन की।।



# महगाव स्नान्दोलन

श्री इयामलाल पांडवीय मुरार, ग्वालियर

क्स महनाव काड ने सारे जैन समाज को अकस्प्रोर दिया वा भीर जिसके विरोध में सारे समाज ने भ्रपने भेदभाव भूककर संगठित होने का परिचय दिया था, वह महनांव कांव क्या है भीर उसमें स्वर्गीय लाला तनसुबराय का कितना और क्या योगदान रहा है ? उसकी जानकारी विये भ्रपने बिना उनका स्मृति ग्रथ भ्रपूरा हो रहेगा यह घटना सन् १६३५ की है।

पुराने न्यानियर राज्य में महगाव एक छोटा सा नगर है, वहा पर पोड़े से घर जैनियों के हैं और एक जैन मन्दिर है। वहां पर कुछ सम्प्रदायवादी हिन्दू तथा जैन धर्मद्र पियों को जैन मिदर का होना बहुत सटकता था। ब्रद्धा वे सदा धाम्मिक विद्र व के कारण उनके धर्म-पालन में सदा प्रदक्षों के बात्र पहुंचे वे । उनका विद्र के कारण उनके दाने तो तिका वाता था। सन् १६६५ में बहुत पर तहसीन का मुकाम होने के कारण कुछ सम्प्रदायवादी प्रधिकारियों द्वारा उनकी समर्थन मिल जाने के कारण उनके उनविद्र को घीर बल मिलने लगा। स्वर्गीय महाराज माधवराय की जयन्ती राज्य भर में मनाई जाती थी। जैनियों से हमेशा सबसे प्रधिक चन्दा निया जाता था, जिसको वे दे दिया करते ये धौर कभी उनको इसकी कोई विकायन नहीं रही। इस हानत में भी जबकि उनसे सस्ती से ज्यादा चन्दा बसून कर लिया जाता था।

सन् १६३५ की नाधव जबन्ती पर जो २ नवस्वर को होनी थी, इस स्वसर पर किये जाने वाले रखी के नाथ के लिए लेनियों ने बन्दा देने से स्क्रार कर दिया। इस पर साम्प्रदाक्षिक प्रिकारी भी कूप गये। जैनवर्ग हेथियों ने जो पहले से धर्महेद रखते के प्रधिकारियों को उक्तराने और भड़काने लगे। स्थान से तहसीनदार और जुड़ीशियल धारिकर उस दिन महराव नहीं थे। नासव तहसीनदार इस्ताव नहीं थे। मान ति निया जाता है उन सबको माना। जैनियों ने सदस्त व तस्त्रीय नहीं साह क्षत्र क्षत्र के अनुसाह के स्त्रीय नहीं साह का स्वराव के स्त्रीय नहीं साह का सकती, देने से प्रधान क्षत्र कर की। इस पर वीनयों को बहुत सुरा-मान कही हो नहीं सहस्त की स्त्रीय स्त्

अयत्वी उत्तव के दूसरे दिन (३ नवम्बर १६३४) की रात को किसी समय जैन मंदिर में पुसक्त सबकी सब २७ मृतियां बहां से उठा ती गई विनमें कई मृतियां बुवन में बहुत मारी सी। जैन साहत्र जनावे सो मारियां के मीतर पाखाना-पेषाव करके वर्मस्वान को प्रपित किया गया। किसी मारियां के किया गया। कीमती माल बांधी की छड़िया खा। की हर्त हुई उठाई, सब पढ़ा छोड़ गये। कीमती कपड़ें न ले गये और न जलाये गये। जनाये तो केवल धर्मसंव ही जलाये। यह सब सुनियों जित धर्म का प्रपान और पास्तान अपट करने का घड़बान था। जिसकी पुष्टि इससे भी होती है कि विस्कृत तक्के ही उन धर्महां विचा ने जैनियों को आकर यह ताताजनी करना गुरू कर दिया। कि जाओं मिरिय को जाकर देश ता उत्तव पासे होता है कि इससे भी होता है कि इससे मारियां के स्वाच करना पुरू कर दिया। जैनी कुछ समझ नहीं गये। पर जब मन्दिर को सवेरे पुता-दर्शन को खोला तो यह दृश्य देकर स्तब्ध रह गए भीर तब धर्महां वियो हारा किए गये उपहास और कही गई बातों का भर्म समझ में आया।

सब से पहले इटावा के जैनों को महगांव के जैनियों ने खबर दी भीर उन्होंने जैन महासभा को न्याय प्राप्त करने एवं सहायता के लिये सिखा । इसके बाद महगाव के जैन पंचों ने स्वालियर दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन को अपना यह मामला बतलाकर सहायता मांगी। खालियर दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन ने राज्य के उच्च अधिकारियों से मिलकर मूर्तियों के सुराग के लिये सी० आई० डी० की नियुक्ति कराई। महगाव पुलिस के सब-इन्सपेक्टर का तबादला कराया। दरबार कौसिल में पूरा विवरण देने वाला एक मेमोरेन्डम भेजकर न्याय की गांग की । सर्वसाधारण की जानकारी के लिथे पूरा विवरण प्रकाशित किया गया । मृतियों की वरामदेगी तथा मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिये २०० हपये का इनाम सरकारी गजट में निकलवाया गया। नियुक्ति सी० आई० डी० द्वारा प्रयस्त कराकर मितयां बरामद कराई गई जिनमें दो पीतल की छोटी मृतियों को छोडकर शेष २५ मृतियां ३०० हपये मल्लाहो देकर बरामद हई । ऐसोसियेशन के तत्कालीन उत्साही मन्त्री श्री श्यामलाल पाडवीय ने मौके पर पहुँचकर जैनों को धीरण बधाया। कितनी ही बार जा जाकर अपने समक्ष साक्षियां कराई, सबत इकट्टा किया। पांडवीयजी को जहर हेते का धमफल प्रयत्न किया गया जिससे वे रास्ते से दर कर दिये जाये। यह सब प्रयत्न करने पर भी कछ हो नहीं पा रहा था भीर राज्य के भय से बढ़े-बढ़े श्रीमान इसकी सहायता करने में राज्य विरोध का लतरा लेना नहीं चाहते थे। इधर ग्वालियर राज्य इसको साधारण चोरी का रूप देकर इसको समाप्त कर देना चाहता या। यही नही उस चोरी में एक जैनी को भी शामिल किया गया और मारपीट करके उससे व उसकी स्त्री से इकबाल भी करा लिया गया। स्थिति जटिल बनती जा रही थी। पुलिस ने प्रतिवाद करके यह आरोप भी लगाया कि यह एक राज्य-बिरोधी ब्यक्ति का वार्मिक अपमान का रंग देकर राज्य को बदनाम करने का प्रयत्न है । यह दशारा दि० जैन एसोसियेशन ग्वालियर के मन्त्री के प्रति या।

श्री स्थामलाल पाण्डवीय ने हस काण्ड को दिलम्बर जैन परिवर के दिल्ली प्रधिवेशन के अवसर पर दिल्ली जाकर परिवर के सामने रखा। वहांभी ठण्डे रूप में ही लिया जाने लगा पर स्वर्गीय बाबू तनस्खराय जैन का प्रन्तरमानस धर्म के इस मपमान से विकल हो उठा और उन्होंने इस काण्ड के लिये कदम उठाये जाने की अपील की। परिषद ने इस काण्ड को प्रपने हाथ में लिया। बाबूजी म्बालियर माणे, सारी जानकारी ली। लेखक के घर पर ही जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं करली गई, रहे।

उस दिन दिल्ली परिषद् मधिबेशन में पशास में सवर्गन्य कमेटी की बैठक हो रही थी। महुवाब कांव का प्रस्ताव था। समाज केवल प्रमाज करना जानती है। उसके जुन में जोख नहीं है। सांसू बहाने में कुछ तथ्य नहीं। न्याय की मान कर देने में कुछ नहीं होता। साप में समेक कानून के पिटत है। आप कुछ कर तीलिए। सार्ग हमारी वारी हैं। मैं पपने साथी बन्धुमों में जो कुछ हो सकेवा करना। ये ये सब्द जिससे साथा की एक किरएा नजर माई सीर उद्देश्यादिक के तिए एक भावाज मुन पदी। यह सब्द में श्री मयोज्याप्रवाद गोमलीम के जिन्होंने एक स्कृति पैदा कर दी। परिपद ने १६ जनवरी सन् १६३६ को महमांव घरवाचार विरोधी दिवस मानोंव आने का तिरुपय किया।

१६ जनवरी सन् १६३६ को भारतवर्ष में महमाव सत्याचार विरोधी विवस मनाया गया, उपवस्त रखा गया, सभा की गई भीर प्रस्ताव पास करके म्यालियर दरबार तथा रेजीकेन्ट की भेजा गया। रवय थी प्रयोष्णाप्रसाद गोयनीय माठ दिठ जैन परिपद की महमाव नया। १६ जनवरी हतवार सन् १६३६ के बिन भारत के कोने-कीने में महमाव अत्याचार दिवस मनाया गया। भारत के जैनी माज ने साम्प्रदायिक भीर पार्टीबाजी के भेयशब को भूलकर महमाव दिवस मनाया। भारत के जैनी माज ने साम्प्रदायिक भीर पार्टीबाजी के भेयशब को भूलकर महमाव दिवस मनाया। अनेक स्थानों पर हिंग्दू-भुक्तमानों ने भी सहयोग दिया। उस रोज भारत के जैनी माज ने साम्प्रदायिक भीर सुर्वेश दिया। उस रोज भारत के जैनी माज वेशनाया जन किया। या प्रमेत के स्थानों पर हिंग्दू-भुक्तमानों ने भी सहयोग दिया। उस रोज भारत के जैनी माज ने सामाया जन किया। या प्रमेत पात्र के स्थानों पर स्थान स्थान

परिपद ने इस प्रत्याचार के विरोध में जैसे ही धावाज उठाई। समस्त जैन समाज विक्षुत्थ हो उठा घीर प्रह्माज दिवस ने जैन समाज में लानवारी पैदा कर दी। महमाज कांड से जैन समाज गोली लाये धेर की भाति उनीवत हो उठा। बहुत से स्थानों से सत्याग्रह छेड़ ने की सत्ताह दी गई। लोग समझने ये कि जैन समाज प्रस्ताटित है प्रकर्मण्य है। उनकी इस हलवल से प्रास्तें लुल गई। महमाज के देश-व्यापी धादोलन से लोग समझ गये कि जैन आपस में चाहे किवने ही लड़-फ्लाइ ले पर चर्म की मान-मान के प्रदन्त पर उन्हें एक होते देर नहीं लगेगी। वे अपमान नहीं सह लक्ते।

 अमंद्रे वियों का मुनियोजित रूप में धर्म का समान किया था। यदि चौरी की नियत से साताह मिल्टर में धुमें होते तो वर्ड हजार रूपने का सावाल, चांदी-सोने का सामान उठावर में गये होते किन्तु की मती सावाल पड़ा रहा। केवल मूर्तियों एक नहीं — यो नहीं नाव की सब रूप उठावर ने तमें। केवल पांचयन जलाये — मनमूच से मनिर को सपवित्रं किया। यह काम चारें का नहीं हो सकता। व्योक्ति ३० — ४० सेर वडन की एक एक मूर्ति भीर वह भी पत्यर की सिमके उठाने की मजदूरी भी वच्चल नहीं हो सकती, कीन उनकी चौरी करेगा। जनता हो घोते मं आपने का इत प्रकार का प्रयत्न किया गया। चार्ये वियों तथा खासियर राज्य की सह वाल इसलिये चली कि महार्था दिवन न मनाया जा सके; पर यह चाल व्यर्थ में दी हम का के किया स्था। मत्या सेर की स्थान के सिपसे से की स्थान के सिपसे से साता सेर की स्थान सेर की स्थान के सिपसे से सी इस का के किया से भारत्वर्थ में सी इस का के कि सिपसे से केवल निले गए भीर हम सरवाचा या साता से स्थान वर्षों में भी इस का के कि सिपसे से की साता उठाई पर तथा हम इस्टर की निल्दा की गरी।

इसके बाद इस मामणे को घटालत में से झावा गया और स्वर्गीय बादू तनसुखराथ ने इसमें भी बड़ा परिश्रम किया । क्लोनों की नियुक्ति, खदालत में पैरबी सभी स्थवस्था कड़े परिश्रम और शोध्यता से की तथा गर्यनमेंट एडबोकेट जनरल ला॰ स्थासकाल, प्रसिद्ध एडबोकेट श्री लालव्यन्द जैन धादि को पैरबी के लिये नाये। मह्यांव कांड की इस शकलता का बहुत कुल श्रीय ला॰ तनमुखराय को है। इसके डारा हुई जैन-बाइनि उनकी एक बहुसूल्य स्मृति सदा समर रहेती।

# दस्सा पूजन ऋधिकार

#### थी राजेन्द्रकुमार जैन

जैन ममाज किसी ममय करोड़ों की संख्या में था। उस समय सम्यक्त के बाठ अंगों का पालन करना प्रश्नेक जैन के निष्ण धावश्यक था। अन्य समाज के ब्यादित जैनों के निष्ण सासस्य धीर स्थितिकरण को देखकर पूरि-पूरि प्रयत्ना करते थे। यरन्तु धीरे-धीर इन गुणों का समाज में अभाव होता गया धीरे खोटी-खोटी वालों पर समाज में एक-पूनरे पर दोपारोशक होने लगा; किसी व्यक्तियों की संख्या बकते नथी। वे ही धारों चनकर 'दस्सा या 'विनेकदार' के नाम से बुकारे जाने नमें। उन लोगों के साथ रोटी और बेटी का सम्बन्ध बन कर दिया गया। उनके साथ यह बन्याय इतना बड़ा कि अमवान चिनेन्द देव के पूजन धीर प्रश्नात से उनके बंचित कर दिया गया। इससे उन भाइयों के धन्तः करण पर धरयधिक ठेस लगी धीर धनेक प्रपना धर्म लोहकर विवर्षी हो गये। भाइयों ने घटातत की शरण सी धीर कई मन मासक सम्मन्यां को को तीती हुए धांठ-अंठ धांतु पत्रिने ने । उनकी ऐसी दीन परिस्थित देखकर समाज के नैताबों से न रहा गया धीर उन्होंने भनेक करिताई धाने पत्री दस्सा पुजन सम्बन्धी प्रमान सान के साथ पास किया थीर उन भाइनों के वास्तविक अधिकार को देने के लिए पूर्ण प्रयस्त किया। १९३० में हस्तिनायुर में जो परिषद का अधिवेशन हथा और उसमें दस्सा प्रजन अधिकार भरतीय रक्का गया तो कितनी उपल-युक्त हुई। उसका संक्षिप्त विवरण प्रकट करते हैं किससे भाषी कार्यकर्ता समर्के कि वैटट मुचारकों को कितनी कठिनाहयों का सामना करना यहता है।

भी हस्तितापुर क्षेत्र पर मिलल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद की भोर से काम्फ्रेस भारतील से मारम्स हुई। इस झाल विशेषतीर से जनता कान्फ्रेंस के कारण पिछले झाल से दुप्ती माई थी। बीर-सेवक संप रोहतक, प्रेनमण्डल मोहाना, सेवा संघ छपरोत्ती, जैन स्कूल बहोत, जैन कालिज एशोसियेशन मरत, जैन संगमन्स एसोसियेशन विमान स्पू देहसी मारि बातिस्त्र कोरों के २०० स्वयंसेवका के मातिस्त्र कोरी बहुत सी कोर्र आहुत सी। कार्नेक्स हें हर रोज ३ हजार ने लगाकर ४ हजार तक जनता रहती थी।

चार तारीख को परिषद् की कार्ल्स तियमित रूप से प्रारम्भ हुई। प्रात: ही कई सी प्रादिम्यों की उपस्थित से प्रभात करी हुई। योगहर को एक कने बा॰ उसकराय जी इंजीतियर मेरक के हार्यों प्रण्या कहाराय गया और उन्हों के सागायित में कार्ण्यक प्रारम्भ हुई जिससे पिछत तो नियार मेरक के हार्यों प्रण्या गया गया और उन्हों के सागायित में कार्ण्यक हो जिससे कार्ण्यक को न्यायतीय के मंत्राचार तथा कार्ण्यक करोह के बार की ने कार्या कार्ण्यक करोह के प्रशास की मेर्क कार्ण्यक के मन्त्री मास्टर उसमेतजी ने परिषद् की नीति तथा प्रवत्त की सदावती पर प्रारम्भ को के प्रधान पर प्रशास कार्ण्यक विकास कार्ण्यक कर सुनाये। उसके बाद आई कोशन प्रमास कार्ण्यक विवार मेरिक तथा प्रवत्त की सेवाओं पर भीर माने के प्रधान पर प्रवत्त कार्णा। बाद मे पण्डित की मन्यन्यती ने जैन धर्म की उदारता और जैन जाति की मंत्रीलंग पर सामिषक भाषण दिया। सास्टर उससेतजी की कुछ सामिषक भाषित तथा मन्यने के उत्तरात कार्णा की सामिष्ट कार्या स्वात की कि उत्तरात कार्यक सामिष्ट कार्या करान ही।

पश्चात् रात को सात बने से फिर कार्केस की दूसरी बैठक मनोनीत सभापित (वो समय पर मा नहीं सके थे) बाक रतनलालजी एमक एनक तीक विजनीर के सभापितःव में मारम्भ हुई। मास्टर विषयमानिक जी के भनन और पिछत जीतकरजी के मगलाधरण के परचात् बाक रतनलालजी का सभापित की हैसियन से व्यास्थान हुआ। परचात् व्यास्थान विश्वा परचात् व्यास्थान हिमा परचात् व्यास्थान प्रचा परचात् व्यास्थान प्रचा परचात् व्यास्थान पर पर स्थापित करने का प्रनात पेश हुमा और उस पर स्थापना हुमा। उसके बाद स्वामी कमीनन्यजी ने प्रस्ताव के समर्थन में एक व्यास्थान दिया इसके बाद अप अन्तुत्वन के अर्थन की कार्यवाही नमास्त हुई।

ता॰ ५ को फिर प्रभात फेरी हुई भौर दोपहर को १२॥ बजे में मास्टर विवरामसिंह जो रोहतक के भवनों तथा पं॰ शोसचन्दजी स्वावतीर्थ खतीली के मयल।वरण के साथ काल्फेस की कांग्येवाही भारम्भ हुई। श्री खयोच्याप्रसार गोयलीय ने दस्सा प्रवाधिकार वाला प्रस्ताद भोजस्वी भाषण के बाद पेश किया। श्रीखल मारतवर्थीय दि॰ जैन परिपद् ने अपने लख्बा अधिवेदान वेंदस्सा प्रवाधिकार का जो भरताव वास किया है उसे यह हिन्तनापुर क्षेत्र की जैन कांग्रेस सम्मानित और मारद की दृष्टि से देखती हुई सहारतपुर मोहत्वा चौधरान, बहोत, काल्यसा, गोहाना, वामपुर, नजीमाबाद, सिकन्दरपुर कलां, सामती, स्रतीयंत्र, बहायांद, वानीपत, विजनीर

सीनीपत, गंगेव, मस्हींपुर, बाह्यरा, देहनी करीनवाग, रीहतक, बुळन्दबाहरं, करलाल भ्रष्टकरं, गढ़ीपुल्ता, सिकन्दपपुर, बद्दूव, रमाठा धारि की जैन गंचास्तों की भी उराहुन। की गई बिल्हें ति समसे बाहुं रस्ते भारमों की पूजा-खात का धीकता रहेत की जदारता दिखलाई है। साथ ही समस्य स्वानी की जैन पंचारतों के लिए निश्यन करती है कि वे भी अपने यहीं के रदसा माइयों को पूजा-सक्षान करने के लिये उरखाहित करके जैन वर्ष के प्राचीन धादर्य की उपस्थित करें। अस्तान वे सह के प्रदान में स्वतान भी स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान स्वतान स्वतान भी उत्तान स्वतान स्वतान

परचात् बां लाजचन्यजी एउड़ीकेट प्रांदि के पुरुषोर समर्थनों के बाद केवल २० के स्तोध से प्रस्ताव पास हुया । परचाल् फण्डा वीत होकर तारे वाजा दे की प्रयोग्धाप्तशास्त्राव में मोजन गाता हुया जुनुस हारे सेले में मुमा। राज को फिर काम्केंस की बेठक हुई। मजनो धीर पंडित शोजचन्द के मंत्राचारण धीर स्वामी कर्मानन्दजी के मावण के परचाल्य भी योषसीयश्री का जैन जाति के महान् पुरुषों के जीवन पर सामायिक धीर लोशीना प्रयाचना हुया, बाद को की सलस्त्राव्यात स्वाप्त स्वाप

चार तारील को परिषद् की कान्केंस नियमित रूप ने प्रारम्भ हुई। प्रातः ही कई सी आर्थाममाँ की उपस्थिति से प्रभात कान्केंस गुरू हुई। सबसे पहिले मध्यम धीर मंगलाचरण के बाद पत्र तारावन्त्री न्यासतीय का व्यावसान हुमा। पश्चात् मास्टर उथसेमजी तथा सभापति जी भ्रादि के बाद कान्केंस समाप्त की गई।

### कमनीय कामना

पापाचार न एक भी जग में, होवे कही भी कभी, बुढ़े, बाल, युवा, तबा युवति हों, धामिक—प्रेमी सभी। पृथ्वी का हर एक मस्यं पशु से, साक्षात् बने देवता, पाबे पामर पापमति जगती, स्वलॉक से अस्टिता।

#### \* \* \* \*

मुक्ते तो बागुबम भीर उद्बनबम जितने प्रतयंकारी नहीं तगते, उतनी प्रतयंकारी सगती है---चरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता । वस तो उन ध्रपवित्र विचारों का फलितार्य-माप है ।

# दूध-घी मिलावट कान्फ्रेंस

स्वास्थ्य के लिए शुद्ध कानपान की प्रावश्यकता है। पर जित देश में भी-दूब की निदयों बहुती थी आज बहुत के निवासियों को शुद्ध वस्तु का मिलना दुर्जम हो गया है। 
स्वालाओं ने इस बात का प्रमुख किया और २१-२२ फरकरी १६४१ को दिल्ली में श्री क्षेठ 
शानिनदासवी प्रासकरण, मेन्बर कीसिल प्राप्त के प्रमुख अध्यक्षता में दूब-यी मिलावट कार्ग्मेस 
की जिसका संक्षिप्त विवरण प्राप्त कामने प्रस्तुत करते है। इससे धाप मली प्रकार समम 
सकेंगे कि इस कार्ग्मेस का कितना प्रभाशाली प्रवस हुपा।

भारतवर्ष इधिप्रधान देस है। यहां की १० प्रतिस्तत जनता गांवों में रहती है ब्रीर प्रधानन सहा का मुख्य व्यवसाय है। एक समय वाजब भारत में दशुपानन धर्म समभा जाता पार्थीर एक ही गृहस्थ लाखी की सक्या में यहा एक्साचा पाः। यहा हुम-वी की निर्देश वहती थी। प्रत्येक गृहस्थ चाहे वह सभीर है चाहे गरीन, प्रधान मात्रा में हुम, वी और सन्न से परिपूर्ण रहता या। इपि से बहुत धन्न उर्देशन होता या और पशुओं की प्रचिकता के कारण दूध-धी बहुत होता था। यहा के नर-नारी दूध-धी के सेवन से बनवान धीर वृद्धिमान होते थे। देश में वृद्धमान, भीम, महाराणा प्रताप धीर शिवाबी नेवे पराक्रमी धीर बलवान दुए है, जिन्होन अपने बन से हाथियों तक की एखाइ दिया था।

पहले की बात जाने दीजिये, घव भी जब तक हमें गुढ दूथ धीर धी मिलता रहा हमारे देश में राममूर्ति जैसे बनवान हुए हैं। क्या यह सचनही है कि गत १८१४ के महायुद्ध में ताकत में मारत की फीजे दुनिया की सारी कीजों से बढ़-चढकर घी। यह सब यहां के दूध-धी का ही ममाब था। हम देखते हैं कि हम नवनुचकी से हमारे जूडे छव भी प्रिष्क बलवान है। हम दिन-दिन क्यों कमजीर होते जा गई हैं? हमने त्रुड़ों को कहते सुना है कि जब हम जबान से ५० धीर ६० भीत पैटन चल सकते थे। किन्तु जद है कि झाज ऐसा नवनुवक सायद हो कोई हो।

साल भारत के बारों स्रोर भयानक युद्ध हो रहा है। एक दंश दूसरे देश को निगले जा रहा है। जो प्रिक्त क्षतिकाली है उसी का सांज जीवन समक्षा जा रहा है। और इस अयानक युद्ध की लयर किसी भी समय भारत में भ्रा सकती हैं। हमें भ्राततात्र्यों का वारों घोर से भ्रय है। तब क्या हमें निवंत होकर, दूसरों के पीवों नोचे दकर, कुत्ते की मीत मर जाना कोभा देगा? क्या आपने कभी सोचा कि भ्राज हमारे देश के नवशुक्त का स्वास्थ्य क्यों दिन-दिन लगर होता जा रहा है? क्यों निवस्य नई सीमारिया पैटा रही है धोर निवंत होने के कारण स्थों हमें पारे भ्राप्त कर कारण है कि हमें सुद्ध दूध राण स्था हमें की साम का दिन हमें पारे प्रदेश होता जा रहा है? का देश हमें पूज कारण है कि हमें सुद्ध हम प्राप्त स्था हमें सुद्ध दूध रही हमें सुद्ध हुध स्था प्रधा लोग नहीं मिलता। बहा दूसरे देशों में युवकों के स्वास्थ्य का दतना ध्यान राज जाता है नहीं सुत्र देशों में पुवकों के स्वास्थ्य का दतना ध्यान राज जाता है नहीं सुत्र देशों में

काप्रचार बढ़ रहाहै। भ्राज हमें भविक से अधिक मूल्य पर भी शुद्ध दून भीर वी मिलना ग्रसम्भव साहों गयाहै।

दूष में पाऊ इर और पी में वनस्पति तेल की मिलावट से बात शुद्ध दूष व घी नहीं मिल रहा है। पहले तो यह पाऊ इर घीर वनस्पति तेल विदेशों से म्राता वा किन्तु दुर्भाग्यवश माज वनस्पति तेल ते भारत में भी कई मिर्ने वन गई हैं, जिससे घी के ब्यापारी ग्रीर स्नाल युद्ध ची में वनस्पति तेल (जो जमाने या ग्रन्थ प्रयोगों से घी जैसा वन जाता है) ग्रासानी से मिला सकते हैं।

सनस्वित भी के सत्ता होने के कारण उसे सुद्ध भी में मिला कर वेचने से व्यापारियों को सहत अधिक स्वाम होता है। श्रावरों के कवन के प्रमुख्यार, वनस्यित भी प्रससी भी का कभी स्थान नहीं ते सकता। वनस्पति भी भीर-भीर नमुख्य में मधानक रोगों को उरम्ल कर देता है। वनस्पति भी की शुद्ध भी में मिलावर के कारण जनता प्रव वनस्यति भी को ही मधिक स्वयित्ते नण गई है, क्योंकि जनता को शुद्ध भी कह कर मिलावरों भी बहुत प्रधिक पूर्व्य में दिया जाता है। इससे जनके स्वास्य पर बहुत बुरा जयर पड़ रहा है। यदि वनस्यति भी का इसी प्रकार प्रवार वहता रहा तो पशुमों की कोई सावस्यक नहीं रह जायगी भीर मार तो य पशुम्य नम्पट हो जायगे। दूप-भी-मालत में मिलावर के कारण हालत बहुत बुरी हो गई है। इस प्रवस्या को देखते हुए देहली में प्रकार पा इस-भी-मालत मिलावर निर्मय कारणें र ११, २२ करवारी को करते का प्रायोजन किया गया है। इस प्रान्दोजन से सब बडे-बड़े नेताओं और प्रहारमा गंधीजी की। भी सहानुपूर्ति है। इस प्रकृत से रहे के के बड़े-बड़े नेताओं के भागा है।

# त्र्प्र० भा० दूध-घी-मक्खन मिलावट निषेध सम्मेलन

ग्रहसभ

#### श्री सेठ शांतिदास ब्राशकरणजी

थी मेठ शान्तिदासजी बाबकरण, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट बम्बई के सभापितस्व में बड़ी सफलतापूर्वक हो गया । सभापित जी ने ब्रपना व्याख्यान अंग्रेजी में दिया या जिसका सार निम्न मकार है:---

#### सभ्य गृहस्थो !

मैं अपना वस्तव्य अंग्रेजी में पढ़ना चाहता या किन्तु स्वागतकारिणी की सूचना और जनता की सहुलियत के लिये मैं अपने कुछ भाव हिन्दी में भी आपके सन्मुख रख रहा हूं।

मेरी भाषा गुजराती हैं, बतः हिन्दी पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।

प्राज के सम्मेलन का अध्यक्ष होने का मान घापने मुक्तको दिया इसके लिये मैं आयका प्राप्तार मानता हूं। घापके शहकार से यह कार्यसकत होगा, ऐसा मेरा विस्वास है।

देश में बनस्पति थी थ्रीर स्कीम मिल्क पाउडर इत्यादि बीजों की मिलाबट से शुद्ध दूष-भी का मिलान धुफिकत हो रहा है। इतना ही नहीं, गांवों में किसानों धीर पतुओं की दबनीय दशा होती वा रही है। दुद्ध थी के व्यापार के कम होने के कारण गांव वालों को लस्सी तक, जो उनकी दैनिक सुराक थी, मिलना किटन हो गया है। यदि ऐसी परिस्थित रही तो जनता की गारीरिक धीर प्राधिक स्थित बहुत स्वान हो गाया है। यदि ऐसी परिस्थित रही तो जनता की गारीरिक धीर प्राधिक स्थित बहुत स्वान हो गाया थी? हृष्टि को बहुत नुकसान होना। वनस्पति थी इत्यादि के उद्योग करने वाले नज्जन भी दूष-धी के इस प्रकार के प्रसाधिक क्यापार को नहीं चाहते। शुद्ध वनस्पति थी बनाने वालो की चाहिये कि वह इस सम्मेलन के उद्देश की पूर्ति के लिय सम्मेलन का पूरा वाल दे। वनस्पति थी सम्मकर ही लीग लेव, इसमें वाधा बालने का सम्मेलन का पुरेस नहीं है, लेकिन गुद्ध थी में वनस्पति थी इत्यादि की मिलाबट को रोकना प्रयोक भारतवासी का कर्नस है।

पंजाब सरकार ने इस विषय थे तो बनस्पति थी थें ग्य डालने का कानून बनाया है वह सीमनस्त्रीय है। इसी ढंग पर जिन-जिस प्रान्त में बनस्पति थी बनता हो वहां बिना कानून भी वहां की बनस्पति थी की निनों के मालिक बनस्पति थी को उस प्रकार बना दें जिससे साथारण जिसता युद्ध पी भीर बनस्पति थी को पहिचान सके और जिससे बनस्पति थी का गुद्ध वी भें मिलना असम्भव हो जावे, तब ही उनके लिये वह सीमा का स्थान होगा।
हमारे स्वास्थ्य का नाल

ऋषि-मुनियों का भारत पात्र भी-दूभ के निये तरस रहा है और उसके एवज में समसन निकला हुमा दूभ तथा वनस्पति भी साने को बाध्य हो रहा है। यह सब कलयुग का चमत्कार ही समक्षता चाहिये, अन्यया जिस भारत में जी-दूध की नदियां बहती वीं उसी भारत में यह झनहोनी क्योंकर होती ?

जिस यस्तु से स्वास्थ्य का दतनागहरातस्थक है, जब वही खुद्ध नही मिन पाती, तब स्वास्थ्य के लिए नित नई बोजनाएँ बनाना चौर देख का करोड़ों स्थ्या स्थ्य करना बेकार है। इस की जड़ को ही जब बोजक चाए जा रही हो तब फूल-पतियों की रक्षा के लिए उपाय सोचना कुछ बुद्धिमणानहीं।

हम प्रपने बच्चों को दूष समक्र कर पिला रहे हैं, सगर मक्खन निकला हुआ। भी समझ कर हम बनस्पति तेल खारहे हैं। योगादही के बदले कपास खाई जारही है।

न्या विशेषको भीर डाक्टरों ने यह निर्णय दे दिया है कि बनस्तति तेल और मक्कन निकला हुआ तूथ समल में ही लाभ्याबक है, यदि लेला है तो गवनमेंट को यह योषणा कर देनी वाहिए ताकि जनता दतनी सस्ती बीज बहुनूत्य देकर न लरीदे और देवारे गरीब स्थर्ष की परेशानी में न पढ़ें भीर यदि यह पदार्थ जनने उपयोगी नहीं हैं तो ससल और नकल में पहचान हो सके, सरकार को ऐसा प्रवन्य कर देना वाहिए।

सफीन-गांजा-चरस कराब पर सरकार की धोर से प्रतिबन्ध है, लायसेन्स है जिसे समूची जनता कभी उपयोग में नहां साना चाहती। पर जो समूची जनता के सेने में जाने अनजाने उतारे जा रहे हैं ऐसे अहितकर पदार्थों पर कोई नायसेन्स या प्रतिबन्ध नहीं। उन्हें दिन दहाड़े अनली में मिनाकर या उनका रूप देकर हमारे गने में उतारा जा रहा है। धीर हमारी सरकार का ध्यान इस घोर तनिक भी नहीं है।

वनस्पति भी और मनक्षन निकले हुए दूध के प्रवार के शुद्ध देवने वाले मिलावट करने को बाध्य हो गए है। जब मार्कीट में ऋरोदार को दुकानदार पर विश्वास न रहा तब दुकानदार भ्रवली बस्तु वेवकर कम्पटीशन में कैंग्ने लड़ा रह सकता है। इसका परिएगाम वह हो रहा है कि मार्कीट में शुद्ध देवने वाले को लरीदार नहीं मिलते और लरीदार को मसनी माल नहीं मिलता। इन नकती पदार्थी ने ब्राहक को श्रविक्वासी भीर दुकानदार को वैर्दमान बना दिया है।

हम तो कहते हैं कि बनस्पति तेल भीर मरूबन निकला हुआ दूध वेचना सर्वेचा कर कर दिया जाय पर दुर्भाग्य से ऐसान हो सके तो इनमें भिन्नता अवस्य कर दी जाय। जो इन्हें उपयोग में लाना चाहें वे इन्हें उपयोग में लाएँ। पर जो सससी खरीदना चाहें उन्हें पूरी कीमत देने पर भी यह वस्तुएँन भेड़ दी जाएं इसका समुक्तित प्रकल्य होना चाहिये।

#### \* \* \*

क्षोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना झाचरण-शुद्धि का नहीं। पर धाचरण गुद्धि के बिना उपासना का महत्व कितना होगा ?

# कुवाल व्यवसायी

#### तिलक बीमा कम्पनी की प्रपूर्व सफलता

लाला तनमुलराय जैन एक प्रसिद्ध समावसेवी भीर देशमधन कार्यकर्ती ही न थे, बस्कि कृतान व्यवसायी भी थे। प्रूरोप में वैज्ञातिक हुए से व्यवसाय का भी संवालन किया गया। नएनए व्यापार के मामनों को धननाथा गया। फलन्दकर व्यवसाय का क्षेत्र प्रसिद्ध व्यापक हुआ
सोर समृद्धि का विशेष मुख्यात हुआ। आधुनिक व्यापारों में बीमा व्यवसाय मी ऐसा ही एक
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। सहयोग भीर बुढावस्था में एकमात्र सहारा देने के लिए यह एक उत्तम
मूक्त है। बारतवर्ष में जब इसका प्रारंग हुआ तब इतनी विशेष कवि जनता में नहीं भी परन्तु सब
प्रत्येक शिक्षित स्थित इसके महत्त्व को नमकता है। भीर अपना बीमा कराना धावस्यक
समझ्मा है।

इस स्थवसाय में साने वाने व्यक्ति में यनेत गुणों को ऐसी सावस्यकता है जो स्थवने प्रभाव, वाणी प्रीर चैंच के वन पर व्यक्ति का मन मीह ले और वरवस उसे प्रमानी प्रीर सावस्यत कर दें। ता० तनमुखराय वी कर्मठ थे। वाणी के थनी थे। भीर प्रमानवस्य कार्य में तब तक तने रहते में जब तक सफनना न मिन जाए। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। परापेशी प्रीर दूसरों का सहारा नेने वाने नहीं थे। स्वावनायी, साहसी खीर कर्तव्यनिष्ठ थे। उपहोंने राष्ट्रीय भावता के भीत-प्रतात होकर स्वताम चन्य महासनीशी नोकबाग्य वातनायावर तिवस की पुष्प स्मृति में 'तिचक बीमा कम्पनी' की स्वायना की। उन्होंने सस्य का कार्य हस प्रकार दुविक मानी, दिवेकवीत्रता खीर महयों। में प्रारम्भ किया कि थोई ही समय में सन्या की आवातीत जन्मति हुई। इसने मूनवन वट गया। उसकी प्रतिरूप चीतृती हो गयी। सभी प्रमुख व्यवसायी पुष्पों का ध्यान इसकी भीर प्रकार की बातातीत के भीर उनके कर्तव्यवसाय सहयोगियां को ही है। सन्या की एक वर्ष की प्रगति का दिवर्यान करना प्रावश्यक है जिसने विदित होता है कि लालाजी किनने मूस-बुक्स धीर कर्मचीर, साहभी पुष्प थे।

#### तिलक बीमा कम्पनी के लिये लोकमत क्या कहता है

तिलक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध प्रगतिश्रीत राष्ट्रीय कम्पनी है। उसकी प्रथम बार्षिक रिपोर्ट हमें समालोक्ष्यामं प्राप्त हुई है। उक्के देखने से प्रकट होता है कि उनत कंपनी १० लाख के पूलकत से स्थापित हुई है। ३० जून सन् ३८ को इसका प्रथम वर्ष बड़ी सफलत-पूर्वक पूर्व हुगा है।

यह कम्पनी एक उच्च श्रादर्श ग्रीर लोकहित के सन्देश को लेकर कार्य-क्षेत्र में उत्तरी है, उसका मूल उन्हें स्थ भारत की बार्षिक स्थिति को वैज्ञानिक इंग से उन्नता करना तथा भारत की बढ़ती हुई वेकारी को दूर करना है। [हमें तिसकते हुए हमें होता है कि हमारे जैन समाज के उत्साही कार्यकर्ता साली तन्तुस्तराज्ञी जैन ने सब वर्ष १० लाख के मुलयन से तिलक शीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की भी भी सार बहु प्रतिक्षील कम्पनी आधातीत उन्मति करती हुई देन के भीर समाज के तिए अस्यन्त उपयोगी बन रही है। हमारी प्रमिताया है, जैन समाज के प्रयोग क्यास्त का स्वको सहयोग प्रान्त हो ताकि भीर भी इसी तरह को उद्योगशीन कम्पनिया मुलकर समाज की वैकारी हुद करने में समय हो सके। यहां हम कुछ कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों की सम्मति देते हैं विससे प्रगट होगा कि प्रपनी वह कम्पनी कितनी तेजी से उन्मति करती हुई अन्तता की विस्थासभाजन बन गई है।

--सम्पादक जैनामित्र]

"भारत की प्रसिद्ध प्रगतिसील राष्ट्रीय तिलक बीमा कम्यनी की प्रयम बार्षिक रिपोर्ट हमें समालीचनायं प्राप्त हुई है। यह कम्यनी भारत-विभूति लोकसान्य तिलक की पवित्र स्मृति में १० लाख के मूलधन से स्थापित हुई हैं। ३० जून सन् ३० को इतका प्रयम वर्ष-सफलतामों को लेकर पूर्ण हुआ है। यों तो भारत में श्रीर भी देशी-विदेशीय बीमा कम्यनिया कार्य कर रही हैं, किल्तु तिलक बीमा कम्यनी कुछ उच्च सार्या श्रीर लोकहित के कार्य को लेकर इस क्षेत्र में उतरी है। उसका मूल उहेश्य भारत की शायिक स्थिति को वैज्ञानिक उग से उच्चन करना तथा भारत की बढ़ती हुई बेकारी को दुर करना है।"

--- नवभारत (नागपूर)

"तिलक बीमा कम्पनी ग्रपने प्रयम वर्ष में ही पचासों पुरानी कम्पनियों को पीछे छोड़ कर पूरी कामयाबी के साथ श्रामे भाषी है। प्रारम्भ से ही कम्पनी को भारत के प्रतिस्थित धन-कुबेरों, क्यापारियो और बीमा-विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त रहा है। यही कारएग है कि उक्त कम्पनी इस एक वर्ष में ४०२४०० के शेजसंबेच चुकी है। कहा जाता है कि वह बहुत सीघ्र शेषसंकी विकी बन्द कर देगी।"

---सचित्र दरबार (देहली)

"यह भारत की एक उदीयमान राष्ट्रीय बीमा कम्पनी है। इसने सपने पहले ही वर्ष में ११ लाल ४३ हजार का किजनिस प्राप्त करके साश्चर्यजनक उन्तिति की है। इतने सब्य समय में इतनी सफलता प्राप्त करने का सारा श्रेय हजारे एक जैन बच्च को है, इसका हमे गर्थ है। देहली के बाबू तनकुलरायजी जैन जो इसके मैनीतब डायरेक्टर है, बड़े ही परिश्रमी भीर उत्साही है। प्राप्त स कम्पनी की भारत की एक भादशं बीमा कम्पनी बनाने की चेटा कर रहे है। आप की सफलता प्राप्त हो सही मावना है।"

--वीर सन्देश (आगरा)

"तिलक बोमा कम्पनी ने तिहायत कम प्रखराजात पर यह सब काम किया है। कम्पनी के डायरेक्टरों में बेहतरीन कारोबारी असहाव शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि कम्पनी

---मिलाप उर्द (लाहौर)

"""यह लाला तनसुखराय जैन भैनेबिंग डायरेस्टर कम्पनी की मजकूर कोक्रियों भीर काबलियत का नदीजा है कि कम्पनी को पहले ही साल में ४० हजार ६० प्रीमियम की मानदनी हुई है।

—वीर इण्डिया उर्दू (देहली)

"" कम्पनी के हिस्से हिन्दुस्तान भर में हर तबके के लोगों में फरोन्त हुए है, जिससे इसकी हरदिलमजीजी भीर सरमार्थी का इजहार होता है।"

—तेज उर्दू (देहली)

".....यह बात काबिले उन्हां है कि कम्पनी को ११ लाख ४३ हजार रुपये का विजनित मौसूल हुमा है। मैनेजिंग एवेट्स ने अपना तमाम कमीशन (जिसके वह मुहायदे की रूह से हकदार थे) कम्पनी को छोड़ दिया है।"

--प्रताप उर्दू (लाहीर)

"वह वक्त दूर नही जबकि स्वर्गीय भगवान तिलक के आधीर्वाद से कम्पनी हिन्दुस्तान की बेहतरीन इन्शोरेन्स कम्पनियों में गुमार होगी।"

— बतन उर्दू (देहली)

# वीर सेवा मंदिर

साहित्य प्रनुसंधान को एक ग्रादर्श संस्था

बीर सेवा मन्दिर समाव की एक जीवित सस्या है। दक्के द्वारा साहित्य निर्माण सनुसंयान भीर प्राचीन साहित्य की नवीन उप से सम्यादन करना इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य हुया है। इसी संस्था की ओर से बीर शासन दिवस मनाप्तारम्भ हुया। दे जीलाई १६६० की सीर शासन अधनती उत्सव पर जो तालावी ने भाषण दिया वह उत्साह भीर बोश से परिपूर्ण है। धावने जिन कार्यों की बोर समाव का प्यान आकर्षित किया भाव भी वे कार्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे।

आत्मीय बन्धुम्रो ग्रीर बहनो !

मैं सिपाही हूँ भीर सिपाही हो बना रहना चाहता हूँ। मैं बोलना बहुत कम जानता हूँ, फिर भी मुफ्ते बोलना पड़ रहा है, मानों बन्दूक से बामोफोन का काम लिया जा रहा है। मेरी इच्छा है कि जब बापने मुफ्ते इस पद पर प्रतिष्ठित किया है, तब भ्रपना सेवक समफ्रकर मुफ्तेक्षे कुछ सेवाभी लीजिये। मैं यह जानता हूँ कि मेरे पास पैला और विद्वतानहीं है, मगर साहस, उरसाह, प्रारम-विश्वास भीर कार्य-सन्ति की मेरे पास कमी नही है। जो सेवा आप मेरे सुपुर्व करेंगे उसे बजा लाने में मैं प्रपना गौरव समभ्रना।

जिस रोज बीर-प्रजु ने संतप्त संसार में उपदेशामृत की वर्षा की थी। माज उसी मुवारिक दिन पर इकट्टे होकर हमें विचार-दासचे करने का सीसाथ प्राप्त हुया है, संसार के कस्थाण के निये बीर-प्रजु ने जो दिश्य उपदेश दिया था, उनका प्रसार साहित्य, उपदेशों भीर राजि-पाठणाजाओं द्वारा किया जा सकता है।

१—साहित्य देश और समाव के पीठ की रोड़ की हुड़ी है। जिस समाज का साहित्य जितना प्रियक विकसित, प्रमुख्य भीर विश्वाल होगा, वह समाज भी उतना ही उन्तत होगा। हमारे पूर्व प्राचार्य में दिवाल होगा, वह समाज भी उतना ही उन्तत होगा। हमारे पूर्व प्राचार्य में दिवाल होगा। हमारे पूर्व में मातियाँ से ति तोने जाने दो प्रमा इंग भरे पड़े हैं। हमें घंव इस नये पुत्र में नवीन इंग से प्रपत्न साहित्य को प्रकाश में साने की प्रावस्यकता है। प्रत्येक भाषा में आधुनिक लेकन भीर प्रकाशन कला से परिपूर्ण साधारण से लंकर उच्च-कोटि के विद्वानों तक उनकी बुढि भीर विषय के मृतुनार हमारा साहित्य पहुँचना चाहिये। प्रयांत जो पत्र-पिकाशों को चाव से पढ़ते हैं उनके नियं हमें साहित्यक-पत्र प्रकाशित करने चाहित। भीर जो साधारण पढ़-तिल हैं उनके लिये छोटे-छोटे सरल भाषा में ट्रेन्ट छगाने चाहिये। प्रति जो प्रवस्यवनशीन विद्वाल् है, उनके योग्य लोज योर सनत्यवंक लिले हम प्रयों का प्रवस्य करना चाहिये।

यद्यिप इसके लिये हमारे समाज की कई महान आत्माये धीर सस्थाये प्रयत्नशील है किन्तु उचित प्रोत्माहन, सहयोग धीर भामीहरू समित के धभाव के कारण जैसा चाहिये वैसा कार्य नहीं हो रहा है। वीर-पंचा-मन्दिर का भी इसीलिये जन्म हुधा है, धीर हुई है कि समाज के प्रसिद्ध विद्यान् पर जुगलिक्शोरजी ने इसके निये प्रपता तन, मन, धन सब कुछ सम्पित कर दिया है। यदि समाज इस सस्या को अपना सहयोग पूर्णक्षण प्रदान करे, तो यह साहित्य-निमणि की बेजोड सस्या बन ककती है।

२—जैन धर्म के प्रसार के नियं साहित्य के प्रलाब ऐसे विदानों की भी प्रावस्थकता है, जो भिन्न-भिन्न धर्मों का तुजनात्मक प्रध्यक्षन किये हुए हो भ्रोर जो राज्य सभाओं भीर सार्व-जानिक जल्लों में जैनधर्म के प्रति जनता म अद्वाद प्रधादर बढ़ा सके घोर जैन धर्म पर किये गये प्रावेषों का उत्तर दे सकें। साथ हो जैनधर्म के प्रति क्षाये यो भ्रमों को दूर कर सकें। ऐसं विद्वान हमारे कर्मान विद्यालयों से नहीं मिल सकते। इसके नियं हमें पूथक प्रवत्थ करता होगा भीर मैं देख रहा है कि वीर-सेवा-मिल्द इस भीर प्रयत्नश्वील है।

३ — जैनेतरों में जैनधर्म के प्रति श्रद्धा उत्तरन कराने का तीकरा तरीका यह है कि गाव-गांव में रात्रि-पाठकालायें सोली जाएँ धौर उनमें इस प्रकार के शिक्षक रखे बायें, जिनके हृदय जैनक्षमें के प्रचार के लिये वेचैन हो।

मैंने प्रापके सामने कोई नबीन बात नहीं कही है। जैनवम के प्रचार के लिये ऐसे कितने ही कार्य हमारे पूर्वजों ने किये है ग्रीर बर्तमान में कर रहे है। असंगठित और भव्यवस्थित ढंग के कारेण हम उचित सफलता प्रान्त नहीं कर सके हैं। यदि सामृहिक सक्ति के बल पर व्यवस्थित रूप से उक्त कार्य करे तो निश्चय ही जैनवर्म का दिन दुगना रात चौगुना प्रचार हो सकता है।

यह जमाना ध्यास्थानों का नहीं है कुछ कर गुजरने का है, इससिये मैं चन्द शब्दों में धपने मनोभाव धापके सामने रस कर बैठ रहा हूँ। अब आप यह निर्णय कीजिये कि जैनवर्म की उन्नित के सिये कीन-कीन सी बातें धावस्थक हैं। केवल निर्णय ही न कीजिये बहिक उसे असकी जामा पहनाने की भी योजना बनाइये और उसमें जो सेवा धाप भेरे योग्य समर्फे मुक्ते दीजिये और भी कार्य धाप कर सके उसकी जिम्मेदारी धाप भी सहयं लीजिये, मेरा बनी आप से धनरोध है।

# लालाजी का परोपकारी कार्य उद्योगशाला

#### व ॰ मीतलप्रसाहजी

ता० = को बेहनी में प्राकर तिनक इंद्योरेन्स कम्पनी नई देहछी में नाना तनमुखरायजी के पास ठहरें । माला बोहरीमनजी व पन्नालालजी क्लिंग दोनों बड़े मिननसार सज्बन है । माला तनमुखरायजी की तरक भोजन व निवासस्थान पाते हुए १० छात्र उद्योग-सम्भा सीखते है, उनके नामाह हम प्रकार है—

१---करतूरचन्द परवार---दमोह (२०) हिन्दी मिडिल पास---कॉर्मीशयल प्रेस में कम्पोजिय कार्य सीखते है।

२ — लक्ष्मीचन्द परवार — बीना (२०) विशास्त पं॰ ऋ॰ — उद्योगशाला में टेलरिंग कार्यसीखते हैं।

> २ -- स्वरूपचन्द जैन परवार---खुरई (१८) प्रवेशिका तृ० -- टेलरिंग। ४---फुलचन्द कठनेरा--- सिरोज (१८) हिन्दी इंग्लिश छठी -- टेलरिंग।

५-फूलचन्द ए० परवार- नागौन (१६) शास्त्री प्र० खं०-टेलरिंग ।

६- छोटेलाल गोलापूर्व-दमोह (२०) विद्यारद द्वि० -टेलरिंग ।

७--- कामताप्रसाद परवार-- दमोह (२२) शास्त्री प्र० ल०--टेलरिंग।

बाबूराव जैन परवार—म् गावली (१६) मैदिक—टाइपराइटिंग शौट राइटिंग ।

६--गृहु लाल परबार भोपाल (१७) हिन्दी पांचवीं-- घड़ीसाजी।

१० — उदयचन्द परवार--- खिमलासा (२०) विशारद त्०, ब्रायुर्वेदाध्ययन ।

इन छात्रों को एकत्र कर रात्रि को धर्मोपदेश दिशा व यह सूचना दी कि इन सब छात्रों को नियम से किसी धर्मशास्त्र में शांधिक परीक्षा देनी चाहिए व धाठवे दिन सभा करके भाषण देना सीखना चाहिए। लालाजी का यह परीपकार सराहनीय है। बा॰ धरोध्याप्रसादजी गोधनीय ने प्रेरणा की कि वे साप्ताहिक सभा व धामिक परीक्षा का नियम करावे। परिषद का यस्तर देखा। प्रमो तक करीब ४००० रासायर हुए हैं तो भी सीस की रकम ३४०) के करीब मार्द है! उद्योगशाला का कार्य प्रशंकनीय है।

# राजस्थानी भाइयों की ऋपूर्व सेवा

सम्पादक विद्वमित्र

प्राप् जैन समाज तथा देख परस्यर सहायक सभा के मुविक्यात नेता हैं। कलकत्ता तथा रंपून झादि से मारवाइ तथा राज्युलाना को घोर बाने वाजि वाजियों की सेवा में बहुत प्रयत्नशील हैं। इस बारे में आप रेलवे के उन्न प्रियकारियों से मी मिल जुके हैं जिसके फज-स्वरूप याजियों के लिए बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त हो गई है। रेलवे के स्थानीय प्रियकारि की मदन-लालजी, स्टेशन पास्टर, जी गौरीरामजी गाई, तथा जी संगलसैन जी, टी. ऐन. ऐल. रिवाड़ी ने, जो सहायता तथा सेवाएँ प्रयान की हैं, वे प्रश्नमीय हैं। बीकावेर राज्य ने भी याजियों की मीरवावत तथा सेवाएँ प्रयान की हैं, वे प्रश्नमीय हैं। बीकावेर राज्य ने भी प्राप्तियों की मिरवावर, तथा भी मूरज्यमन जी सेकेटरी सरवारखहर को वहीं नेवा हुआ है, जिनके सहयोग से याजियों को बड़ा लाभ हो रहा है। जाला तनसुखराय जैन, अस्टर हरस्वरूप जी, माल लक्सी-नारायलबी, औ सहावीरमसादयी जैन, शाई ए. झादि उत्साही कार्य-कर्षायों के साथ तथा तिवक सीमा कस्पती के रहाक साथ प्रतिवेतन स्टेशन पर घपना बहुत सा समय देकर याजियों की सब

कलकता व रंजून झारि से जो नोग युद्ध के भय से आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर सोग राजदूताना तथा मारवाड़ की ओर जा रहे हैं, इसी कारण बीकानेर राज्य अपने यहां झाने वाले प्राप्तमों की मुणियाओं के लिए बहुत प्रयन्तवील हैं, ताठ २७ दिसम्बर की शास को बीकानेर के प्रयान मंत्री राजा मानधातासिह जी स्वयं देहली स्टेशन पर प्यारे और वहां पर यात्रियों की सेवा में तपर साला उनमुखराय जैन, सेठ जैनीप्रवाद जी, मास्टर कक्ष्मीनारायण, बाक्टर हरस्वकर्म झादि उत्साही कार्यकर्तीओं से भेट की और वड़ी देर तक समस्त प्रवस्त कान्य कानिरीक्षण तथा वाला लाप करते रहे। यहां के कार्य की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने यह भी पूर्ण विश्वास दिलाला कि बीकानेर राज्य समस्त यात्रियों की सुविधाओं का पूरा प्यान रख रहा है। इन यात्रियों के किसी भी सामान पर कोई नवीन या अधिक चुंती नहीं तथाई गई है। विन द्वामों में वे लोग ठहर रहे हैं, वहां पर रक्षायं सीतकों का विशेष प्रवस्त कर दिया गया है, ताकि जुट-मार झादि की समावना न रहे।

प्रधान संत्री महोदय ने यह भी बताया कि आगे का दौरा समाप्त करके बहर जनवरी को फिर देहसी पथारेंगे। यदि बीच में यात्रियों की किसी ऐसी कठिनाइयों का पता चले, जिनको राज्य दूर सके तो वह उस समय उन्हें बता दी जांय। उन्हें दूर करने का पूरा प्रयस्त करेंगे।

× × × ×

श्रद्धा भीर तर्क, बीवन के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की अपेक्षा है। ध्यावहारिक जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है और न केवल तर्क। दोनों का समस्वित रूप ही जीवन की समुन्तत वनाने में बहायक होता है। अतः तर्क के बाय श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए भ्रोर श्रद्धा भी तर्क की कलोटी पर क्ली होनी चाहिए।

# ऋग्रसेन जयन्ती महोत्सव

## रायजादा गुजरमलजी मोदी

लालांची की बेबा की प्रवृत्ति जैन समाज तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने विभिन्न कोंचों में प्रदेश करके प्रपत्नी धारिसक प्रावृत्ता को अधिक उज्ज्वल बताया । १९५१ में देहती में महाराजा अपर्वेत जवनती का तकत आयोजन करके एक ऐसा स्लावनीय कार्य किया जिसकी याद सदेव बनी रहेनी। देहली के वैदय भाई जयंदों के प्रवृत्त र जुन्स तिकालों में हिचितवाते ये । परंतु प्राप्ते साहस और प्राप्त-दिवसान ने काम लेकर जुनूव की धायोजना की जिसके कलनक्कप ऐसा जुलूस तिकला जो देहली के वैदय भाराों के दिनहास में यहिनीय मिसाल रहेगी। । प्राप्ते प्रयुक्त नात्र वाली के परंत्र का कार्य-कय में परिवृत्तीय मिसाल रहेगी। । प्राप्ते प्रयुक्त नात्र का स्वाप्त में प्राप्त कार्य के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त के निष्ठ अस्यत महत्वपूर्ण है ।

दीबान हाल में श्री महाराज मबनेन का जयन्ती समारोह उत्तर भारत के प्रसिद्ध मिल-मालिक रावजादा सेठ जूनरमल जो मोदी (बेममाबार) के समापतिब्स में प्रधानाव बेदस समाज के जातीय उरस्य के रूप में मनाया यथा। सभा सी कार्यवाही सभापतिज्ञी के स्वागत तथा गंगलगान से प्रारम्म द्वेष्टी । हाल खमालक भरा हुखा था। देवियों भी एक खम्ही सब्या में उपस्थित थीं।

प्रायः भाषा दर्जन बेहली की बैदय संरथाओं द्वारा शभाषित्वी को सामयत्र दिए गए, जिनका उत्तर देते हुए सभावतिओं ने प्रप्रवास जाति की वर्तमान ध्वदया का दियदान कराने हुए एक सुन्दर मानविष्या। प० रामकृद्धनी देहलों ने सार्थभीसक उद्देशों घीर ध्रयवाल जाति से उनके सम्बन्ध की वर्षा करते हुए बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण भाषण दिया।

प्रधाल-कुल-अवर्तक महाराज अवसेनजी के जीवन के दिवहास की धायरकता को बदलाते हुए थी तम्बुकायको जैन में कहा कि अगरेशः औ ध्रवमेनजी महाराज के विधाल राज्य की राज्यमंत्री थी। प्रयोक प्राणी उनके राज्य में नहीं कि अगरेशः औ ध्रवमेनजी महाराज के विधाल सम्मा मता वा । उस समय सारक में इतना प्रेम था कि कोई माई सपने आपनो गरेव नहीं ममझता था। इस समय सारक में इतना प्रेम था कि कोई माई सपने प्रपान गरेव नहीं ममझता था। हरियाना प्रांत में दूप की नदियों बहती थी। किसी समाज या देश का इतिहास उनकी पीठ की रीव की हर्द्यों है। जिस समाज का साहत्य स्वित्व सक्ता कर अदेशनेजी के जीवन कह समाज उतना ही उनकी हरियान होता होता, वह समाज उतना ही उनकी हिम्स महान के स्वत्व होता सही तक अपने कह समाज उतना ही उनकी हिम्स मही वन सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि अगरोहे के खब्दहरों में जो सामग्री भरी रही है, उसकी धभी तक खानवीन नहीं हुई है। जिस जाति के प्रदार के इस हो ही कि अपने हैं स्वत सामग्री के इस हो ही स्वत सामग्री हो सही हो जीन सामग्री मरी रही ही, उसकी धभी तक खानवीन नहीं हुई है। जिस जाति के प्रदार के इस हो ही कर स्वत हो है अपने सामग्री के स्वत सामग्री की स्वत हो उस हो हो सह ते। जो लीग यह करते हैं कि अपनात विशेष हो सामग्री के सिंद सामग्री हो स्वत हो सुस सामग्री हो समसे मान सामग्री सामग्री के सिंद सामग्री हो समसे ने भी स्वत स्वत सामग्री सामग्री सामग्री महाराज की एक मंपूर्य जीवनी प्रकाणित हो, ताकि उस जीवस और भी में हिस्स मान सामग्री सामग्री महाराज की एक मंपूर्य जीवनी प्रकाणित हो, ताकि उस जीवसी के पढ़ने में हमारे नोज्यानों के खुन में जीवा आए भीर

दिल में इच्छा हो कि हम भी जूरवीर वर्ने। श्री प्रधनेनवी नहाराव की जीवनी प्रकाश में लाने के लिए सबसे पहले हमे क्यारोहे की खुदाई का कार्य अपने हमारों में लेना चाहिए। वहां की खुदाई का कार्य अपने हमारों में लेना चाहिए। वहां की खुदाई के हमें उनकी जीवनी के लिए वहुत छुछ माराल मिल तकता है। इसके लिए उत्ताही कार्यकर्ताओं की वरूरत है, वो इस कार्य को पुर करने की प्रतिक्रा लें। जब तिहास पुर्य हो जाने तब उसके सस्ते संस्करण खुदाये जाने, जिससे प्रत्येक माई उनके जीवन का हाल पढ़ सके। जो प्रधवाल जानि में दिवान है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि बे इस कार्य को सकल बनावें। बानो महानुजानों को चाहिए कि वह इस कार्य के लिए दिल लोलकर दान दें। पुन्के प्रारा है कि बहुत बीग्र हो कार्य प्रारा है कि बहुत बीग्र हो कार्य

उत्सव की हान में चार चौर लगाने वाले श्री जगन्नायणी गुप्त के व्यायाम के केलों को भीर विदोषकर छाती पर पत्थर तुड़वाने को उपस्थित लोगों ने बहुत सराहा।

सभा में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए, जिनका तात्पर्य निम्न है :—

१ — रेहली नगर में एक विश्वाल वैश्य भवन की स्थापना हो, जिसमें वैश्य बालकों को
औद्योगिक शिक्षा देने, झारीरिक उन्नति करने तथा वैश्य भाइयों के ठहरने का उत्तम प्रक्रम्थ होया।

उनके म्रतिरिक्त इस भवन के निर्माण का मुक्य उद्देश्य भवना जाति की भावाज को मनने छोटक 
कार्स डारा ऐलाना होए।।

२ — ग्रगरोहाका, जो प्रश्नवाल जातिका की निनगर था, पुनिवर्गण करना। वहाँ महाराज प्रश्नेन का एक स्मारक बनवाना तथा अग्रयाल बस्तीको बसाना है।

३ — भारत सरवार से यह प्रार्थनाकी गई कि वह महाराज ग्रयसेन के जन्म दिवस की पमाणित छुट्टी घोषित करे।

४ — भारत सरकार से यह भी प्रार्थना की गई है कि वह वैदय समाज के युवकों को फौज व पुनिस मादि में उचित स्थान दे।

सभामें भवन निर्माण के लिए जो घ्रमीन की गई, उसका बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा तथा एक अच्छी राशि में रुपया देने व भवन के कमरे खादि बनवाने के बायदे हुए । सभा राप्ति के ११ बजे समाप्त हुई।

रायबादा सेट मूजरमनवी मोदी को देहली के प्रमुख वैश्य नागरिकों की घोर से एक प्रीतिभोज भी दिया गया, जिसने नगर के गण मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में लाला विहत-स्वरूप कोल मर्बेण्ट, प० मस्खनलाल जैन, लाला घ्रानन्दिश्य, वैरिस्टर श्रीरामवी घादि के भावण हुए।

युवको ! जुम पुनः घयक उठो, जो तुम्हारे उन्नति मार्गमें निरोधक होगा वही जलेगा, कारण कि तुम मन्द कोयले की भौति हो श्रीर समय पर खुब भभक सकते हो ।

बच्ची ! तुम झव विलासिताकात्यागकरके कुर्वोनीकरनासीखी ग्रीर ग्रपनासर्वस्व समाजके उत्यान में लगादो । तुम्हारेदस बेटे हों. वे फले-फूर्ले ग्रीर समाजकेकाम ग्रावें।

# सभापति का भाषण

रायवादा की गूजरमलजी गांदी ने सभापति पद के भाषण देते हुए कहा—मध्यात बाति के इतिहास पर सभी तक बहुत कम साहित्य लिखा गया है भीर जिन कजनते ने इस संबंध में प्रमुक्तेमान किया भी है, बेद है उन लोगों को भी हमारी भीर से कोई सहायता नहीं दी गई। प्रस्तिक समारतीय मारवाड़ी भववाल जातीय कोय वम्बई ने प्रथ्यात जाति के संबंध में संक्षित्त कप में कुछ पुस्तकों प्रकाश कार्यों को हुन सुना ते सिक्त उनकी प्रकाश महिती है तो अपने पूर्वजों के कार्यों को सुन-सुना है तस्ति उनके जाता मांभी सत्तान में जीता प्रदा हो भीर पापस में जातीय सम्बन्ध भिक्त दुह हों, त्यों कि हर जाति को दुब बानों के लिए यह बावदस्यक है कि वह स्पन्ती जाति में एक लहर पैदा करे कि वह सब एक ही कुल की संतान है भीर एक ही एक ही एक से स्वाचित्र प्रवास के प्रवास है भीर एक ही एक ही एक से स्वाचित्र प्रवास के प्रवास हमें अपने स्वाचित्र प्रवास के उनकी उत्ति हो एक स्वाच एक ही कुल की संतान है भीर एक ही एक ही एक से स्वाच प्रवास हमें अपने स्वाच प्रवास हमें अपने स्वाच एक ही कुल की संतान है भीर हम सब लोगों को उनकी ता उहुस साथस में अपने हम प्रवास हम से स्वाच एक ही कुल की स्वाचान है और हम सब लोगों को उनकी ता उहुस साथस में अप एक प्रवास हमें अप एक प्रवास हम से स्वाच प्रवास हम से स्वाच एक ही कुल की स्वाचान है और हम सब लोगों को उनकी ता उहुस साथस में अपने प्रवास हम प्रवास हम प्रवास हम से स्वाच प्रवास हमें अपने स्वच स्वच प्रवास हम स्वच स्वच एक ही कुल की स्वाचान है और हम सब लोगों को उनकी ता उहुस साथस में अपने प्रवास हम प्रवास हम से अपने प्रवास हम से अपने से से स्वच प्रवास हमें हम से स्वच प्रवास हम से अपने हम से स्वच प्रवास हम से अपने साम से अपने प्रवास हम से स्वच प्रवास हमें से स्वच प्रवास हम से स्वच से से स्वच से से स्वच से से स्वच से स्वच से स्वच से स्वच से स्वच से स्वच से से स्वच से स्व

## जातीय संगठन

समय के परिवर्तन से हमारा यह परिवार सैकड़ों मत-मतान्तरों में विभाजित हो गया है धीर प्राप्त सापस में उन मेदों से कोई स्पन्न सापको स्वाप्तती, समाजी धीर कोई जैनी क्षान है। विचार कुछ हों, लेकिन यह बात तो मानी हुई है कि हम सब एक ही रचत से सम्मण्यित हैं। इस कुल के सुपुत देश के प्रत्येक कोने-कोने में माकर माबाद हुए, फिर इनमें इतनी भूल वही कि एक सुचे के रहने वाले भाई सुचे सुचे के इतने वाले माई स पपने को अचन समझने जने धीर साथ वह दशा है कि मारवाड़ में बनने वाले प्रवाल माई सपने सापड़ो मारवाड़ी और पंजाब में बतने होने माई सपने आपकी एजावी कहते लगे।

# श्री ऋप्रसेन जी महाराज के चररा कमलों में श्रद्धा के फूल

स्वागताध्यक्ष भी तनसूखराय जैन

भ्रात्र परमपितामह अद्धेय महाराजिषिराज श्री श्रवसैन जी महाराज का जयन्ती दिवस है। उस महापुरूष के पराक्रम भ्रीर प्रताय से प्रधाल जाति की पाक सारे देश पर जमी हुई थी। भ्रगरोहा श्री श्रवसैन जी महाराज के विशाल राज्य की राज्यानी थी। उनके राज्य में प्रत्येक प्राणीमात्र मुखी था। श्रगरोहा उन दिनों स्वर्ग समक्षा जाता था। प्रत्येक भ्रवसाल उच्च भावश्रां स्वर्ता था। उनके थाचार-विचार बहुत गुढ थे। उन पर निम्न क्लोक चरितार्थ होता था:—

## महाजनो येन गतः सः पन्धा

प्रयात महाजन जिल मार्ग से जाते हैं वहीं मार्ग ठीक है। उन्हें तब प्रपना प्रधप्रदर्शक समझते थे। प्रमुपालन, कृषि, लेन-देन धीर व्यापार—यह जार उनके वन्त्रे थे। प्रमुपालन धीर कृषि इत बोरों घन्धों की तो बाग्बोर इन प्रध्वालों के ही हाथ में थी। उन, दिनों चान्दी धीर सोने की बजाय प्रमुचन करने उत्तर माना जाता था। एक-एक महाजन के पाल '१०-४० हजार, ६०-६० हजार गाय-मेंसे धारि दूप देने वाले पणु होते थे। वह लाखों बीचे जमीन के स्वामी होते थे। विशेषत्या हमारा हरियाना मांत तो दूप कीर थी के लिये देश भर में विक्थात था। इस प्रान्त में दूप की नदियां बहुती थीं।

उस समय में आपस में इतना प्रेम या कि कोई भाई खपने बापको गरीव नहीं समभ्रता या। इतना भ्रानुभाव या कि यदि कोई भाई कुक्तान ने तथा किती बापित में आग जाता या और वह मगरीहें में भागवा है तो प्रत्येक सम्बाग करको एक दिंट और एक द्याया देकर अपने समान बना लेते थे। बापत में बहुत सहानुभूति थी। देवियों का वहा मान या और यदि कोई भाई किसी के द्वार पर सप्ती लड़की का रिस्ता लेकर चला गया है तो लड़के बाला भाई उसको सपना गीरव समझता या और सीभाग्य समभ्रता या कि लक्ष्मी बा गई और पस्ला पसार कर कम्पना गीरव समझता या और सीभाग्य समभ्रता या कि लक्ष्मी बा गई और पस्ला पसार कर कम्पना गीरव समझता या और सीभाग्य समभ्रता या कि लक्ष्मी बा गई और पस्ला पसार कर कम्पना गीरव समझता या और सीभाग्य समभ्रता या कि लक्ष्मी बा गई और पस्ला पसार कर

इस समय हमारी जाति की दशा नड़ी घोचनीय है। ध्यवसातों के सामने घव धौबन-मरण का प्रक्त उपस्थित हो गया है। हमारे भाइयों का पशुपालन धौर कृषि से घ्यान जाता रहा। लेन-देन धौर वाणिश्य भी एक प्रकार से सरकार के नए कानूनों के कारण नष्ट हो गया है। धव तो हमें सगठित होकर अपनी इस कोचनीय दशा पर विचार करना ही होगा कि हम किस प्रकार जीवित रह सकते हैं?

अप्रवास समान में पिक्षा की बहुत ही कमी है। बीखवीं शताब्दी विक्षा धीर सम्मता का गुग कहलाता है लेकिन हमारे प्रवास समाज में अब भी शिक्षा का बहुत कम प्रवार है । सावचंद्र की बात है कि देश में अब शिक्षा प्रदान करने वाकी वितनी संस्थाएं हैं वे धिक्षत र सावचें हो तो भी हम सीभी के बालकों और नवजुबकों की भारी संख्या शिक्षालायों के एया है चलती हैं तो भी हम सीभी के बालकों और नवजुबकों की भारी संख्या शिक्षालायों से पूरा लाभ नहीं उठाती। प्रत्येक देश और जाति की उन्तित शिक्षा पर ही निभंद है। हमारी शिक्षा का आपनी यही प्रवान वाहिये कि हमारे नवजुबकों का जीवन सादा भीर उनके वार उच्छे हों। ध्रपने देश स्थाने परी तथा हमारी जाति के लिए उनको सपने कर्ते व्य का झात हो। शिक्षा के प्रभाव के कारण हमारे परो तथा हमारी जाति में तरह-तरह की कुरीतियां कीनी दुई हैं जो दिन पर दिन हमारे पतन का अपन परी हैं।

माज हमारी जाति के नवपुनकों के सामने रोटी और करकुं का सवाल है। दूसरी जातियां हमारी जाति को धनाव्य समझते हुए हम पर ईप्पा करती हैं। किन्तु हमारे नवपुनकों के मन्दर वेरोजगारी निरन्तर बढ़ठी जा रही है। बहुत से घरबाल परिवार जिनके रात-विन सदाक्षत चन्नते थे, जो सैकझों गरीबों को गर्मी सर्वी से बचने के निये करका दिया करते थे उन परिवारों के नवयुवक नौकरों की तलाश में दर-दर भटकते किरते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते हैं कि हमारी जाति के नवयुवक पेट की ज्याला के बसीमूल होकर विकमी तक वन गए। क्या ऐसी सक्या को देखकर बाज के पुण्य दिवस पर हमारा कोई कर्मन्य नहीं है ? भारतक्यें के अध्यापर भीर कारखाने आदि का बहुत बड़ा भाग हमारे स्वयानों के हाथ में है। यदि यह धनी वर्ष पोड़ा सा भाग देकर अपनी जाति के बच्चो को सपना लें तो कोई कारण समक्ष मे नही भाता कि हमारे नवयुवक भी पारसी वार्ति के युवकों से किसी तरह भी कम रहें। हमें पारसी जाति से स्वक्त सबक लेना चाहिया। पारसियों ने सपनी जाति को इतना संगठित कर लिया है और वह सपने नवयुवकों की धोर तना ध्यान देते हैं कि प्रत्येक पारसी की सीसत नासक मार्थ १०० ६० विवार वार्ति में स्वता दिवार हमें कोई भी नवयुवकों की निकास काम १०० ६० विवार वार्ति से सीसत नासक मार्थ १०० ६० विवार वार्ति हो और उनमें कोई भी नवयुवक देते ज्ञार नव रन्न श्री आता है।

जिला हिसार की तहसील फतेहाबार एक ग्राम के रूप में है और इसी स्थान पर उन्होंने स्थान यो व जीवन व्यतीत किया। इसी स्थान से हम लोगों का विकास सारम हुआ। । महाराज समस्तेन की १ र रानिया थी। उनका पहला विवाह मगध नरेश महाराज कुछर की पुणी माध्य से से हुआ, दूसरा विवाह सम्भावती के राजा धन्याला के कन्या न्त्रपाला से हुआ, तीसरा विवाह सम्भावती के राजा धन्याला के कन्या न्त्रपाला से हुआ, तीसरा विवाह स्थाप स्थाप के राजा सुन्दरां की स्थाप स्थाप से स्थाप से स्थाप के राजा सुन्दरां की सुप्तिया थीं। इन १ र महाराजियों से १ र पुण उत्तरा से स्थाप से से प्रवित्त हुए। त्राप के से साम से प्रवित्त हुए। स्थापन में ने साम से प्रवित्त हुए। स्थापन में ने साम से प्रवित्त हुए। स्थापन से से स्थापन से से से साम से प्रवित्त हुए। स्थापन से से साम से से प्रवित्त हुए। स्थापन से से साम से से प्रवित्त हुए। स्थापन से से साम से साम से साम से से साम से से साम अववाल एक ही परिवार के है और छायन में एक-दूतरे का शाई-भाई सममें।

#### वैश्य भवन

मुक्ते यह बड़े खेद के साथ कहना पहना है कि देहनी जैसे त्यान मे जो कि सब जानियों की कार्यवाहियों का केन्द्र है, हमारा कोई स्थायों प्रबच्ध नहीं। बहा हम धापन में इक्ट्ट होकर प्रेम-भाव बढ़ा सके बीर हमारे बच्चे ब्यायाम कर सके ताथात में सर्वाटत हो सके, जिससे माति में इतनी शवित उत्पन्त हो आबे कि ससार की कोई भी जाति हमें दबा न बने । क्या हो सच्छा हो कि आप लीग इस प्रकार का कोई भवन निर्माण कर सकें, जिसमें व्यायाम, दमन, लाठी और सकता धादि सिल्लानों का प्रबच्ध हो आए। यदि देहनी वाले भाई इस प्रकार का कोई प्रमुसकहरू करेरों तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाहर रहने वाले भाई भी इस शुभ कार्य में प्रवस्त हाथ बढ़ानेने।

म्राजकल वैसे तो बेकारी चारो थोर हो फूँल रही है; परन्तु बँदय जाति विशेषकर इसका शिकार हो रही है; नथांकि बँदय जाति के बच्चो में दुर्भाय से यह बच्चेह उत्पन्त कर दिया गया है कि ने कोई कार्य, जिसमें शारीरिक सब की भावतता हो, नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमारे बच्चे यभी तक उत्योग-पत्र्यों, मेकेनिकल वास्त तथा कींत्र म पुलिस में कोई भाग नहीं ने रहे हैं। मेरे विचार में ने कभी भी इतने कमजोर नहीं हैं, जैशा कि क्याल किया जाता



दानवीर गर मेर शी हकमच जो मारू इन्दौर की अध्यक्षना **में भाषण देने** हण



थी अग्रसैन जयती के अवसर पर स्वागत भाषण करते उप



भारतार्ग के पनिष्यमित श्री कदरमैनश्री के सम्मान के श्रवसर पर माननीय श्री गोविन्दवल्याम पन स्ट्रमधी भारता सरवार



ध्रमणेह की खुदाई करवाने समय

है। यदि वे इन सब कार्यों में भाग लेना बारम्म कर दें, तो मुस्लेपरा विश्वास है कि वे सब धन्ये जातियों से बाजी ले जा सकते हैं।

माजकल जो जाति उन्नति करना चाहती है, उसके लिए भावश्यक है कि वह शक्तिशाली प्रेस की भी स्थापना करे। हमारा न कोई प्लेडफार्म है भौर न ही प्रेस ही है। जिन-जिन व्यक्तियों ने प्रेस बसाने का उद्योग भी किया और जातीय उन्नति के लिये प्रचार करना बाहा, उन्हें असफलता ही सिंखी। बाज यदि हमारे किसी जातीय माई का कोई 'पत्र' प्रकाशित होता है. तो वह इसलिये जीवित नहीं रहता कि उन्हें जाति की धोर से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। इसलिए हमें आज से यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हम अपने जातीय भाइयों के प्रेसों की परी-परी संद्रायता करेंगे ताकि हमारे जातीय कब्ट प्रेसों द्वारा दर करायें जा सकें तथा जाति के छोटे से छोटे कष्ट को प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक पहुँ बाया जा सके । मुक्ते यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे जिन जातीय भाइयों के हाच में कोई भी कार्य है, उनकी सर्देव यह इच्छा है कि वे जाति के नवयुवकों की हर सम्भव सहायता कर सकें। परन्तु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई संस्था नहीं कि जिसको वास्तव में महायता की गावक्यकता हो और जो सहायता दे सकते हैं, उनका मिलाप करा सकें। मुक्ते यह बानकर बड़ा हुये है कि 'बैदय सहायक समा' देहली ने इस कार्य को करने का भार ले रखा है भीर वह जाति के नवपुरकों को रोजगार दिलाने की हर प्रकार से सहायता कर रही है। यही नहीं बरन इन्होंने जाति के नवयवकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे सिखलाने का कार्यभी आरम्भ किया हुआ है। मेरा विचार है कि यदि भ्राप सभा की सहायता करेंगे तो यह सभा भ्रापके सक्यों को बहुत कुछ लाभग्रद सिद्ध होगी।

# एक ऋादर्श उपयोगी संस्था

12

भील ग्राथम

राजेन्द्रप्रसाद जैस.

लि। लाजी की सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। जैन समाज के कार्यों में ही उन्हें उत्साह न था वरन सेवा का कार्य करने का जब भी उन्हें धवसर मिला वे तस्काल उस कार्य में प्रवत्त हुए । गंगानवर बादर्श भील उद्योग बाधम का उदघाटन उनके हाथों से ब्रह्मा और जन्होंने इस माश्रम में विशेष रुचि प्रदक्षित की । इस संस्था का कुछ परिचय दिया जा रहा है।]

भारत के मुख्य विभाग भालवा, राजपुताना तथा गुजरात प्रांत के घने बनों में आधानक शहरों से दर, विष्याचल, घरवली व सलवड़ा धादि पर्वतश्रेणियों के मध्य में करोड़ों की संख्या में बसने वाली भील जाति की दयनीय दशा की और यदि दृष्टिपात किया जाय, तो कोई भी ऐसा सहयय व्यक्तित न होगा जो घाँस न बहाये। उक्त जाति भारतवर्षं की सबसे प्राचीन जाति है। यह मानने में तो किसी को विरोध नहीं हो सकता। राजनीति, शिक्षा शिल्प, विद्या तथा स्यापार में. इतिहास में उक्त जाति का स्थान क्या रहा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता.

परन्त, बीरता, भीरता, रशक्तशस्ता, देशप्रेम तथा बात के पनके होने का प्रमाण आज भी इतिहास के पन्ने-पन्ने से मिल रहा है। कितनी ही बार हमारे राजाओं तथा राजाओं की रक्षा इसी कौम के होनहारों ने ग्रपने प्राण देकर भी की थी। कितनी ही बार स्वदेश-रक्षा के निमित्त इन्हीं बहादरों की तलवारें यवनों से लड़ी थीं, कितनी ही शत्रश्रों की श्राय बरसाने वाली तोपों का मुकाबला इन्ही रणबांकरे सिपाहियों के तीरों, भालों भीर सनसनाते हए बाणों ने किया था तथा कितनी ही बार इन्ही भील सरदारों ने देख के लिए अपने होनहार बच्चों को प्रपंग कर दिया या। परन्तु कितने दः स तथा सर्मकी बात है कि हिन्दु धर्मके सिए प्राण देने वासी कौम के सन्यायी ही हिन्दू धर्म के मुख्य तीर्थ गीवाला के संहारक बने । गाय को मार कर प्रपने पेट की ज्वाला को शान्त करें !! परन्तु इसवें उनका क्या दोष ? वे आराज ग्रशिक्षित हैं सब भी उन्हें सन्तोष है। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, तो भी उन्हें परवाह नहीं। भगवान ने उन्हें दु:ख सहने की, गर्भी और सदीं को तकलीफो बर्दावत करने की शक्ति दी है। आप उन्हें गुलाम बनाइये, मनचाहा काम उनसे लीजिये, सब कुछ बर्दास्त करेंगे। वहां उन्हें ग्रम्न न मिले न सही । घास-फूस-जंगली कन्द-मूल पर गुजारा करेंगे । परन्तु जब वह भी न मिले तो क्या करें? मज दूर होकर उन्हें सब कूछ करना पड़ता है। लेती ब्रादि के काम के लिए उनके पास गाये व वैल होते हैं, वे उन्हीं को नार कर उनके मांस से भ्रपना उदर पोषण करते है। भीर इसके सिवाय चारा भी क्या ? जब उनके जानवरों को भी घास मिलना तक कठिन हो जाता है, तब मजबूरन उन्हें ऐसा करना होता है।

भाज उन्हें यदि उचित रूप से रिक्षा दी जाए, गोमाता की महता की उन्हें बताया जाए, हिंचा तथा भोरी की दुराहयों को उनके साथने रक्का आए, वर्ष, पुरुषार्थ, उद्योग-भंधा, कृषि, स्वापार परिपक्ता, तेवा तथा भोभवित की शिक्षा पुरुतकीय तथा स्वावहारिक कर ते वैक्ट विवक्षिय तथा स्वावहारिक कर ते वैक्ट विवक्षिय का पाठ पढ़ाया जाए, तो कोई ऐसी शर्मिल नहीं जो उन्हें पुनदर नागरिक क्षेत्र ते के ते हैं के विवक्षिय तथा जो उन्हें सुनदर नागरिक विवक्षिय तथा है जो उन्हें सुनदर नागरिक विवक्षिय तथा है के साथ विवक्ष में बदनाम हो रही हैं। यदि वहीं सुराह्यों उनसे दूर कर दी जाये तो वह दिन दूर नहीं जब वह फिर भयने प्राचित की याद कर देश के निए हर तरह की हुरबानी करने के लिए तैयार रहेंगे। देश के लिए तमने में

करही दिवारों को लेकर बार हो भीन उद्योग बाज म नगानगर का जन्म भीमले हा स्टेट के बीक ठाष्ट्र र मगाहिए हो द्वारा हुआ था। वेंगे इस संस्था की उन्न भागी केवल  $\mathbf{x}(t)$  मास की है। परन्तु इस बोड़ से समय में ही वह अपने कार्य में सकत हुई है। उस सकतता को देखकर कहा जा सकता है कि उपरोक्त संस्था मा जा जनता का चिंद कुछ भी सहयोग प्राप्त हुमा तो वह मारत की एक सादश संस्था प्राप्त हुमा तो वह मारत की एक सादश संस्था प्राप्त हुमा तो वह मारत की एक सादश संस्था प्राप्त हुमा तो वह मारत की एक सादश संस्था प्राप्त हुमा तो वह मारत की एक सादश संस्था प्राप्त हुमा तो कि

नत २२ मार्च को संस्था का उद्धाटन श्रीयान लाला तनसुखरायजी जैना सैनेजिन डायरेक्टर तिसक बीमा कम्पनी लिमिडेट प्यू देहली के कर कमलों द्वारा हुमा। मीर तब से माज तक जो कार्यसंस्था ने किया उसका विवरण दिया जाता है। उद्बाटन से इस समय तक नगरण एक सी विद्यार्थी (भीव बालक) बाधम में प्रविष्ट हो चुके हैं भीर इस समय कितने ही माता-पिता अपने बच्चों को मालम में प्रविष्ट कराने के इच्छुक हैं। माता-पिताओं का बच्चों को सालम में दाखिल कराने को इच्छुक होना इस बात का बोतक है कि उनके हुदय में शिक्षा प्राप्त करने की कितनी उलक्का है। दूसरी बात यह भी है कि वे सीख सपने पर में इक्कों को प्रर पेट मोबन नहीं दे सकते।

शिक्का — प्रविष्ट होते समय वो बालक, ससम्य, हिसक तथा निरुपमी थे, यही बालक साल बिनस, विनयसील, पहिंदक तथा सम्पता के पुतले बने हैं। जिन्हें बोलने तक की तमीज नहीं थी, बही बालक भाव सपुर कण्ठ ते जुबह साम प्रवासन की रतुति करते तथा कठिन से कठिन हिन्दी व संस्कृत के सब्दों का उच्चारण करते हैं।

हिष-विभाग के लिए जूनि — गंगासिहनी डारा माश्रम की पांच सी बीचा जमीन मेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। उसी के कुछ माग में लेती की जायगी मीर बालको को कृषि की शिक्षा जुन्दर तरीके से देने के साथ-साथ उससे माश्रम की झार्यिक कठिनाई भी बहुत कुछ हल हो सकेगी।

गोबाला विभाग— प्राथम के ही धन्तर्गत एक गोबाला विभाग भी रक्सागया है; जिसमें भील वाल कों को गो-मस्ति की शिक्षा देने के साथ-साथ सुन्दर सुद्रील वैस भी तैयार किये जाएँगे।

 $\xi$ . उद्योगशील विचाग में इस समय पेयर इन्डस्ट्री का कार्य बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। भील बालकों द्वारा पेपर, क्लाटिंग पेपर, राईटिंग पेपर तथा लिफाफे सैबार किये सथे हैं, जो कि शीझ ही बाजार में झा रहे हैं।

२. बांस की चिकें, चटाइयां मादि बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

 रूई के सुन्दर खिलौने बनाने के लिए एक मद्रासी सण्जन था गये हैं अतः यह कार्य शीघ्र ही बालकों को सिखाना प्रारम्भ कर दिया जायगा।

कुछ कार्यग्रीरभी है जो कि इनमें पूर्ण सफलता मिलने पर प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भ किए जावेगे।

इस समय संस्था स्टेट की न रह कर पूर्ण कर से सार्थजनिक बन गई है। सदस्यों को स्राजीवन, सहायक, संरक्षक तथा गुमचिन्तक सादि अंगियों में बांटा गया है। १००१), १०१) तथा ११) २० देने वाले सज्जन कमशः संरक्षक, सहायक तथा गुमचिन्तक कहलाएंगे। मतः साथा है कि जनता स्थिक से प्रथिक संख्या में उक्त संस्था के सदस्य वनकर एक प्रावस्थक तथा उपयोगी संस्था को प्रपाती हुए, धर्म तथा देशोपकार के काम में भाग लेगी।

#### \* \* \* \*

बिश्व-सान्ति धौर व्यक्ति की शान्ति, दो वस्तुर्गेनहीं हैं। प्रशान्ति का मूल कारण प्रनियन्त्रित लालसा है। लालसा से संब्रह, संब्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

# ऋाबू टैक्स विरोधी ऋान्दोलन

श्री विजय कुमारजैन

भारत की ब्रत्यन्त कलापूर्ण और संसार की सर्वश्रेष्ठ स्थापस्य-कला की सुन्दर मूर्तिमान कृतियों में में ब्राबू के विशाल मनोज्ञ नयनाभिराम दर्शनीय मनोज्ञ मन्दिर हैं। इन ब्राहितीय मन्दिरों का निर्माण वीरकेशरी वस्तुपाल श्रीर तेजपाल जैसे समर-घ्ररन्धर मन्त्रिप्रवरों ने कराया । सिरोही राज्य में यह मन्दिर स्थित है। वहाँ के राजा ने इन मन्दिरों के दर्शनार्थ श्रद्धालुयात्रियों पर टैक्स लगादिया। यह बड़े कलंक की बात थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी मन्त्य सहन नहीं कर सकता था। साबुका आन्दोलन कैसे शुरू हुआ। और उसमें सफलता कैसे प्राप्त हर्द-इस सम्बन्ध में लालाजी ने लिखा है कि मार्च सन् १६४१ की बात है कि में गुरुदेव श्री पुरुष शास्तिविजय महाराज के दर्शनार्थ आबु गया। वहाँ पहुँचने पर जब राज्य की तरफ से मंद्रका टैक्स मौगा गया तो मेरे ग्राइचर्य का ठिकाना न रहा कि एक हिन्दू रियासत के मन्दिरों -में पूजा करने और देवदर्शन करने पर टैक्स कैसा ? जबकि यह टैक्स मन्दिर की भलाई मण्यवा यात्रियों को सुविधा पहुँचाने में खर्चन होकर राज्य के कीष में जाता है। उस समय तो मैंने हैक्स देकर दर्शन किए लेकिन मेरे ग्रात्म-सम्मान को इससे भारी ठेस पहुँची। दिल्ली आने पर मैंने इस टैक्स के विरोध में प्रान्दोलन शुरू किया। चुँकि यह टैक्स हिन्दू मात्र को खल रहाया। मेरी ग्रपील पर चारो तरफ से सहयोग का हाथ बढावा गया। जनवरी १६४२ में व्यावर में एक महती जैन सभा बुलाई गई और उसमें इस टैक्स का विरोध करने के लिए झान्दोलन शुरू करने का निक्ष्य किया गया। जगह-जगह सभाएँ हुई। और ग्रान्दोलन जोरों के साथ चल पड़ा। सिरोही राज्य ने इस आन्दोलन को दवाने के लिए राज्य में रहने वाले जैनियों पर तरह-तरह की सक्तियाँ की । परन्तु इससे आन्दोलन को बल ही मिला । जून सन् ४२ में एक शिष्ट-मन्डल सिरोही के दीवान से भी मिला परन्तु कोई सन्तोधजनक फल न हुआ। आन्दोलन बराबर चालू रहा लेकिन १६४२ का अगरत आन्दोलन शरू होने पर हमारे बहत से कार्यकर्ता इस इस तरफ भूक गये भीर बहुनो को जेल जाना पड़ा। उस समय इस आब मन्दिर आन्दोलन को स्थिगित करनाही उचित समक्ता गया क्योंकि हमको पूर्ण विस्वास या कि देश को प्राजादी मिलने पर ये छोटे-मोटे टैक्स तो क्या हमारी सब समस्याएँ हल हो जाएँगी।

सीभाग्य से देश की बाजादी का मुनहरी दिन धाया। हमारी यह मांग धाबू मन्दिर मुंबजा टैक्स हटाने की मांग भी परिवर्तित सक्य में शीम मान थी गई और महारानी साहिका सिरोही ने उस मुंबजा टैक्स को सर्वेषा हटाने के लिए घोषणा करदी। इस प्राप्तेशन की सफलता में समस्त समाधारपत्रो, मुख नेजाधी विभिन्न स्थानों की प्रवासतों और अनेक उदीयमान कार्यकर्ताभी का प्रमुख हाथ है जिन्होंने इस धान्योतन को धपनाकर हमारे कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। समस्त जनता का विशेष धामार है कि जिसने तन-मन-धन से सहायता कर धान्योतन को सफल बनाया।

# इस भाग्दोलन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:--ग्राब परिचय

राजपूताने की स्वर्ण-पूर्ति के अंचल में प्राबु पर्वत अपनी ऐतिहासिकता, धार्मिकता एवं भागने नैसर्तिक सीन्दर्य के कारण गौरवपूर्ण स्थान रखता है। नध्यभारत की भूमि पर इसके शिक्तर रविष्य माने बाते हैं। प्राबु का सर्वोच्च शिक्तर १६५० पुट ऊंचा है। कौन ऐसा मानव मानी है जो भाव के जंचक में पहुँच कर इसकी हरियाली स्तातकुर्जों, सरोवर, ऊंचे-नीचे मानों भीर सता-पुर्जों से सुतन्दित तातावरण पर हुग्य होकर कुछ समय के लिए अपने को भून न जाता हो। प्राचु याद के प्राचु के लिए अपने को भून न जाता हो। प्राचु यदि ऋषि-महाशमाध्यों के लिए एकांत भूमि है को विलासप्रिय लोगों के प्रकृतिवस्त मनोरम श्रीहरस्थली। दोनों के हो सामने यहां प्रकृति का प्रथम एवं विराट कर उपस्थित होता है।

भनंत्रेमी हिन्दुभो के लिए बाहू वर्षत शाताब्दियों से पूर्व से ही ऋषियों के तयोवन के क्य में युष्य-पूमि रहा है। यहाँ पर हिन्दू धर्म के महान ऋषियों ने भगनी सोग साधनाएँ पूर्ण की शाव हिन्दू धर्म का चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जब हम बी हिन्दू धर्म का चनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जब हम बी हम क्यों भीर दुराखों के दन्ने पनटते है तो स्थान-स्थान पर अबुद गिरि (भ्राम का माह्र) का उल्लेख मितता है। माह्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पीराणिक उल्लेख हम प्रकार है:—

प्राचीन काल में ऋषि बिलाञ्जी यहीं प्रस्य ऋषियों के साथ प्राज्यन बनाकर तपस्या करते थे। एक बार विशिव्य की कामधेनु गी वहां उत्तक ऋषि के लोदे हुए गढ़ के में पिर गई जिसमें कामधेनु तो तथा कामधेनु थी। विश्व उत्तक ऋषि के लोदे हुए गढ़ के में पिर गई जिसमें कामधेनु तो तथा कामधेनु थी। उनने प्रपन्न दूष से उस गढ़ देक को भर दिया और स्वयं तैर कर बाहर निकल आई। फिर भी इस दुर्धना से विश्व उत्ति को भर दिया और स्वयं तैर कर बाहर निकल आई। फिर भी इस दुर्धना से विश्व उत्ति का अध्यन हुआ हो। हिमाचल ने वार्थक्यों की प्रार्थना पर अपने पुत्र निरंदक्ष को आला दी। विश्व उत्ति निरंदक्ष को मुंद नामक सर्व अधिना पर अपने पुत्र निरंदक्ष की हमाचल से प्रार्थना की। हिमाचल ने वार्थक्यों निरंदक्ष की स्वयं देश साथ साथ की प्रार्थना पर अपने पुत्र निरंदक्ष की हमाचल के सिला की सि

निर्देशमंत्र की प्रतिष्ठा के परकात् तो उठ उपोवन भूमि का पामिक महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। प्रान्न पर्वत पामिक होट ने भारत की प्रमुख पुष्प भूमियों में रहा है। कीर उस काल में प्रमुख तपदिवयों महात्माओं और तम्राटों को प्रान्न के एकान्त प्राकृतिक सौन्यमं सौर निजेतरों में अपूर्व मारम-सुख भौर शानि सिली है। पुर बसानेस भगवान ने साबू के सर्वोच्च शिक्तर गुरु खूंग को सपने पावन चरणों से पवित्र किया। गुरु शिक्तर नाम सौर गुका में शिला पर अकित चिक्त साज भी गुरु दसानय की स्मृतिस्वरूप साबू पर विद्यान है। अतापी पावड़ों के भी वनवासकाल में कुछ समय रहने का पता हमें आबू पर्वत पर मिलता है। पावड गुकाएं और भीम गुकाएं आज भी उनके नाम में प्रमिद्ध है। राजा नल की गुका स्वालक उस विद्यंग समाट की बाद दिलाती है जिसने जुए में पावपाट हार कर सुकुमारी दमयन्ती समेत बन-बन भटकना पढ़ा जिसे चक्तर्ती समाट हिस्बरूप सपनी गानी शैथा भीर पुत्र रोहितास्व के साथ नये पांच भटकते हुए साबू की सानित्यायिनी उपस्थकाओं में शरण लेने से नहीं चूंके। हरिश्वन्द्र गुका स्वाज भी उनके नाम से साथ पर विक्यात है।

नित्वयंन की न्यापना के बाद तो साह का सौन्ययं भौर भी बढ़ गया। प्राभीनकाल में किनने ही त्यदिवयों ने यहां भपनी तप-साधनाएँ नकल की। यहां के एकान्त प्राष्ट्रनिक सौन्ययं में उन्हें अपूर्व जारमपुत भीर शानि मितनी थी। प्राज भावू पर जो पुष्प स्मृति-चिह्न पाये नाते हैं उनमें पुरु विस्तर पर तमें गुरू दत्तावय का भ्राश्रम मिलता है जहाँ उनके परण किह्न भाज भी विद्यान है। प्रतापी पाव्यवों भी आबू पर्वत पर निवास किया, उनकी रसणीय गुकाएँ भाज भी भावू में देखने योग्य है।

राजानल की गुफामे जुए में राजपाट हारे हुए उस विदर्भ सम्राट की याद दिलाती है जिसे रानी दमयन्ती समेत बन-बन ठोकरे लानी पड़ी।

उस प्राप्ट्कान में बाजू के धचल में उन्होंने घ्रपनी कुछ दुर्भाग्य भरी राते वितार्द । बाह्मण को अपना राजपाट देकर दक्षिणा के चक्कर में भटकने हुए राजा हरियचन्द्र भी दुर्दिनों में प्राद्ध की उपस्यका में शरण लेने में न चुके।

पौराणिक कान को छोटकर जब हम ऐतिहासिक कान मे धाते है तो ध्रावृक्ष । इतिहास हमें राजपूत नरेगों की बीरना और उनके पराक्रम में जिन रिवार्ड देता है। बाहाबुदीन मोरी ने महि आयु की पाटियों में निकरन लार्ड थी। कितनी ही ऐतिहासिक तडाइयों आयु के प्रवक्त में को गई थी। उनकी ग्यूनियां के धनेकों चित्र हमें बाबू में देता है। राजपूताने धीर मारवाड़ के समस्त क्षत्रिय राजाधों के निष् ध्रावृ ध्रावृक्ष प्रकार के कह रहा है। इसमें कोई सरदेत नहीं कि जहां का क्ष्यिय राजाधों के निष् ध्रावृ ध्रावृक्ष प्रकार के स्वर रहा है। इसमें कोई सरदेत नहीं कि जहां का क्ष्यियां धीर नार्पस्यों ने प्रावृक्ष निपरिकरराओं में भ्रावृत्ती योग-साथनाएँ गकन की, वहां इन बीर क्षत्रिय नरेशों के निष् ध्रावृत्ती धीरमकाल में भ्रानीखा साथि-निवास रहा है।



तुम प्रिक बनकर प्रचापर चलो, लेकिन पद्मापर कस्त्रा मन करो ! पद्मापर चलो पर पंपाके नाम पर बडी-बडी झट्टालिकाएँ स्त्रीर महल खडेमन करो !

# ऐतिहासिक काल में ऋाबू

दसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां मानू के एकान्त निरि-कन्दराधों में तपस्वी देशवर-चिन्तन में लीन रहते होंगे, वहीं इन क्षत्रिय नरेखों की सुन्दरी राजमहिषियां मानू के सरोवरों से छहरों के साथ जन-क्षीड़ा करती रही होंगी, उनके प्रपुर्श की झंकार घीर वस्तत्व की गीतों से प्रावू के बनप्य और सताकुंज समीतायम हो उठते होंगे। उनके केखों और सगों से उठती हुई सुनन्य से मानू का बसन्त पथन गन्धमय र/ता होगा। यहारावल समर्रीसह, महाराव लुंमा, महाराजा तैनसिंह, राणा लाला और कुंभा सरीले प्रतापी नरेखों की बीर पलियों यहाँ सहिन्द किहान करती थीं। उस समय मानू पर्वत स्वगंपृत्ति या भीर नरेखा हती में इन्द्र के नन्दनवन की कल्पना

लेकिन उस समय इस नन्दनवन तक पहुँचना कितना हुगँग धीर साहस का काम धा, उसकी करना आज हम नही कर सकते। पादू के पर्यत-शिवारों को दूर से देख लेना धातान धा, लेकिन उन तक पहुँचकर वहाँ के नैसींक्क सीन्दर्य का आनम्द प्राप्त करना दुर्लभ था। तभी तो गितहासिक चिन्हों को क्षोज में भटकने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासवेक्सा कर्नल टाइ ने जब आडू की कटिन चढाइयो धीर दगोंनताओं को पार कर आडू की प्रथम भन्नक पाई, तो तिवा है:—

"It was nearly noon, when I cleared the path of Sitla Mata, and as the bluff head of mount Abu opend upon me, my heart beat with joy, as with the sage of Syracaus I exclaimed, "Eureka" धर्मीत् "मध्याङ्क के नगभग जब में शीतवा माता के घाट से चला, धीर जब माबू के उच्च विवाद मेरे नेवों के सामने दृष्टिगोचर हुए, तो नेरा हुएच प्रसन्ता ने नाच उठा धीर सिरावद्भव ऋषि के राब्दों में मैंने ह्यांतिरेक से हुहराया 'यूरेका' (विवे सोजता या, उसे पा निया)।"

ऐसे ये प्राष्ट्र के दुर्गम पथ और उनकी बीहड़ता, जिन्हें पार कर किसी की लुशी का बारापार न रहता था। जैकिन उस व्यक्ति की कहानी प्राष्ट्र के इतिहास से सम्बन्धित एक प्रमर सम्कल्प है, जिसे कर्नल टाड से पहले शायद प्रथम बार प्राष्ट्र पर चढ़ने-उतर के लिए १२ मार्ग बनाए। सम्प्रस है उती के बनाए हुए मार्ग से चक्कर कर्नल टाड प्राष्ट्र की उच्चतम भूमि पर पहुँचे होगे। यह व्यक्ति रसियाबालम के नाम से विक्यात तांकिक था भीर आनू की राजकन्या से प्रेम करता था। उसने चाहा कि राजकन्या के मार्गा-पिता उनके साथ प्रपनी पुत्री का विवाह कर से । वेकिन राजा भीर रानी किसी प्रकार भी राजकन्या का विवाह रिस्थावालम के साथ नहीं करता चाहते थे। रसियाबालम की निर-तर प्रेरणाओं भीर प्रार्थनाभी से भाविर राजा इस गार्ग पर राजकन्या का विवाह करने के लिए तंथार हो गए कि वह सूर्यास्त के एक्बाल, प्रातः प्रुणी बीनने से पूर्व ही, एक रात में भाइन रच पढ़ने उत्तरने के लिए वारह मार्ग बना है। राज सात मार्ग पर पड़ने के तरने के पढ़ना ने राज की धार्त से बाहर समक्ष्त्री के लिए निर रिवाबालम ने राजा की धार्त से बाहर समक्ष्त्री के लिए निर रिवाबालम ने राजा की धार्त से बाहर समक्ष्त्री के लिए निर रिवाबालम ने राजा की धार्त स्वीकार

करती थोर सूर्यास्त के परचाल् धरानी मन्त्र-शिक्त के बल से धाबू पर्वत पर मार्ग-निर्माण का कार्य सारम्म कर दिया। लेकिन रानी इस वार्त पर भी क्यांनी कन्या का विवाह सित्यावालम के साथ करने को तैयार न थी, धौर वे जानती थीं। रित्यावालम समय की घयि के भीतर प्रकास काम पूरा कर देगा, तब उन्हें लाखार होकर घयनी कन्या का विवाह उसके साथ करना होगा। स्वयर रिग्रावालम घ्यानमान होकर घयनी सारी मन्त्र-शिक्त ते आबू पर मार्ग-निर्माण का कार्य कर रहा था, यहाँ रानी ने उसे कत्त्रंच-चुन करने का निक्चय किया। ज्योही राजि का तीसरा यहर समान्त हुआ और मुर्ग के बोनने का समय निकट धाया कि रानी ने घविष समान्त होने से पूर्व ही मुर्गा बोलने की घावाज लगा दी। रिव्यावालम का कार्य पूर्ण ही होने को या कि मुर्ग की क्यांने सपनी सार्त पूर्ण करने मे प्रसक्त हो गया। जब रिव्यावालम को इस बात का रता वता खल से प्रपत्नी वारा खल किया गया है, तो उसने घान आप हो स्वा को प्रता कोर रता वला शानू में स्थापित है, वह एक हाथ में विष का प्याना निल् आज भी यही दिवाई देती है। उसी के सन्त में राजकन्या की पाषाण मूर्ति है। रानी की मूर्ति लोड़ हाली गई है भीर उसके स्थान पर प्रयोग को देश है कहा के कि सात्रा है।

यह है बाजू के मानों को भीर उनके निर्माणकर्ता की दुलान्त प्रेम-कया। मात्र भी आरबू पर चढ़ने के लिए बारह मार्गवनलाय जाते हैं, कुछ पर आवायनन होता है, कुछ पुरक्रप्राय हो गये हैं। माबू किसी समय ऐसा ही प्रेमोन्सारक स्थान रहा है। भाषकों माबू पर्यंत की भूमि के कम-कर्ण में ऐतिहासिक भीर धार्मिक रोमांचकारी कहानियां भरी मिलेगी।

# आ बूके कलासजंक

लेकिन धाव जहां ऐतिहासिक काल के राजा-महाराजाओं के लिए तरदनवन धीर स्वीक्षास्थली रहा है, वहीं जन्मेने आजू में धरानी धामिक भावनाओं को साकार कर देने के लिए क्रमीकित हैं। उन्होंने धराने काल की लेक्स तराजा है। उन्होंने धराने काल की लेक्स तराजा है। हिस्त कला के अपरिवन्हों के रूप में मिटरों का निर्माण कराजर धाजू के आवर्षण में चार चौर हमा दिए कला के अपरिवन्हों के रूप में मिटरों का निर्माण कराजर धाजू के आवर्षण में चार चौर हमा दिए हैं। उन रराज्मी नरेशों की महस्वकाक्षाओं धीर धामिक भावनाओं के उतीक, हमें धाबू-पर्वत पर मिनरों, महिलों कीर क्लावरोंचों में, किला-लेखों और ताजराओं के रूप में जहीं-तहा सिंह देवालों, महिलों कीर क्लावरोंचों में, किला-लेखों और ताजराओं के रूप में जहीं-तहा सिंह हैं एक साथ दर्शन होता है। जहां जीन महानाओं विकासाह धीर वस्तुमाल, तेजपाल ने संतममंत्र, किला-कला धीर धाबुक्ता के उन्हरूट उदाहरणों के रूप में वस्त्रविक्शत जैनमन्दिर निर्माण कराये, वहीं हिन्दू साथाटों में नेवाड, उदयपुर के राष्ट्राधी वन्दाली चौहान के बंबजों धीर सिरोही के तरकाणीन सावकों में में समय-समय पर ऐतिहासिक कला-दर्शन हिन्दू मस्तिर बनवाये। धाबू देतं पर सिराही के तरकाण की में समय-समय पर ऐतिहासिक कला-दर्शन हिन्दू मस्तिर बनवाये। धाबू पर तेतं पर हिन्दू मस्तिर वनवाये। धाबू वर्षत पर में कि सम्ताम है के तरमम है है स्वालयों से ते सम्मा है तो निर्माणकला पर भी हमें स्वालयों से तियां हिन्दू महिन्द स्वालयों और धार्मिक तीयंस्थानों की सक्या सी के तरमम है है

जैनियों के मन्दिरों की शिल्पकला और धातुकला की खाप लगी दिखाई देती है। इस दृष्टि से माबू के हिन्दू-मन्दिरों में जैनी धातु और पाषाण की विशाल मूर्तियां है, वैसी भारत के शायद ही और किन्ही मन्दिरों में पाई जाती हों।

# प्रमुख हिन्दू मन्दिर

ग्रचलेश्वर महादेवजी का मन्दिर ग्राबुका सबसे प्राचीन मन्दिर माना जाता है क्योंकि ग्रावृपवंत के ग्राधिष्ठाता देव, श्रचलेश्वर महादेवजी ही है। श्रावृके परमार शासक इन्हें श्रापना कुल देवता मानते थे । बाद में जब चौहानों का राज्य बाबू पर हबा तो वे भी इन्हें ग्रपना कुल-देव मानने लगे। इस मन्दिर मे शिर्वालग नही, वरन शिवजी के चरण का अगुठा ही पूजा जाता है। मन्दिरों में जो जिलहरी है, उसमें शिवजी के चरण का अगूठा ही स्थापित है। सामने दीवार में पार्वतीजी और पार्वमें ऋषियों और राजाओं की मृतिया है। इसके गृढ-मण्डप से अलग एक शिवलिंग पट है, जिसमें १०८ शिवलिंग बनाये गए है। इस मन्दिर का कई राजामी ने ग्रपने-अपने समय में जीणोंद्वार कराया और मृतियाँ भी स्थापित की । इसके जीणोंद्वार का सबसे प्राचीन उल्लेख सबत १२४२ में मिलता है। उस समय मेवाड के महारावल समरसिंह ने मन्दिर पा जीणोंद्वार करवाकर इस पर सोने का ध्वजदड चढाया और उनके शिलालेख में तपस्वियों के लिए भोजन और निवास की व्यवस्था कराने का भी उल्लेख मिलता है। मन्दिर के सामने नदी-भगवान की एक विद्यालकाय पीतल की मृति है, जिसकी पीठ पर खदे हुए लेख के अनुसार वह स० १४६४ की बनी हुई मालग होती है। मन्दिर की देहरी के बाहर धात का एक त्रिशल है, जिमे रागा लाला, ठाकूर माडण और कूवर भादा ने सम्मिलित रूप से बनवाकर स्थापित कराया था। शकरजी का इन्नाविशाल त्रिशुल भारत के और किसी शिवालय में देखने को नही मिलता।

ध्यसंदयर महादेवजों के मन्दिर के ब्रहाते में धीर भी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू मन्दिर है। इसी मन्दिर की बगल में पित्र मन्दाधिनी कुंड है, जो ६०० पुट लम्बा और २४० पुट बौडा है। इतने विशास कुंट भारत में बिगने ही देशने की मिनते हैं। इतने विशास कुंट भारत में बिगने ही देशने की मिनते हैं। इल के समीप ही परमार राजा भारावर्ग की जनित के चिन्ह पहुंच और परमार राजा भारावर्ग की जनित के चिन्ह पहुंच के समीप ही साग्णंदयर महादेव के भी दर्शन होते हैं। इस मन्दिर में महाराव मानिबह की पीचों रानियों सहित मृतियों स्थापित है, जिनमें वे शिवजी की माराधना करते हुए दिखाये गए है। कहा जाता है ये पाचों रानिया मृत्यु के पदचार राजा मानिबह के साथ सती हुई थी। मन्दिर के छासपास ही भतुंहरि-गुका, रेवती-हुःड भीर मृतु-भ्राम दर्शनीय स्थान है।

#### गुरुशिखर

ओरिया से बायत्य कोण से गुरशिक्षर धाबू का सर्वोच्च भग है, जिसकी ऊंचाई समुद्र की सतह से ५६५० पुट है। परिश्रम की चटाई के परचात् उस शिक्षर पर गृरू दशकेय के चरण एक बिला के ऊपर प्रकित मिसते हैं, जिनका रुपत ग्राप भे। धर्मत्राण हिन्दुआ से कत्याणशायक माना जाता है। इसी स्थान पर एक इहेटाकार भण्टा सटकता है जिसका रच भानो तक पाय की पर्वतिकोशियों में गुजता है।

रसियाबालम कुमारी कन्या

महादेव और शेषशायी विका, अगलान के भी मन्दिर है। इसम श्रीमाता, गणपति, महादेव और शेषशायी विका, अगलान के भी मन्दिर है।

अम्बिकादेवी का मन्दिर

अस्विकादेवी का भान्यर प्रति प्राचीन गुष्का में है। कुछ गाधीनण ६०८ प्रधारवेवी भं कहते हैं क्यों कि इस मन्दिर तक ४४० सोहियां बढ़ने के बाद पहुँचना होता है। पार्श्व म महादेवजी का भी मन्दिर है।

इसी प्रकार आयू पर्यः र पायकटस्थर पहान्तः नतानासाय, रमुनावना का मन्दिर, दुस्तवयत्री का मन्दिर, ज्वालादेयां, अद्भगती, हृषिकेश थार्च दवां देवताया के कितन हो देवी मन्दिर, देवालय तथा देवपुकाएँ है। इसके कलावा नीर्य-नरोयर रायकरोक्षा. ऋष्यो श्रीर तपिस्वयों के माध्यम तथा मुख्यं प्राकृतिक सीन्द्यं और धार्मिक दृष्टि में दर्शनीए है। साराण यह कि प्राप्त पर्यंत की भूमि का प्रया-चयार देवताओं धीर ऋषियों की महिमा एवं भामिक वंशव में मरा वहां है। इसलिए हरएक धर्मभेगी हिन्दू पानू हीये में अपन का प्रकर नृतार्थं समग्रता है। जैन मन्दिरों में धार्मिक कल-जिल्ल

कमादर्शन की दिग्ट से हो औन मन्दिर प्रपती। उत्कृष्टता के लिए विस्वविस्यात है ही. जिनके प्रतिसक्ष्म ग्रीर कलाएणं शिल्प को देखलर विदेशी निर्माण-कला विशारद भी ग्राहचर्य-चिकत रह जाते है, जिसकी संगमभंद की कना की तुलना पर केबल तालमहल ही ह्या सकता है। लेकिन कुछ बातों में विशेषक्षों ने इस वाजमहल से भी बटकर बरालाया है। फिर इनकी धातुकला तो प्रद्वितीय है। इन मन्दिरों में केवल जैन सरकृति और जैन धर्म का ही चित्रण नहीं है, बरन् एक ऐतिहासिक युग की वेष-मूथा, रीति-रिवाज और अजन्ता तथा एल्लोरा की गुफाओ के समान भावविन्यास स्रोर नाट्यकला का सागोपाग चित्रमा भी कलाशितप और पन्चीकारी में देखने को मिलता है। मन्दिरों के विभिन्त चित्रते पः में हिन्दू उन्नेको को हिन्दू-धर्म ग्रीर सस्क्रति की मलक भी देखने को मिलेगी, जिन्हें कि २न कुशल कलाःशल्पयों ने चित्रित किया है। श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र भीर नर्शगह अवतार ती कवाये इन सॉन्दरी में बड़ी सुन्दरता के साथ प्रकित की गई है। जिनकी कलापूर्णता देख वरहस सुग्ध कोटारा नाना पड़ता है। कला भीर प्रध्ययन की दृष्टि से तो इन मन्दिरों की कला का चात्रवन महोतों ने भी पूर्ण नहीं हो सकता । जैन महामन्त्री विमलशाह और वस्तुष्यन नेजपाउ - ब्राव् स्र्योक्षे पर्वत-शिक्षर पर ब्रपनी धार्मिक महत्वकांक्षा, पराक्रम और तैस्व के प्रतिकार १६ करें, की धनराजि लगाकर **इन** ग्रमर-चिन्हों का निर्माण कर गए है ग्रोर हिन्दू-अर्फ है आत उनको की सीच थी उसका भी परिचय वे देने से नहीं चूके । ऐसा है बाबू ी ि ंहन्द्र-धम और सरकांत का पुण्य प्रतीक ।

आबू का ग्राधुनिक रूः

बाब वर्वत पर बीसबी शताब्दी में निर्माण की दिष्ट से जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे भाव के बर्तमान स्वरूप में श्राध्निकता की एक नई खाप-सी लगी दिखाई देती है, और उसका महत्व भी सब कहीं श्रष्टिक बढ़ गया है। ब्रिटिश सरकार के आगमन और राजपूताना स्टेट की ऐजेन्सी की स्थापना से प्रावृ राजपुताना और मध्यभारत की ग्रीध्मकालीन राजधानी बन गया है। इसी लिए आब पर्वत पर जहां मन्दिर श्रीर देवालय हैं, वहाँ श्राधुनिक ढंग के महाराजा जयपुर, जोधपूर, धलवर, सिरोही, बीकानेर, लिमड़ी, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, जैसलमेर, खेत्री झादि के ग्रीष्मकालीन महल (Summer Palaces), और ऐजेन्ट ट दी गवर्नर-जनरस, रेजीडेन्सी, ग्रादि की भन्य इमारतें भी है। की डा, नौकाविहार भीर अनुग के आधुनिक साधन भी यहाँ प्रस्तुत है। जहामस्दिरों के घण्टों और बढ़याजों की व्यक्ति सुनाई देती है, वहाँ किसी क्लब से पियानो, वायलिन और यूरोपियन संगीत की भी व्वनि आप सुन सकते हैं। ग्रीव्म-ऋतु में तापमान भस्सी श्रीर नब्बे डिग्री के बीच रहने के कारण, गर्मियां विताने के लिए तीर्थ-यात्रियों के भ्रलावा बहुत-से सैलानी और मनोरंजनप्रिय लोग भी यहां आते है। आज झाबु तक पहुँचना उतना दुर्गम नही रहा है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जैन जनता की २० हजार रुपये की सहायता से सन १६२३ से पक्की मोटर की सडक बन गई है। इसलिए आजकल आब दर्शन के लिए जाने वाले यात्री प्राप्त के मार्थ की उस बीहड़ता और भयानकता की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका कि सापना इन्त से भी वर्ष पूर्व बात्रियों को करना पडता था।

# पांबु का एक कलंकित पहलू

लेकिन आबू की यात्रा का एव क्लॉक्त वश्लू थी है बीकि आज आबू के दर्शनों के शु जान बाली है और इसके लया है आबू के अध्याद कर बाला है और इसके लया है आबू के अध्याद के सिर्मात कर सिर्मात के लिए यात्रियों है है इस विद्यात को एक कर कर के अध्याद की स्वाधिक जनता के शोषण का माध्य बनाए हुए है। आबू लाग वाले अध्यक्ष यात्री को १ कर २३ देखें देखा सिर्मात की राज्य को देना पड़ता है, तब कही वह अपने इन धर्म-मन्दिरों ती गीमा को सु सकता है और इस कर का मारा अध्यक्त सिर्मात पर पहला है, जोक अध्यक्त अध्यक्त से सिर्मात की सिर्मात की स्वाधिक अध्यक्त से सिर्मात स्वाधिक से हम स्वाधिक स्वध्यात से सिर्मात स्वाधिक स्वध्यात से सिर्मात से सिर्मात स्वध्यात स्वध्यात

इस देवन की विशेषता मह है कि आज यह विना किसी शापार पर ही सिरोही राज्य द्वारा प्राप्तियों से बहुत किया जाता है। इस देवत की कहानी भी तिनित्र है। आबू में जैन मिन्दरों के सिजलीक्षों को देवने से पता चनता है कि यहां के मीत्रों की कतापूर्णता और सुन्दरता देवकर प्राप्त में पाच-दें नौ वर्ष पूर्व ही आबू के शासकों को सम्मावना दिखाई दी थी कि कोई भी अध्यक्त परिदर्श के दर्भन पर कर जनाकर पनित्र ताम उठा सकता है, अपवा कि कोई भी अध्यक्त पर प्राप्त पर कर जनाकर पनित्र ताम उठा सकता है, अपवा कि कोई भी अध्यक्त पर प्राप्त पर किया होगा। इसीचिये ब्राह्म से प्राप्त पर प्राप्त पर प्राप्त पर की स्वार पर किया होगा। इसीचिये ब्राह्म से परिदर्श रह की भी प्रकार का कर लेने का निषेध करते हुए है शिलालेक्स जैन मन्दिर

विमल वसही में पाये जाते हैं। ये तीनों लेख चौहान नरेश महाराव लू भाजी के है जिनमें एक सं० १३७२ का और दो सं० १३७३ के हैं। इन तीनों शिलालेखो में महाराव लूमाजी ने माबू के यात्रियों और पूजार्थियों से किसी प्रकार का कर वसूल करने का निषेध किया है, तथा ग्रपने उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत के रूप में बाजा दी है कि वे भी भविष्य में इन मन्दिरों के पूजािंथयों और यात्रियों से किसी प्रकार का कर वसूल न करें। इसी प्रकार का एक दूसरा शिला-लेख जैन मन्दिर में पिललहर में स० १३५० का विमलदेव के नाम का मिलता है, वह भी उपरोक्त भागय का है। महाराणा कुम्भा द्वारा जारी की गई बाजा भी १५०६ के शिलालेख में मिसती है, उन्होंने भी इन मन्दिरो पर करों की भाफी दी है। सं०१४६७ का राउत राजधर का भी एक शिलालेख इसी सम्बन्ध में पाया जाता है। इस प्रकार न्याय और धर्म की दण्टि से आब के मन्दिरों पर किसी प्रकार का लगान का अधिकार न तो सरकार को ही है और न ही सिरोही राज्य के शासको को ही, यदि वे अपने पूर्वजों की शालाओं और इच्छाओं का कोई मृत्य समझते हैं ? इन फरमानों के बाद सबत १६३३ तक सिरोही के शासको द्वार। आबू के मन्दिर भौर यात्रियों पर किसी भी प्रकार के कर का पता नहीं चलता । सबत १६३३ में ही पहली बार ग्राब यात्रियों पर राहजनी के भय से बाबू मार्ग पर चौकियों का प्रबन्ध किया गया, जहाँ से कि मात्रियों की रक्षा के हेतू राज्य के सिपाही यात्री-दलों के साथ-साथ आया-जाया करते थे। प्रत्येक चौकी पर यात्रियों से चौकियों का टैक्स लिया जाता था. जो सब मिलाकर ग्राठ ग्राने था। लेकिन यही टैक्स पाच साल बाद सबत १६३= में बढ़ा कर १ रु० २ आर्ने ६ पाई कर दिया गया। इस प्रकार इन चौकियों के नाम पर निरोही राज्य द्वारा खाब के यात्रियों से यह धार्मिक कर लिया जाने लगा। लेकिन तब इस कर का उतना अन्यायपूर्ण रूप नहीं था, जितना कि बह आज है। उन दिनों यदि यात्रियों को मार्गमें चोर ग्रीर डाकुओं के कारण किसी प्रकार ग्राधिक क्षति उठानी पड़ती थी, तो कहा जाता है कि उस समय राज्य उसका वाजिब मुखावजा भी देता था। यह टैक्स उस समय केवल रिशिकिशनजी से देलवाडा-अचलगढ़ के मार्ग पर ही लिया जाता था और यह कम सन् १६१७ तक उसी प्रकार बारी रहा।

सन् १९१० में जब आजू की कुछ भूमि बिटिश सरकार द्वारा निरोही राज्य से लीज पर से ली गयी, और बही बिटिश सरकार के सैनिक तथा अधिकारी गण आने जाने लगे और मार्ग की देखरेल भी जब विटिश सरकार ने अपने हाथ में बैंदी ली, तो निरोही राज्य के रिशामित किश्वन से अवलगढ़-देलवाहा के मार्ग पर से अपने हाथ में बैंदिश हो जब हिटिश सरकार के सामने यह प्रकास के सब स्वाह हो कि यह टेन्स बसूली आबिर अब किस प्रकार जारी रखी जाए। इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान निकासकर इस कर को, यब अलग चौदियों द्वारा बसूल किस अनार जारी रखी जाए। इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान निकासकर इस कर को, यब अलग चौदियों द्वारा बसूल किसे जाने का साधन न रहने के कारण बहाकर एक मुस्त र र० ने आने र प्रवाह में प्रवाह के साथ से साथ हो साथ यह सोचकर कि पर्धेज, सरकारी अकसर और कर्मचारी दस टेन्स पर बलेड़ा उठावे, इसनिए सिरोही स्टेट ने इस कर से समस्त सूरोपियनो, एएलो इधियती, राजपूताने के राजा-सहाराजाओं तथा जनके राजकुमारों को मुक्त कर दिया। ऐसे साधु-मं-यानियों और बाह्यभों

पर यह कर भनिवार्यन रहाजिनके पात बिल्कुल पैसाही न हो और वो झपयंसेकर कह सकें कि हमारे पास पैसानही हैं। सिशेही राज्य की प्रजासे भी यह कर आंशिक रूप से लियाजाने लगा।

उपरोक्त संशोधनों के यहचातृ इस टैम्स का स्वरूप यह हो गया कि वह सब वियोष रूप से दर्शनार्थी धोर तर्दृहस्य हिन्दू धीर जैन यात्रियों के ही उत्तर विशेष प्रार के साथ लालू हो गया स्वीति धामो-द स्वीत है साथ लालू हो गया स्वीति धामो-द स्वीत है साथ लालू हो गया स्वीति धामो-द स्वीत है साथ लालू हो गया सी स्वीति धामो-द स्वीत है साथ लालू हो एक कर सिंद्र प्राप्त के साथ सिंद्र है सिंद्र स्वीत स्वीत् है सिंद्र स्वीत है सिंद्र है सिंद्र स्वीत है सिंद्र है सिंद्र स्वीत स्वीत है सिंद्र है सिंद्र है सिंद्र है सिंद्र है सिंद्र सिंद्र है सिंद्र है

जहां इस नये मार्ग के निर्माण ने यात्रियों के जिल्ल आबू का मार्ग सुगम भीर निरापद हो गया, भीर सिरोही राज्य में भी सारे प्रबच्च भीर रक्षा की जिल्लेयारियों समाप्त हो गई, बहुं प्रवच्य में भी सारे प्रबच्च भीर रक्षा की जिल्लेयारियों समाप्त हो गई, बहुं प्रवच्य प्रयास के कार कर कही सीमित नहीं रहा, बरन् इस नई सहक के बन जाने से ज्यों-ज्यों यात्रियों को सक्या मं बृद्धि हुं, लोगों में मार्ग मुगम हो जाने से आबू तीर्थ की दर्शनलालता बड़ी, त्यों-स्यों यह घोषण का बोत भीर भी लामदायक होता गया। लेकिन यह टैक्स विक्रमण त्यार से प्रयास के स्वाप के निर्माण का का लाभ ठठा कर सिरोही राज्य ने मार्ग पर मोटरों, लारियों, तोर्गों, रिश्यामी और बैनगाडियों भादि के चलाने के लिए ठेकेशारी की प्रयाक्षाम कर दी और ठेकेशारों ने मोर्टा-मोटी रक्षामें पर ठेके देकर अपनी और संवारियों के प्रयाक्षाम कर दी और ठेकेशारों ने मोर्टा-मोटी रक्षामें पर ठेके देकर अपनी और सं सवारियों के पुगने और चीनुने किराये बीफकर पैसा ऐठना शुरू कर दिया। राह टैक्स, करटमस् इसूटियाँ, नाकेशारी भादि टैक्सों का भी बाजार मर्ग हो गया भीर घव भी आबू की बार्गिक महानता की स्वारियों में पिक मोपण का माधन बनाने की सिरोही के बाराकों की मनोकृति बढ़ती ही चली आती है।

ष्राज इन टैक्सों और ठेकेदारी की प्रधा के कारण तीर्थयात्रियों के लिए घायू की साधा जितनी सुगम हुई, बतनी ही परेशानी धौर विडब्बनापूर्ण भी हो गई है। घपने ही मन्दिरों धौर तीर्थों के दर्धनों के मार्ग में राज्य की घोर से इन अकार के टैक्स और विडब्बनाएं देलकर यात्री के हुस्य की वामिक प्रावनाधों को स्थान-स्थान पर नद अपसानपूर्ण ठेस लगती है, तो वह स्थाकुल हो उठता धीर क्षोचने लगता है, कि उसके धर्म में न्या दतनी भी ताकत नहीं कि वह प्रपने प्रमिद्दों के स्वीन स्वतंत्रतापूर्वक कर सके ? किर इन टैन्झों का भार उन गरीव गृहस्थों पर तो धीर भी कुरी तरह पटना है, जो कौडी-कौड़ी जोडकर घालू पर्वत की शीर्थयात्रा धीर दर्शनों के हेलु खाते हैं।

ग्राबुके समान तीर्थयात्रियों ग्रीर देव-दर्शन पर कर के उदाहरण भारत में शायद ही कहीं देखने को मिलें। हिन्दुमों के बड़े-बड़े तीर्थ ग्रीर घामिक स्थान रियासतों मे हैं, जहां कि करोड़ों की सम्पत्ति है और लालो यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते है, लेकिन ऐसी धाधलेबाजी और करों के जबादरण कही देखने को नहीं (बलते । हैद गबाद निजास सरीखी मुस्लिस रियासत में भी हिन्द-संस्कृति के अमर चिन्ह अजना और एत्सीरा की कलापूर्ण गुकार्य है जिन्हें लाखों यात्री ग्रीर कलाग्रेमी देखने जाते हैं। लेकिन इस मुस्तिय रियासन में भी उस प्रकार प्रत्वित दस के कर इन स्थानों पर नहीं हैं, जोकि एक बड़ी आय का नायन बनाए जा सकते हैं। इसके विपरीत यह रियासत प्रतिवर्ध इनकी रक्षा और प्रवन्य-कार्य भे हुआरा रूप्या अर्च करती है। प्रभी हाल ही में क्रांता गफा के जिनों के रंग उलाड जले थे, जिन्हें फिर से इस रियागत ने लाखें। इपया **सर्च कर इटली आ**दि स कारीगर बुलवाकर रंग वरवाया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि बहां जैन तीर्य नही है। रियासत में जीनयों का कुन्तल गिर सरीका प्रशिद्ध तीर्थ भी विद्यमान है जिसकी बापा के लिए भारतवर्ग से लाखी जैन गात्री चीत वर्ष बाल है। रियासत ने जैन बात्रियों की मुविधार्यमाटर है। पर्काण मो कुल्लालीकि तक बनायक है और ग्रामी द्वाल ही में इस जैन-तीर्थमें पानी के प्रभाव का दर करने के लिए हजार। स्पर्धा सर्थ कर विश्वाल जालाब और ह्युबबेल्स का प्रवस्थ किया भवा है। वेहिए दुसरो अर बाब समीक प्रसिद्ध हिन्दु श्रोर जैस सीधे के प्रति सिरोही सरीखी हिन्द रियासन का यह पर्वद ह

धार्मिक अधिकारो का प्रान

 प्रस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे, प्रथवा वे इतने कठोर धौर भवानक हो सकते हैं कि हम चिरकाल. तक उनसे मुक्ति न पासके।

धान्द्रनीष के सम्बन्ध में आज जैन-समाज बैतन्य हुया है। उसन इन करों के बिक्द धान्द्रोनन उठाया है और जैनियों के इस जान्द्रोसन और विदेश के पीक्ष केपन जैन-मन्दिरों का ही नहीं, बरन् हिन्दु मी और जैनियों के संयुक्त तीर्ष का हित निहित है। बादू पर्यन पर हिन्दु मी का प्रधानक स्थान और वेदानथः चीन्द्रों से कही घषिक ही है एवं ने घपनी ममता के बारण हिन्दू माँ में एक विशिष्ट गान सकते हैं। बादू गींथ के टंबगों के माय तहा हुए लाल जैनियों का गम्बन्य है, बहां भागत की एक सबसे बड़ी प्रधिक्त होते हैं। बहु सुक्त का ति के करों है। हिन्दु मों मा भी निकट सम्बन्ध है। बादू मिन्द्र मों में करों के विराध में उठाये गये भाग्यों का भी निकट सम्बन्ध है। बादू मिन्द्र में करों के विराध में उठाये गये भाग्यों का भी निकट सम्बन्ध है। बाद से स्वर्ण के स्वर्ण के वित्र हाथ बढ़ाया है। वेद से (दुई में मी की में सहता है) से उना में हिन्दु सम्बाध भी उना ने निक्त साथ सहता है। बीर मी निक्त से पहले हों भी पीन की स्वर्ण की साथ से पहले हैं। बीर मी निक्त से पहले हों भी प्रकार कि साथ हिन्दु की भी प्रकार कि साथ साथ है।

# श्री ऋाबू तीर्थ टैक्स विरोधी कांफ्रेंस

पहा तारीक २०१२-२६ का भी छात्र मीन्दर देखा निर्माण जनकत्व कर्मबीर लावा तमसुखरायकी जैन देहलां वाना की अपवता में करने का निर्माण क्या गण है ! उन्स कार्क स्व को केंद्र मकल बनाया जाय इस सम्बन्ध में विचार करने के तिल नार्यार्ग्य केंद्र एक मीटिन ताक रूप की भी महाबीर प्रेत में बुनाई गई । दिगम्बर, इंद्रशास्त तथा रंगानकाली तीनों सम्प्रदार्थों के करीब ४६-२० बादमी इस्ट्रेट हुए । सर्वानुमति से निम्म कार्रवाई हुई: —

ता० २४-२५-२६ जनवरी को उका कान्फेन्स का अधिवेशन बूलाया जाय !

निम्न पदाधिकारियो का चुनाव हुआ। .--

श्रध्यक्ष कर्मबीर लाला तनस्खरायजी

स्वागताध्यक्ष रा. व. सेठ चम्पालालजी साहब के सुपुत्र श्रीमान

बा० तोतालालजी सा. रानीवाले

उपाध्यक्ष श्रीमान सेठ शंकरलालजी सा० मुस्सोत ... जदयचन्द्रजी सा. कांक्ट्रिया

,, उपन्यास का नार्याः स्वागत मंत्री ,, पम्नालालजी सा. जैन वी. ए , एल-एल. बी. वकील

,, मोतीलालजी सा० हालाखण्डी उपमंत्री ,, जेंदरीलालजी कॉस्टिया

" चम्पालालको जैन

संयोजक कोषाध्यक्ष ,, विमनसिंह जी लोड़ा ,, मूलचन्दजी सा० मुणोत

स्वागताध्यक्ष

, मानमलजीगोदा .. शोभाचन्दजीभारिल्ल

,,

,, शाभाचन्दर्जाभारित ,, पुखराजजी सजान्ची

"

,, जननमलजी भड़ारी ... इन्दरचन्दजी गगवाल

,,

मूलकराजजी जैन बी. ए , एल-एल. बी.

,, आन्ति लालजी सेठ ग्रांदि ३५ सञ्जनों की स्वागत समिति बनाई गई!

उपस्थित सभी सज्जनों ने पूर्ण उत्साह से सेवा देने का वचन फरमाया !

स्वागत समिति ने ऋपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है !

ता॰ १-१-४२ को स्वायत समिति की दूसरी मीटिय होगी जिससे सब कमेटियो का चुनाव होगा।

श्री सेठ शकरलालजी मुणीन, मोतीलालजी हालालण्डी, जबरीलालजी कास्टिया श्रादि का उत्साह स्तुत्य है ?

बहुत शीघ्र पडाल तथा प्रचार कार्य प्रारम्भ होने वाला है ?

इन्ही तारीकों में भी भ्रोमवाल जैन होस्टल के छात्रों के लिए भी उपयागार्थ बनाय हुए भी धसूनालजी स्मारक भवन का उद्घाटन धूगपाम से होगा। साथ ही प्रवेशोत्सद, प्रकण्ड जैन कान्केस्स तथा कवि-सम्मेलन एवं व्याब्यान प्रतियोगिता घाटि घनेक प्रायोजन विये जायेंगे।

श्रीमती लेखवती जैन, प॰ जुगलिक्सीरजी मुखस्वार, प॰ दरवारीलालजी महास्मा, भगवानदीनजी, बा॰ जैनेन्द्र कुमारजी, श्री धर्मधन्दवी सुराणा दी. ए., एन-एस. वी. बकील सिरोही, श्री ताराधन्दजी दोपी म्रादि जैन सञ्जनो के प्रधारने की सम्भावना है।

सम्भवतः इस ग्रवसर पर वीरपुत्र स्नानन्दसागर जी महाराज भी पथार जावेगे।

प्रत्येक श्रीसप को चाहिए कि इन ब्रवसर पर अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को इस पुष्प कार्यमें भागलेने भवस्य भेजे। यह टैन्स नहीं हमारे लिए भागे कलक हैं। इससे मुक्त होने काप्रयक्त करनाप्रत्येक जैन का धर्म है।

सयोजक-चिमनसिंह लोढा

"यह पुन समञ्ज का सुन है। इस जमत में बही समाज जीवित रह सकता है वो समित्रत समजान धीर सम्बितानी होगा। माज हम इस जमह जिस उत्तम कार्य के दिवे एक्षित हुए हैं, वह चीज उन महापुरुषों की बनवाई हुई है जिन्होंने मांडू पर्वत के म्रास-पास की दिलवाड़ा की भूमि पर करोड़ों रूपये का सोना भीर बांटी विद्यावर प्रभनी तलवार के बल पर जगत विच्यात





# जा निकेषप्रता स्वनामधन्य नः मः णितस्य जी सब्हेशी बस्तर्षे

बाकाहाती काछेल्स के अवसर पर

# लाजा तनसुखराय जो

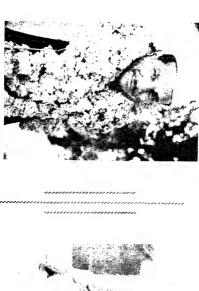



विरता मदिर मे

मन्दिर बनवाये थे। हमारा धर्म धौर कर्मच्य है कि हम उनके बनाये हुए स्मारकों को कायम रखने के लिए हर प्रकार का त्याग करें। यह हमारे लिए सुवर्ण धवसर है। यदि हम संगठित होकर कुछ कर गये तो जैन-जाति का भौरव बढ़ेगा। यदि हमने कुछ नहीं किया हो माने वाली सतानें हमें धवकारेंगी, कहेगी कि हमारे पूर्वजों से धवने मन्दिरों की भी रक्षान हो सकी।" इन शब्दों के साथ प्रसिक्त भारतीय बाबू टैक्स विरोधी सम्येजन के सभापति लाला तनमुखराय जैन ने अपना प्रमावशाली साथण समाप्त किया।

टैक्स का विरोध करते हुए धापने कहा— धाबू के जैन मन्दिरों के विषय में समाचार-पत्रों में काफी प्रकाश द्याना जा चुका है। धाज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिवित्त नए-मए टैक्स देते रहें और एक दिन ऐसा धाए कि टैक्स तथा बन्धन इस कदर बढ़ जावें कि साधारण भाइयों को इन मन्दिरों में पूजन-प्रकाल तो क्या दर्शन करना भी दर्जम हो जावे ?"

#### उपाय--सत्याग्रह आखिरी सीढी

इन मनुष्य देश्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय में में अपने विकार समाचारपत्रों में पहले प्रकट कर जुका हूँ। मेरे पास बहुत से पत्र आये जिनमें मेर भाइयों ने सत्यायह करने की सम्मित दी है। इस विषय में मेरी सम्मित यह है कि सबसे प्रवम मायदमक है कि तमाम सरप्रदायों के जैनो की एक शनित्वाली समिति बनाई जाय वो इस काम को प्रपने हाय से से। इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियों बनाई लायें तांकि काम सुचार रूप से प्रदार किया जाय। इसके परचात् समाज के धनी-मानी महानुभावों का एक हेपुटेशन राज्य के अधिकारियों से मिलं भ्रीर उनसे प्रायंत्रा करें कि वह समुचित टैक्सों को कम करें। यदि बेपुटेशन को सफलता न हो तो फिर सारे देश में इसका मान्दोलन किया जाए और एक दिन नियत करके विरोधी सभाय की वायें। उस दिन प्रस्ताव पास किये जायें और उनकी प्रति प्रायत सप्ताप्त की पास मेजी जायें। यदि इससे भी हुछ सफलता न हो तो फिर धन्तिम योजना सप्ताप्त की पर जताती है जिसके निये मेरे मित्रों ने मी हैरराबाद के धार्य सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमें भी उसका मनुकरण करने के लिये निल्ला है। परनु हमें इसमें बल्दो नहीं करनी चाहिये। हैरराबाद तथा भागतपुर के मोचों का जिक एवं उनकी सफतता के साथने संगठन की विस्ता पर क्ला इसार के धार्य स्वापन की विस्त पर स्था दिया।

# सम्मेलन की कार्यवाही

धानू मुडका विरोधी यह सम्मेलन शत २३ जनवरी सन् १६४२ को बड़े उत्साह से क्यावर में हो गया। श्री तनमुखराव जैन (देहली) सभापित थे। वहीं धापका धानदार जुलूस िकता। रात को व दूसरे दिन कार्यवाही हुई। इस सम्मेलन में श्रीमति लेखादती जैन, भूतपूर्व एप ० ए० (पंवाब), श्री धनितप्रसाद जैन, सेठ हीरालास जी काला, ला॰ हेमचन्द्र जी जैन, बासर नन्दलाल धादि जैन नेतायों के भाषण हुए। निम्न चार प्रस्ताव पास किये गये।

## स्थायी विरोध समिति का निणय

यह सम्मेलन बाबू (देलवाड़ा) के विश्वविक्यात जैन मन्दिरों के यात्रियों एवं दर्शनाधियों पर समे हुए बुंडका टेक्स को हटाने के कार्य के हेतु एक स्टेडिया कमेटी की योजना करता है। इसके सदस्यों की संख्या ४१ नदस्यों तक होनी ब्रीट दक्के समापित थी तनसुखराय जी जैन हैं। इसके दो मन्त्री रहेने जिनमें एक प्रधान मन्त्री व दूसरे कार्यालय मन्त्री होंगे। इसका मास्तिस समापति व कमेटी को इस विश्वय ने पूर्ण क्रांपकार व स्वतन्त्रता देती है।

#### स्वीकृत प्रस्ताव

#### इस अरिये को हटाइये

साबू मुडका विरोधी यह सम्मेनन महभूस करता है कि साबू (देलवाड़ा) पर स्पित विरव विक्यात जैन भिन्दिरों के यात्रियों एवं दर्शनीचियों से मुडका के रूप में जो कर लिया जाता है वह कलिंदत है धौर उनकी उन्योगिता भी नहीं है क्यों कि स्स मुंडका का जो रूप कुछ वर्षों पहले चौकी व शोलां के गया, वह सब नहीं रहा है। दक्कों सिक्त जित्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि सिरोही राज्य ने इक्कों सम्ती साम का एक जरिया बना तिया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। यह विशेष रूप से जैंनों की धार्मिक स्वतन्त्रता का धारतक है क्यांगि यह हर कीन, हर जाति यहर विभार के लोगों से लिया जाता है। इमित्ये यह का मेंसिस सिरोही नरंस से सानुरोध निवेदन करती है कि इस सपमानजनक एवं धमंत्रातक टैक्स की हटायें।

# मुनिमण्डल से नेतृत्व का अनुरोध

यह सम्मेलन धनुभव करता है कि जैन समाज में मुनि-मण्डल का एक विशिष्ट स्थान भीर मद्वितीय प्रभाव है। इसलिये यह सम्मेलन उनसे सविनय प्रार्थना करता है कि वे झाबू मन्दिर र्टक्स हटाने में सिक्रय भाग लेकर इसे सकल बनाने में सहयोग दे ।

#### ग्रध्यक्ष का श्रोजस्वी भाषण

ब्यावर २३ जनवरी । धाव रात को दिल्ली घ्रह्मदाबाद ऐक्सप्रेस से धावू मन्दिर टैक्स विरोधी सम्मेलन के समायति लाला तननुखराय श्री जैन यहाँ पहुच गये । ११ वजे को ठितुरती सरदी में भी सम्मेलन के प्राथकारियों धीर जैन भाइयों ने धापका खागत किया । प्रापके साथ धीमती सेववती जैन, लाला हेमचन्द्र जैन वेबरमैन मकॅट्टाइल एसोजिएसन देहनी, ला० रत्नछाल जैन मनी जैन प्रेम सभा, डा० नन्दिकशोर धाफिस सेकंटरी घ० भा० जैन परिषद् धादि भी पाये हैं।

इन प्रमुचित टैनसों को कैसे दूर कराया जाय ? मेरे वास बहुत से पत्र आये है जिनमें मेरे भाइयों ने सत्याद्वह करने की सम्मति टी है। मैं जबाबी जमा खर्च पर विश्वास नहीं करता मैं तो कार्य को कार्यक्ष में परिचित करना चाहता हूँ। किसी बडे काम करने के लिये सबसे पहले साहस, उत्साह भीर संगठन की भावस्थकता है। मैं तो समान भीर देश का सिपाही हूँ तथा भाष महानुभावों की भाशा से भाषा हूँ। भाष निर्णय करके बतादेरे मुक्तसे क्या सेवा चाहते हैं। टैक्सों के हटवाने के लिये क्या करना हैं?

इस विषय में मेरी सम्मित यह है कि तवाम सम्प्रदायों के जैनों की एक शक्तिशानी समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाय में ते । इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियां बनाई जाय, ताकि काम सुचाक रूप से किया जाय । बिना संगठन के कोई काम सफन नहीं हो सकता । इकके पश्चात् समाज के धनी मानी महानुमानों का एक देपुटेशन राज्य के प्रियक्तारियों से मिले और उनते शार्यना करे कि तह प्रमुचिन टेल्यों को कम करें

# जगह-जगह स्वागत

ता० २६ जनवरी सन् ४२ को श्री लाला तनसुजरायजी जैन प्रातःकाल बहसदाबाद एक्सप्रेस से प्रयने मित्र तथा प्रतिनिधि श्रीमती तेव्ववती जैन, एक्स. एम. एस. ए. श्री० हेमचन्द्र जी जैन वेयरमेन मकेंटाइल एसोशियंशन देहली, श्री प्रजीतप्रवाद जी जैन सुपुत्र लाला महावीर प्रसादनी टेकेदार देहली, श्री लाला रहनलाल जी जैन मंत्री जैन मित्रमंडल, श्री माशीवक्रयरमाद जी जैन एम. ए., डा० नर्दाकशोर जी, एस. पासनाम जी आदि के साथ रवाना हुए। देहली पर सापकी विदाई बड़े जीर-बोर के साथ हुई मानो कोई बीर किसी युद्ध में लहाई के लिए जा रहा हो। आपकी कुन्छारों के साथ दिया जिया गया।

जयपुर पहुँचते ही यहा के तमान जैन भाइयों ने झानका वानवार स्वामत किया धीर सबने यह कार्कन्म सन्धी तरह सफन हो इसकी जूब चर्चा की। यहा से गाई। किवानपढ़ रहुँची। सहां पर भी पहिंन हो से झापके स्वामत की सन्धी नैयारी कर रक्की थी। याड़ी पढ़ेंचते ही सारा जीटका से जयपत की सन्धान की हार, बाब आदि के साथ आपका स्वामत किया गया। कोटो भी लिये गये। किवानगढ़ से गाड़ी घड़मेर पहुँची। यहां पर भी कुन्नहारों से आपका स्वामत किया गया। तोटो भी लिये गये। किवानगढ़ से गाड़ी घड़मेर पहुँची। यहां पर भी कुन्नहारों से आपका स्वामत किया गया। रात को करीब १२ वर्क आप स्वायद पहुँची। इस कड़क सिर्द में इस कार्कन्त संयोगक श्री० विमानित श्री लोगों, भी० गीतीलालंबी हालावर्ण्डी थारि स्वायत कार्यों से स्वायत किया पर सामत किया। प्रात्काल १० वर्ज को लालाव्डी करस्य बहुद देवन से पाइयों ने प्राप्त का बहुव बहिया स्वायत किया। प्रात्काल १० वर्ज लालाब्डी का सामदा प्राप्त स्वाय। प्रात्काल १० वर्ज लालाब्डी का सामदा प्राप्त से प्राप्त स्वायत किया। प्राप्त साम वर्ज से होता हुंधा भेवाडी दराजे के पास सेट कुन्यसमलबी लालचन्दनी की बगीची में समाप्त हुंधा। रास्त में प्राप्त वर्ष्य प्राप्त साम कोटो धादि का भी प्रवन्ध किया गया।

रात्रिको ठीक ७।। गर्जे पंडाल में आबू मन्दिर टैक्स विरोधी कांफ्रेन्स का ग्राधियेशन प्रारम्भ हुआ । प्रथम मंगलाचरण के बाद स्वागताच्यक्ष श्रीमान् सेठ तोतालालजी सा० रानीवाले का स्थाक्यान हुमा। परचात इस सभा के समापति कमंत्रीर ताला तनसुकरायजी का सारगर्भित स्थाक्यान हुमा। इसके बाद धावण्ड जैन परिषद् के स्वागताच्यल श्री० सेठ हीरालाल जी काला का भाषण हुमा और किर इस परिषद् के समापति उत्साही श्रीमान हेमचन्द्रजी जैन चेयरमेन मर्केन्टाइल एकोसियेलन देहनी का द्याक्यान हुआ। डा० नव्हिक्शार सा० ने जैन समात्र के धावण-धावण किरकार साथ कि स्वाप-धावण किरकार साथ विद्या। अन्त में पं० रामवालजी का जोशीला ब्याक्थान होकर धाव को कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रातःकाल ठीक ६ वजे सभापतिजी के स्थान सब्बेक्ट कमेटी की मिटिंग हुई जिसमें चार प्रस्ताव पेश हुए धीर उनके ऊपर चर्चा की गई। टोपहर को पंडाल में खुला प्रधिवेशन हमा।

प्रारम्भ में मंगलाचरण के बाद बाहर के घाए हुए करीब १५० संदेश सुनाये गए। इन संदेशों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता की सहातुमूर्ति प्राधक के प्राधक दिखाई देती है। इसमें जैन व जैनेतर बडे-बड़े भनीमानी व विद्यानी करिया है। प्रस्तावकों ने प्रस्ताव देश किये भीर जनके ऊपर जोशिल व्याव्यानी के द्वारा उनका घन्छ। विवेचन किया इसी प्रकार समर्थक व प्रमुमोदकों ने भी खुद जोरदार भायलों के द्वारा उनका घन्छ। विवेचन किया हो प्रकार समर्थक व प्रमुमोदकों ने भी खुद जोरदार भायलों के द्वारा विवेचन किया। तमाम प्रस्ताव सर्वानृतत से पास हुए। प्रस्ताव प्रमाय प्रकाशित किए गए हैं। इसमें श्रीमती नेखवती जैन, वुखराज जी सिधी, बाँठ नरस्वालजी, प्रमंचन्द्रजी सुराण, राजमानजी लोडा स्वादक जैन जब धरमेर, प० रामकुमार जी, प्रमानितह जी लोडा, देवीचन्द्रजी जैन, मुकुट विहारीलाल जी आगंद प्रादि के बहुत ही मनोहर आवश्यात हुए।

# ब्यावर का भाषरा

जो स्वादवाद् मंबक के प्रतिभा मई छुवि धाभ है। जो रिद्ध सिद्ध प्रकाशदायक वदनीय ललाम है।। निताप्रात तिनके स्मरण से होना प्रयुवं ललाम है। उन महाबीर जिनेश को अदासमेन प्रणाम है।।

द्यापरगीय बन्धुमी तथा माताओ ग्रीर बहनी !

इस समय जैन जानि की दया धति शोचनीय है। हमारे पान सब कुछ होते हुए भी हम धपने देश में प्रपता ध्यिनत्व कायम नहीं रख सकते। युद्ध भारत के द्वार पर धा गया है। सस्तार की स्थिति डॉवांडोल है, इस समय प्रश्येक कार्य को बहुत सोच-सम्भक्तर करने की अस्यत धावस्यकता है। धान हम इन बात पर विचार करने के जिए एकत्रित हुए हैं कि हम जाति के धान, गान तथा प्रपने पूर्वजों के बनाए हुए धर्मस्थानो और स्मारकों को कैसे मुरक्षित रख सकते हैं। उन दीरों की संतान जिन्होंने मारत-पूमि पर राज्य किया है और सिकन्दर जैसे दीर राजा को जो जूनान से गोरोर को फतह करता हुआ ईरान दर विजय पाकर भारत को परावित करता पाहता था, मारत से लड़ेड़ भगाया था। क्या धान वह जाति हस करद नमुंतक हो गई है कि स्व प्रमुद्ध को के बनाये हुए धर्मस्थान, देशालय तथा स्नारको की भी रक्षा नहीं कर सकती मिंद यही दया रही तो एक दिन घारेगा कि हमारे घरने-प्रपत्न नगर घोर खान के मिंदरें ता धर्मस्थानों का भी यही हाल होगा। कोई भी शवितवान सनुचित कप से हमारे मन्दिरों धीर धर्म-स्थानों पर कब्बा कर लेगा और कहेंगा कि हता देशवा ये सा वीत तो फिर दर्शनों की आजा मिलेगी। इस समय हमारे सामने पानू रोड पर दिलवाड़ा के जैन मन्दिरों का उदाहरण उपित्वती है।

साकू के जैन मन्दिरों के विषय में समावारयों में काकी प्रकाश झाला जा चुका है।
आज तो यही निर्णय करना है कि नया हम दमी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिवित्त ,नए-नए टैक्स तैत रहें भीर एक दिन ऐसा प्राण् कि टैक्स तथा बग्वन इस करद वड़ जावें कि सामारण माइयों को इन मन्दिरों में पूजन-प्रशाल तो क्या दस्तेन करना भी हुके हो जाय। नेरा अपना यह मनुमान है कि मानू रोड पर जो इस प्रकार टैक्त बढ़ा है तब हमारे ससंगठन, लापरवाही भीर दक्तू मीति के कारण बड़ा है। यदि सब भी इस और ज्यान निया गया तो भय है कि हम कही इससे भी निक्तुन हाज न थो बैठ जैसा कि इन मन्दिरों के साथ जो यांव नगे हुए ये उनका इन मन्दिरों के साथ माज कुछ भी सबंग नहीं दील पहता।

इन प्रतृतिन टैक्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय में में अपने विचार समाचार पत्रों में पहले प्रकट कर जुना हूँ। मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं जिनमें मेरे आइयों ने सत्यापह करने की सम्मति दी है। मैं जबानी जना-चर्च पर विश्वास नहीं करने वाला, मैं तो कार्य को कार्य रूप में परिणत करना चाहता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि संसार में कोई बात असम्भव नहीं है। परानु किसी बड़े काम करने के लिए सबसे पहले साहम, उत्साह और संगठन की आवश्यस प्राप्त है। मैं तो समाज और देश का एक विषाही हूँ। आप महानुभावों की भाशा से माया हूँ। आप निर्णय करके बताइए गुक्तेंस क्या सेवा बाहते हैं। टैक्सों को हटवाने के लिए क्या करना है।

इस विषय में में गी सम्मति यह है कि मतने प्रथम को अपने हाव में ले । इसके द्वारा में कैं नी की एक सिक्तमाली समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाय में ले । इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितिया बनाई नाये ताकि काम मुख्य कर पर हाय में ले । इसके द्वारा आय । विमा संगठन के कोई काम सकत नहीं हो सकता । इसके पदबात समाय के धरी-मानी महानुसाय का एक वेट्ट टेया ने किया के धरी-मानी महानुसाय का एक वेट्ट टेया ने किया के धरी-काम सकत नहीं हो सकता है से तो किया निर्माण का प्रयोग कर किया हो हो हो किया है से स्थान प्रयोग किया जाए की एक वेट टेया में इसका प्रयोग किया जाए की एक एक विभाग किया जाए की एक विभाग के पास किया ना किया जात की प्रति प्रस्ताव पास किए जाये और उनकी प्रति दियासत तथा सकार के उच्च अधिकारियों के पास में बी जायें।

यदि इससे भी कुछ, सफलतान हो तो फिर प्रन्तिम योजना खत्याग्रह की रह जाती है

जिसके लिये मेरे बहुत से मित्रों ने भी हैदराबाद के धार्म सत्वायह का जदाहरण देकर, हमें भी उसका अनुकरण करने के लिए लिखा है। परन्तु हुएं इसमें जहनी नहीं करनी चाहिए। सत्यायह को किस प्रकार परिष्म्रम करके सफल बनाया था धाप सबके सामने हैं है हवारो बीरों ने अने आपको प्रसन्तात के साम सत्यायह को किस प्रकार परिष्म्रम सत्यायह कां किस पित्र प्रमान अपने अपने प्रसन्तात के साम सत्यायह कांग्रे के लिए पेश किया, आर्यकायी माइयों ने लाखी कारण दान देकर मान्दोलन में जान दानी, सर्वययम मार्ग सत्याज के सर्वनाय नेना थी नारायण व्यामी औ महाराज धर्म की रक्षाय हैदराबाद के सत्यायह में स्वा गुरुकुल और कानेओं के विद्यार्थी सब कुछ छोड़कर सत्यायह में सिम्मिलत हुए। इन सबने प्रविक्त सकता की कुल्जी यह यी कि आर्यवमाज के चोटी के नेता और धरिक वर्ग व्यव सव्यायह को सहानुभावों के के का जो का प्रभाव रियासत तथा जनना पर पड़ा। जनना ने दिन लोलकर जन भीर पन में सहयोग दिया। अपने में रियासन को होन माननी परिं।

हिंदू महासभा का भागलपुर का मोर्चा तो कल की ही बात है हिंदू महासभा के प्रभान बीर सावरकरंजी से लंकर सारे हिंदू नेता अपने घरिणवारों की रक्षार्य भागलपुर में जा हरे, विनमें बिटिया सरकार के ज्यापात्र मर भीर राजा भी सम्मिनन है, अपने अधिकारों के प्रभन जीवन-मरण की समस्या सम्मक्तर वहां विरक्षार हो गए। किंदु नेताकों के इस ल्याम ने सारे भारत की संस्थाओं की सहानुपूर्ति प्राप्त कर नी मीर दिशार गवर्नर के इस कार्य की सारे भारत की संस्थाओं की सहानुपूर्ति प्राप्त कर नी मीर दिशार गवर्नर के इस कार्य की सारे भारत में निन्दा हुई। बया जैन सवाज के पास गरू नव तरवारी है ' में तो यह समस्ता हूं कि धर्म स्थान तथा वेता वेता की सवाज निरक्ष में विराप्त स्थान तथा वेता कि स्थान तथा के स्थान तथा वेता के स्थान तथा वेता के स्थान तथा की स्थान कर ना जनता पुण्य का कार्य है जितना कि खपनी नरक में से स्थान तथा की स्थान करका है है कि पास साधुक्य स्थान का साधुक्य स्थान स्थान के स्थान स्थान के साधुक्य स्थान की साधुक्य स्थान का साधुक्य स्थान की स्थान की साधुक्य स्थान की साधुक्य स्थान की साधुक्य स्थान स्थान की साधुक्य स्थान साधुक्य स्थान स्थान के साधुक्य स्थान की स्थान साधुक्य स्थान स्थान स्थान स्थान साधुक्य स्थान साधुक्य स्थान स्थान स्थान साधुक्य स्थान साधुक्य साधुक्य साधुक्य स्थान स्थान साधुक्य साधुक्य

 हुई है। जैन समाज घपने प्रथिकारों को भूल गया, स्वाभिमान जाता रहा, शक्ति कीए हो गई, रमों में से बीरता का रक्त नुष्त हो गया। जिसके बीरों से संसार कपकपाता था, जिस जाति के बीरों ने जैन थर्म की घ्वास संसार भर में फैहराई थी बाज वह जाति नपुंसक और कायर कहलाए भीर उसके धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा जाय, कितने सेद की बात है।

किसी समय में जैन थीर भीर महात्मा के नाम से पुकारे जाते ये प्राज उनको बिनया और वक्काल में नाम से पुकारते हैं। वास्तव में जैन धर्म बीरो का पर्म था। राजपूतों भीर अधिकारों ने इसे प्रपताया था। जितने भी हमारे तीर्थकर हुए हैं लगभग सभी राजपूत या क्षत्रिय बंग से ही उरान्न हुए हैं। पहले समय में जैनों का केवल एक घषा व्यापार ही नहीं था, जैनियों में सेनापति, राजा-पहला, चकतीं राजा भीर कोषाध्यक्ष हो चुके हैं। श्री भामाशाह जैसे धन-कुर भीर चन्द्रपुप्त मौर्थ जैसे बीरों का नाम प्राज तक ससार में विक्यात है भीर गौरव के साथ निया जाता है। यह जैन समाज के नर रत्न थे।

यह पुग सगठन का मुग है। इस पुग में वही नमाज जीविन रह सकता है जो सगठित, वलवान और प्रिक्तिशा होगा। बाज हम इन बन्द जिस उनम कार्य के लिए एकतित हुए हैं, वह चीज उन महापुरियों की बनवाई हुँ हैं जिन्होंने प्राप्त प्रयंत के प्रास्त-पात की दिलवाड़ा की भूमि पर करोडों रुपए का मोना धीर चादी विद्यालर अपनी तलवार के बल पर जगत विक्यात मिद करावों थे। हमारा धर्म धीर चर्ठाव है कि हम उनके बनाए हुए समारक की कायम एकते के लिए हर प्रकार का त्याग करें। यह हमारे लिए : वणं अवसर है। विद हम सर्गाठत होकर कुछ कर गए तो जैन जानि का गौरव बढ़ेगा यदि हमने कुछ नहीं किया तो घाने वाली संतानें हमें धिककारों। कहने कि हमारे पूर्वजों में घपने मिदरों की भी रक्षा न हो सकी। इस काक से सफलता मिलगी।

धन्त में आप महानुभावों का मै शत्यन्त आभार मानता हूँ कि घाय सबने मुझे यह मान दिया जिसके कारण आपके दयांनों का लाभ हुमा। हम सबका यहा एकत्र होना तभी सफल होगा जबकि हम इस अवसर पर तमाम साम्प्रशायिक भेदभावों को दूर करके एक दा नेतदाली समिति का निर्माण करे वो सारे देश में संनठन के कार्य को धपने हाथ में ले। इस समिति के बनने से तमाम कार्य पूर्ण हो जायेंगे। मै माशा करता हूँ कि आप अवस्य मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देगे भीर इस कार्य को सफल बनाने में प्रयत्नवील होंगे।

> हुर्माम्य जैन समाज तेरा क्या दशा यह हो गई। कुछ भी नहीं भवरोष, गुएए-गरिमा सभी तो खो गई।। क्या पूर्वजों का रक्त घम तेरी नदों में है कही ? सब जुप्त होता देव गौरव जोश जो बाता नहीं।। पूर्वज हमारे कौन में, वे कृत्य क्या-क्या कर गये। किन-किन ज्यायों से कृतिन भवसिषु को भी तर गए।।

# धार्मिक ज्ञिल्पकला

भारत में कलाधिक्य की दृष्टि से जिन स्थानों को प्रधानता दो बाती है आंडू की धिल्पकला को उनमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई बिगेयताओं के कारण तो आंडू की कला की सर्वोत्तम भी कहा जा सकता है। प्रशिद्ध इतिहासचेला फनेल टाइ के मतानुसार यदि ताजमहल की सिल्पकला के मुकाबिने कला यदि कही गाई जाती है, तो वह आंडू में । इंट दृष्टियों से तो आंडू के जैन मिटरों की शिल्पकला ताजमहल की कला से भी प्राप्त वह गाई है।

प्राप्त को कलात्मक रूप देने में बहा प्राष्ट्रितक शीन्दर्य का बहुत बडा हाथ है, जहां निर्मा ने, बहु के प्राष्ट्रितक सीन्दर्य के प्रति प्राक्तिक होक्द उसे प्रपत्ता शीप्त निवास क्षेप्त निवास क्षेप्त निवास क्षेप्त करिया ने कि स्मृति स्वरूप ऐसी कलापूर्ण हतियों के निर्माण करा कि स्मृति स्वरूप एसी कलापूर्ण हतियों के निर्माण करा कीम मी सवस्था न कर सके। उन्होंने विलयकता के स्मार विश्वों को निर्माण करा कर साबू के तीर्थ के प्रावस्था में वार वाद निया दिये है। इस प्रकार बाबू का बहु कलासीन्दर्य सीने में सुक्ष्य की उपमा का काम कर रहा है। इस प्राप्त में त्यो तथी शासिक भावता क्षेप्त के सुक्ष्य की उपमा का काम कर रहा है। इस प्राप्त में निर्यो की शासिक भावता क्षी कि सुक्ष प्रवृत्त पर स्थितरे, मूर्तियो, महक्षो, वलायायों भीर लाक्ष्यभी तथा किला कि से सुक्ष वाद हित्त कि सिवा किला कि से स्वरूप तथा हित्य कि सिवा किला कि स्था मिलाय है। स्वर्ण हित्य कि स्था मृतिकरण भीर क्ष्य कि स्था मिलाय से स्था भीर संस्कृति का अपूर्व एकी करगा दिखाई देता है। प्रत्य की है। क्षा मृतिकरण भीर क्षय मिलाय की स्था स्था सिवा कि साम स्था की स्था स्था सिवा कि साम सिवा के साम सिवा कि साम सिवा कि साम सिवा कि साम सिवा कि साम सिवा के साम सिवा कि साम सिवा के सिवा तथा सिवा कि साम सिवा के साम सिवा के साम सिवा के साम सिवा कि सिवा के साम सिवा के साम सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के साम सिवा के साम सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के साम सिवा के साम सिवा कि सिवा के सिवा के साम सिवा के साम सिवा के साम सिवा के साम सिवा कि सिवा के साम सिवा के साम सिवा के सिवा के साम सिवा के साम सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के साम सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा के सिवा तथा सिवा कि सिवा कि

लेकिन अपनी जिस श्रेष्ट शिल्पकला के लिए आबू तीर्थ भारत में ही नहीं वरन् सारं सत्तार में प्रतिज्ञ है, जब जिल्पकला वहां के उन जैन सनिरां में पाई जाती है जिल्हें कि जैन सहुमान्त्री विस्तवाह धौर बरतुपान, तेवाल ने अनु सरी वर्षने शिवार पर अपनी धार्मिक महुमान्त्री विस्तवाह धौर बरतुपान, तेवाल में प्रतिक्र वर्षने की धनराधि अपय कर बनवाधा सह जैन मिर विस्तवताह, नूजवसहि, पितलहर और खरतरवसहि नाम से प्रतिक्र है। वह मंदिर संबत् ११०० भीर सबत वर्षने कि निर्माण केता की अपने का समय अध्यति हुया, हवने तन्त्रे वर्षों का अक्ष्य परिश्वम इन जैन महामंत्रियों की निर्माण कता की अगेर अस्ति वर्षों के स्वतन वभीर भीर वर्षयुण नेनन का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहा ताजसहन सरीक्षी श्रेष्ट कृति मुगल सम्राट के सीस वर्ष के परिश्वम का परिलाग है, बहा दन सन्दिग्ध के सिर्माण में हतने-हतने अधिक समय का ला आना इसित्य ठीक मानुम होता है, वब हम इन मन्दिरों के निर्माण में हतने-हतने अधिक समय का ला आना इसित्य ठीक मानुम होता है, वब हम इन मन्दिरों की विशालता और उन मृतियो तथा लम्मों को देखते हैं जो एक ही पाणाण के है और समय है। तब यह बात कर्यमा से पर्द की ही दिलाई देती है कि इस पाय हजार पुट की जैनाई पर इतनी बढी-बढी सिक्षाये भीर निर्माण की इतरी सामधी किस परिश्वम का साम वात तक ब्राहर लाई नहीं होंगी।

भौर उस समय प्रायु पर्वत के मार्गजब कहीं मधिक बीडड ग्रीर ग्रगम्य थे। ग्राज जो दर्शक पक्की सडक के द्वारा इन मन्दिरों के कला-दर्शन हेत जाते हैं, वे उस दुर्गमता की कल्पना नहीं कर सकते । इसलिए ताजमहल के साथ तुलनात्मक दिष्ट से विचार करते समय हमें इस परिश्रम भीर अगम्यता का भी ध्यान रखना होगा। दूसरी दृष्टि से ताजमहरू जहां मुगल सम्राट के पत्नी-प्रेम की स्मृति का प्रतीक है, भौर एक सम्राट के शक्ति, वन भीर प्रभाव से निमित्त वस्तु वहां माबू के यह जैन मंदिर उन जैन मंत्रियों की पवित्र चार्मिक महत्वाकांक्षा और उनके एक सीमित बल-वैभव के प्रतीक है। इसीलिए जहां-जहां वाजमहत्त के निर्माण में शाहजहां की शासन-सत्ता ने काम किया, वहा इन मन्दिरों के निर्माण में हजारों शिल्पियो और मजदूरों की पवित्र धार्मिक भावना ने काम किया है, जिसके वश वे वधौं तक अधक भाव से आबू पर कलासर्जना करते रहे। उनके सामने पूंजी का वह ओम न या, जो ताजमहल के निर्माता कलाशिल्पियों के सामने। यहा पर उन कलाशिल्पियों ने जी स्रोल कर ग्रापनी कलासर्जना की प्यास दुआई ग्रीर दे उसे चरम सीमा तक पहुँचा देने में सफल हुए हैं। उनके अतिसुक्ष्म और विराट कलाचित्र को देखकर विदेशी निर्माणकला विशारद भी दंग रह जाते हैं। संगमरमर की कला का निलार यहां ही देखने में माता है। मध्ययन की दृष्टि से देखने पर हमें इन जैन मन्दिरों में जैन वर्मकी संस्कृति का इतिहास एक प्रकार से बड़े बाकर्षक ढंग से सचित्र और सजीवता के साथ लिखा हुआ दिखाई देता है। हम जैनधमें सम्बन्धी भावनाओं श्रीर आचार-विचारों श्रीर उसके विकास की बारीक बातों को माज के मन्दिरों की कला में स्पष्ट रूप से मंकित देख सकते हैं । यही महीं बरन एक ऐतिहासिक युग की वेपभूपा, रीति-रिवाज धौर लोकहिव की सांगोपांग ऋलक इन मन्दिरों में दिखाई देती है। अजन्ता भीर एल्लोरा की गुफाओं के समान हम नाट्य, नृत्य और संगीत तथा भावविन्यास का विशद चित्रण पाते हैं, जो मध्ययन की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय का काम दे सकता है। मूर्तिकला और धातुकला का भी चरम विकास इन मंदिरों में देखने को मिलता है। मदिरों में भिन्त-भिन्न तीर्यंकरों और मुनियों की जो मृतियां हैं वे आकार-प्रकार में काफी विशास हैं। एक-एक मृति कई कई मन वजनी है, ऐसे वजन की विद्याल मृतियां भारत के बहुत ही कम मन्दिरों में पाई जा सकती हैं।

दन मंदिरों में जैन यमें धौर संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से जहा धार मक्षय मण्डार भरा पाएँग, वहां आपको जैन और हिन्दू धमें की मिलीजुली संस्कृति की भी मत्तक विभिन्न चित्रालेखों में देखने को मिलेगी। इससे पता चलता है उस काल के निम्नाता किस प्रकार अपने सामितानि हिन्दू धमें भीर संस्कृति से प्रमानित वे धौर किस प्रकार समयगों की भावना का एकीकरण या। इन मंदिरों के बीच में श्रीहष्ण भगवान के चरित्र की कपाएँ, नर्रासह स्वयतार की कथा धौर सहाभारत काल की कपाएँ वही सुन्दरता के साथ महित पाते हैं जिनकी पूर्णता पर स्थीक करवार पुग्न हो जाते हैं।

मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो प्रपने जीवन को सुधारने के लिए इस बीवन को सविलष्ट बनाये विगाड़े। वस्तुतः धर्म की कसौटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है।

×

# सामियक आवश्यक अपील

व्यवस्थित ढंग से व० भा० बादू मन्दिर टैक्स विरोधी घन्दोलन को सफलतापूर्वक चलते हुऐ बाब लगभग चार माह ब्यतीत हो गये। पर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बाजतक कभी थी समाज के समक्ष धन प्राप्ति के लिये प्रपील नहीं की धौर न अविष्य में ऐसा विचार ही है कि सार्वजनिक अपील की जाय क्योंकि कमेटी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानते व समक्षते हैं कि ऐसा करने से हमारी सारी शक्ति इस घोर लग जाएगी जिससे समय का व्यर्थ दरुपयोग होगा। लेकिन यह सभी भाई महसूस करते हैं कि यह कार्य महान है और अर्थाभाव के कारण उसे हुरगिज सफलतान मिल सकेगी। इसी बात को ब्यान में रखते हुए मारवाड़ के जिन-जिन स्थानों में में डेपुटेशन के साथ गया वहां के माइयों ने बिना झपील किए ही मुक्ते यैलियाँ भेंट की और प्राक्तासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी अधिक आर्थिक सहायता आपको देंगे । इसके म्रातिरिक्त भीर भी कई जगह के दानियों एवं इस आन्दोलन से प्रेम रखने वाले महानुभावों की बोर से हकें विना बपील किए रुपयों की प्राप्ति हुई है। इसलिए यह निःसंकीच कहा जा सकता है कि समाज बाब बान्दोलन की सार्थकता को समभने लग गया है । बस्तु धनिक वर्गस्वयं इस क्रोर ध्यान देकर बाबू बान्दोलन को सफल बनायेंगे ही परन्तु इस समय जिस जरूरत को बधिक महसुस कर रहे हैं वह जरूरत है उत्साही युवकों के सहयोग की जो एक बार भर्म और समाज की मान-मर्यादा की रक्षा हेत तथा इस जंग की जीतने के लिये अपने सर्वस्य की बाजी लगावे । समाज के उत्साही युवकों के घलावा हम घपने समाज के विद्वानीं, विद्यार्थियों और वकीलों से भी जोरदार अपील करेंगे कि ब्रीव्मावकाश में सभी भाई अपने-अपने इलाके में माबू आन्दोलन के प्रचार का अगर बीहा उठा लें तो एक बारगी जो कार्य वेतनभोगी प्रचारकों से होना असम्भव है उसे बाप लोग सम्भव करके दिखा सकते हैं।

हैराबाद सत्यायह के समय धार्य समाज के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े-बूड़ों तक में यपने को उस थान्दोलन में प्रमंज कर दिया वा उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था धोर वह वा धार्य भर्म और उसको संस्कृति की रक्षा कई बार्य भाइयों ने तो हैरराबाद की बस्तिबंदी पर धार्य भर्म और उसको संस्कृति की रक्षा ने कई बार्य भाइयों ने तो हैरराबाद की बस्तिबंदी पर धार्य में मूल्य जीवन को धर्म वर्ग है स्वाद साम बार्य धार्य प्रमान की उस वक्षा उन्होंने ताक में एक दिवा वा और हैदराबाद की धोर कला है वी ऐसी सामराम को उस वक्षा उन्होंने समने त्याव तथा विवाद साम का धार्यों में पर कार संसार को दिला दिया वा कि धार्यों में पर कार पर कार की साम की पर की साम की सा

जिस दिन से बाबू धान्दोलन का श्रीयणेश हुमा भीर जैसे जैसे यह भान्दोलन प्रधिक उम्र भौर स्थापक होकर जैन समाज की सीमा को लॉम कर सर्वस्थापी बना तब से हमें कुचलने के सिद्ध शिरोड्डी स्टेट के निर्दुष्ट विभागितों ने जैन जनता पर प्रधिकाधिक श्रश्याचार करने की कृषित नीति को प्रकस्पार कर सिधा है और वे वरावर वार पर वार करते ही विने जा रहे हैं।

जैन समाज के बच्चे-बच्चे को बहु जान कर नहान हु व होगा कि झाबू झान्दोलन के कुचलने के हेतु सभी बची जावाल के जैन विवर से स्वित की नेगीनाथ की सागीपांग भव्य एव सुखार सुधि के दुकड़े दुकडे राज्य के सिक्कारियों ने मण्डे सहयोगियों से करवा काते और मिरिस्ती के सामि एक मेरा कटवाकर उसके रक्त से मिरिस्ती के सामि एक मेरा कटवाकर उसके रक्त से मिरिस्ती के सामि एक मेरा कटवाकर उसके रक्त से मिरिस्ती की सामाजनक करयाचार को जैन समाज सहुत कर सेगा और बूपकाप मूजियों का सपमान होते देखता खोगा?

आये दिन जैन समाब की जवासीनता से वो सही यहा कसता है कि वे हुझ कर सकते में सपने की सर्वेदा सदस्य पाते हैं। हम क्षित्वक ककर है पर क्या हके इन प्रकार के निरक्तर होने वाले मत्यापारों के निराकर के नियं कुन का पूर्व भी कर बुदवाप की उपना वाहिए? वह तो अपने स्वयंगे की रख्ता के हेतु करने की स्वावत देती है किर स्वावता मारण है कि हमारे विभो में स्वयंग की हमारे कि हमारे विभो में स्वयंग के हैत किसी प्रकार मी जबन-एकत नहीं मच्छी।

जैन संमाज को यह जान कर आतीव आक्ष्यमें द्वीरत कि आबु व्यदितन का साथ धा भा हिन्दू महासभा धा भा हिन्दू वर्ग सेवा सथ कलकत्ता, आहत सेवाश्रम कलकत्ता, बगाल प्रातीय आर्य प्रतिनिधि सभा, सन्यास बाध्यम यया, कन्या गृहकुल भैसावल, कन्या गृहकुल सानपुर, शुक्कि सभा मागरा, अकानन्द दलिलोक्कार समा बेहुली, आयंसमाज हैदराबाद, दयानन्द साल्वेसन मिसन हीशियारपूर, बार्य प्रतिनिधि समा अजमेर, हिंदू समा अजमेर, हिंदू समा भोषाल, बनिता विभाग कामम बैहली, हिंदू समा चांदकाली (बगाल), सी॰ पी॰ हिंदू सभा, यू॰ पी॰ हिंदु समा, मार्योपदेशक समा लाहौर, जी मद्भानन्द धनायाश्रम प्रजमेर, गुरुद्वारा शिरोमींग समा अमृतसर, राजस्थान आ» हिंदु सभा अजनेर, आर्थ प्रतिनिधि सभा करांची, विहार हिंदू सभा पटना, प्रताम सभा उदयपुर, अ॰ मा॰ शक्ति सभा देहली शादि कई जैनेतर सभाएँ भारत में अपनी मान-मर्यादा के डेत तथा स्वत्य सरकाण के लिए प्रचार कर रही हैं और उपरोक्त सभी सस्याध्यो का सहयोग हमे आप्त है। यर अफसोस है कि सोती हई जैन कीम के कानो मे जु तक नहीं रेंगती । समाबार-पत्री में कितनी ही मतंबा लिखा क्या कि जगह जगह बाब मंदिर टैस्स विरोधी शासायें समायें स्थापित कर ज्यावर वें पासखुदा प्रस्ताव का समर्थन करके सिरोही स्टेट भेज हैं यर दो डाई सी स्थानों के अखिरिक्त अन्य स्थानों से अस्ताव पास कराकर नहीं भेजे गये। जैन समाम की इस उदासीमता को देखकर दृष्ण होता है कि क्या दरधसल में इस सवर्ष के जमाने मे दुनिका के पर्दे से जैन समाज का कल्तित्व कट हो बायका । इस सम्बन्ध में डेप्टेशन बनाकर जनकु-जनकु बीरा किया । इस सम्बन्ध में सपाता र्युधोदोलन चलता रहा । डेपुटेशन कई बार दीवान साइन के मिला परन्तु मंदिरी के दर्शनों से ब्राप्त हुई बाब का शोध वे भी न रोक सके। किन्तु जनता की अकल मांग और जैन समाज के बाग्रुत हो जाने के कारण वे सब प्रधिकारी यह भी मनुसन करने लगे कि यह दैक्स नेकर क्षम जनता के आब बन्याय कर रहे हैं। १९४२ में देश

की माजाबी के लिए किए गए 'भारत छोड़ो' ऐतिहासिक मोदोसन के कारण कार्यकर्ताओं का प्यान देश की स्वतंत्रता की ओर लग गया भीर म्रांदोलन बन्द करना पड़ा।

ज्योंही देश स्वतंत्र हुम्रा महारानी साहिवा सिरोही ने जनता की न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार कर लिया भीर जैन समाज के मस्तक के ऊपर लगे हुए कलंक को घो डाला गया।

इस मारोसन की सफतता में उन सभी पनों, सामाजिक संस्थाओं, हिन्दू और प्रायं समाज के प्रमुख बिदानों, तेनाओं और जैन कमाज से सभी सम्प्रदाशों के प्रमुख महानुभावों का हारिक सहयोग रहा जिनके प्रताप और सहयोग के कारण सफता बारत हुई। सफलता में गुरूष त्रद्योग प्रयान किया। कत-समाज के स्थाय को है, समाज ने तन-मन-भन से इस मारोजन में पूर्ण सहयोग प्रयान किया। कत-स्वरूप सफतता का पुष्टुट समाज के मस्तक पर सुधीभित हुया। किसी कवि ने उचित हो कहा है-भीर और स्वित्तवाली पुरुषों को होने बाले सम्याय के विरोध में पूर्ण सवितवाली मावाज उठानी पाहिए। भीर तब तक सांति से नहीं बैठना चाहिए जब तक सफतता पर को गुमने के लिए सप्तर न हो उठे। बही सम्बद्धित जीव है जो बन को शवित तलवार की शवित और जिसार स्वित के उत्तरी हुए सम्याय को न तो सहन करता है भीर न दुवारों पर सम्याय करता है।

यही जैन घम की शिक्षा है जिसका उत्तम पुरुष पालन करते है। इस प्रादोलन से समाज के पुंचकों को शिक्षा लेनी चाहिए भौर अन्याय के विरोध में भ्रायाज उठानी चाहिये।

मफलता उनका स्वागत करेगी।



श्राबूटंक्स विरोधी झान्दोलन के श्रवसर पर ज्यावर में झध्यक्षपद पर मुशोभित होते हुए।

# स्यादाद महाविद्यालय, भदैनीघाट ऋौर उसका जीर्शोद्वार

## पुरुव न्यायाचार्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णी

श्रद्धेय पुज्य वर्णीजी ग्रध्यारमञ्जान के भंडार थे। विद्वानों के ग्रनस्य प्रेमी ग्रीर धार्मिक शिक्षा के प्रचार में आपकी अपूर्व हचि यी । उन्होंने अपने जीवन में १०० से अधिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कराई" । उनका सभी वर्ग के स्त्री-पृष्वों पर श्रद्दभत प्रभाव पहता था । स्यादाद महाविद्या-सय तो उनके लिए पुत्र के समान या जिसका संरक्षण जीवन पर्यन्त करते रहे । जब गंगाजी की प्रबलघारा विद्यालय के भवन को भस्मसात करने सभी और उस पर बने हुए भ० पाश्वनाय के जिन-मन्दिर तया विद्यालय के सुन्दर भवन को खतरा हो गया तो उनसे देखा न गया और इसके लिए उन्होंने प्रथक परिश्रम किया। जब उन्हें लाला तनस्खरायजी का पता चला कि उनके मित्र चीफ इंजीनियर पद पर सुजोभित हैं तो उन्होने इस सम्बंध में कई महत्वपूर्ण पत्र लालाजी को लिखे जिनमें विद्यालय की रक्षा का भाव स्पष्ट है। लालाजी ने श्रीर इंजीनियर साहब ने इस सम्बन्ध में जो उल्लेखनीय प्रयत्न किया बहु उनकी स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य प्रश्नंसनीय सेवा है। इसका सारा श्रेय वर्णीजी को है जिनकी भक्ति से प्रेरित होकर भदैनीबाट का पर्नीनर्माण हुआ।

वर्गीजी के ग्रभाव से देश का एक दैदीप्यमान लोकप्रिय मार्गदर्शक ग्राह्यास्मिक रस्त खोगया जिसकी पति होना कठिन है।

बाए हुए पत्रों में से वर्णीकी का एक पत्र बाविकस दे रहे हैं।

भारतापा वार्जे हो- <sup>सत्र</sup> न्हाया आप का परिस्रफ्रे जी परि विषय में १ अत्यन स्तास्य हे यहिश्तेतित्या मास्य है में पूर्वी अल निने बार इसीवर्ष दनगता- परन् में भी रही गाम हो जीवे किर्राली अत ही जाविमाहप में आप बी कारिशः अपनी जीर हेते हैं जो सापें अप्राप्तिकामक्वा-कालका के अभी उत्तर तहीं काघा-खाय नियम प्रमल है भगत कहीजांबे अपने की मुमर्पाया रहता चाहिए

# **ऋादर्श सामूहिक विवाह**

## श्री गोकुलप्रसाद जैन, दिल्ली

धार्द्रा विवाह योजना की समाज में बड़ी धावश्यकता है। यह प्रधा नामधारी सिक्सों धौर दूसरे सम्प्रदायों में बहुत समय से प्रचासता है। परन्तु जैन समाज में इस धारक्षं प्रधा की लाने का श्रेष वैरिस्टर जमुनाप्रसादजी ने है। होणगिरि पंचकस्थाण के धवसर पर में गया या बहां १६ विवाह योग्य यर-ययुकी।

जब उनके दिवाह का आयोजन किया गया तो प्रतिक्रिया विचारधारा वाले व्यक्तियों ने इसका खुलकर विरोध किया । वे नहीं चाहते वे कि यह कार्य मेले में सम्पन हो । परनु वैरिस्टर बाहब इस कार्य के लिए तत्वर ये । जैन नियान के कार्यकर्ताओं ने दस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रधान किया और मेले के बाहर जंगक की मनोरम भूमि में १८ विवाह सानग्द सम्पन हुए । ताखों स्थी-पुरुष दिना आमन्त्रण दिये नहीं पहुँच गये । उनकी शोभा-यात्रा वही सुन्दर उग से चढ़ी । मेले में माने हुए रशी-पुरुषों ने दस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रधान किया । धीरे-धीरे यह प्रधा समस्त मध्य भारत में फैल गईं। देहली में भी परिषद के तत्वावधान में चार विवाह सामृहिक रूप से सम्पन हुए । केन्द्रीय लोकसभा के प्रध्यक्त श्री आयगर साहब ने सभी को सुन्दर प्राधीबीद दिया और दस प्रया को प्रीस्ताहन देने के लिए जनता से प्रशील की। ला॰ तनमुलरायकी को मी इस कार्य में विशेष रुचि थी । उन्होंने इस प्रान्दोतको औरमाहन देने में बड़ी सहायता प्रदान की। इस प्रान्दोलन का सक्षित्य परिचय इन प्रकार है।

समाज में प्रादर्श विवाहो की प्रया को योजनाबढ़ रूप में चलाने का सम्पूर्ण अये जैन समाज के मान्य नेता म्बर-बेरिस्टर जमनाप्रशास्त्री को रहा है। जाप ही इसके प्रवर्तक ये और स्थापने ही जीवन पर्यन्त इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया। मध्य प्रदेश में सापकी छत्रछाया में इस प्रकार के हुआरो विवाह सम्प्रन्त हुए हैं।

प्रचितित विवाह हप की इसी बुराइयों ने हमारे मान्य तेता थी जमनाप्रसादणी को सामूहिक मादवं विवाह यहाँन चलाने के निए प्रीरंग किया या वा। वैवाहिक कार्यों के मुधार कर कर्मश्रम प्रमास तो वैरिस्टर चन्यतरायजी ने किया था वा। वैवाहिक कार्यों के मुधार को संवेशन प्रमास तो वैरिस्टर चन्यतरायजी ने किया था विवाह होते माये हैं जिसमें समाज ने देहे में भी किए क्षा मार्थ के स्वीत कार्य होते माये हैं जिसमें समाज ने देहे में भी किए क्षा होते प्राये हैं जिसमें समाज ने देहे में भी किए क्षा होते प्राये ही जिसमें समाज के ते हम के स्वाह के मार्थ के स्वाह में सामाजिक जागरण ने हमें बहुत हुछ सिला दिया है। व्यवस्थित कर से सामूहिक घादर्श विवाह योजना को समाज में प्रचित्त करने का सारा श्रीय समाज घीर परिषद के स्वर्गीय नेता गन्मार्ग प्रवर्गन को समाज में प्रचित्त करने का सारा श्रीय समाज घीर परिषद के स्वर्गीय नेता गन्मार्ग प्रवर्गन को स्वर्ग पर प्रचेशन को सामना करने हुए भी जिस महान कार्य का उन्होंने बीडा उठावा था, उसमें वे नगे रहे और इसे पूर्ण सफल बनाया।



विल्ली में सामूहिक विवाह का एक बृझ्य । माननीय प्रायंगर सा. की स्वच्यक्षता में पं० शीलचल्डवी झान्त्री गृहस्थाचार्य का कार्य करते हुए

इस बोजना को एकत बनाने भीर इसे कार्य-कप में परिषत करने का बहुत कुछ खेय रब॰ बैरिस्टर साहब के अनम्य सहयोगी केट बोभावालकों सागरतकों को है बिन्दोने इस बोजना का एकत नेतृत्व करके इसे एकततर और एकतनत्व बनाया। इस्ट्री महानुभाषों के सतडप्रयासों से आब बन्देनखब्ब और मध्यप्रदेश में हुआरो पार्टल विवाह हो पुष्ठ है।

 सकें । इसे जितना कम से कम सर्वीना बनाया जा सके, उतनी ही प्रायिक इसकी उपा-देवता बड़ेगी । सबके लिए अनुकरितीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप से मिशक व्याय भी कर सकते हों वे यदि आगे माकर इस प्रकार के प्रायशं स्थापित करेंगे जिससे कि अनुकरण-प्रिय निरीह निर्धन जनता उन पर चल सके तो समाज इस हीनावस्था से निकल मकेशी ।

स्व॰ बैरिस्टर साहब धौर उनके सहयोगियों के चिर प्रयत्नशील रहने कारण प्राज समाज में इस योजना का बड़ा स्वागत हुआ और सामृहिक रूप से सम्पन्त होने वाले इन प्रादर्श विवाहों का व्यापक प्रचार हुआ। हमाज ने इन विवाहों की घावस्यकता, सुर्विषुर्शाता भीर सुविधारमकता को हरयंगम किया और इस पर धपनी माग्यता की छाप भी सचा है।

वैरिस्टर साहब ने प्रायः सभी प्रमुख घाषिक छीर सामाजिक उत्सवों पर, मेलो प्रावि में सामुहिक धारकों विवाहों की योजना कराई। छन्य विशेष ध्रवसरों पर भी इस मकार के झायोजन कराये जिनमें एक ही साथ एक ही सण्डप में, एक ही समय एक ही स्ववस्था के अन्तर्भंत घनेक वर-वधुषों का शास्त्रीकत विधि-विधान सहित पाणिप्रहण संस्कार हुगा।

बैरिस्टर साहब इस प्रकार के प्रवित्यीलता के कार्यों में सदा आगे रहे हैं। परिषद ने
१६५६ में मपने देवगढ़ संधिबेशन के प्रवत्य पर सामृद्धिक आदर्श विवाह योजना के बारे में
गूर्ण विवार-पिनमंशे के प्रकाल एक प्रस्ताव शास किया था और इसे कार्यामित करने के लिए
जो समिति बनाई गई भी उनके कार्यों का समृद्धां भार उसके मम्त्री भी जमनागतावजी की ही
सोपा गया था। यों तो इस योजना का व्यापक प्रचार हुआ है किन्तु इस कार्य में बड़ी सावधानी
के साथ प्रवस्त होने की धावध्यकता है। प्राय: समाज-मुगार के नाम पर बोगी, वेईमान, ठग
गोर पूर्त जपनी हुकाने कायम कर लेते है। उनसे बचने की धावस्थकता है ताकि वे इस योजना
के मूल उद्देश्यों और वास्तविकता को हो नष्टन कर दे। वेरिस्टर साहब के जीवनव्यापी
सत्त-प्रयन्तों मीर सपक परिश्रम से समाज ने झावधं विवाहों की मौतिक महत्ता को तो स्वीकार
किया ही, साथ ही इस योजना को सफल बनाकर इसकी व्यावहारिकता भीर उपादेवता को भी
सिक्त कर दिया।

आज हमारा मान्य नेता तो हमारे बीच नही है जो हमारा मार्ग-दर्शन कर हमें रास्ता दिस्ताता चसे। किन्तु जनके द्वारा प्रशस्त मार्ग और स्थापित मिशन हमारे सन्मुख है जिस पर हमें चलना है घीर समाज को चलाना है। स्व॰ वीरस्टर साहव की यही सच्ची समृति होगी भीर यही बास्तविक अदांजलि।

0 0 0

जो सब हुन्छ जानकर भी अपने-प्रापको नही जानता, वह अविद्वान है। विद्वान् वही है, जो दूसरों को जानने से पूर्व प्रपने-प्रापको भक्षी भीति जान ले।

# विवव का जाकाहार ऋान्दोलन

#### श्री सन्मतिकूमार जैन

सत्तर वर्षसे भी प्रविक समय से मैं शाकाहारी हूं। शाकाहार के लाभ के विषय में कुछ कहनानही चाहता। इसके परिणाम से जनता सुपरिचित है।

— জাজঁৰণতি লা

सन् १६१७ में लन्दन के शाकाहारी समाज कं सबहवे वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर जाजंबनोंडेशा ने ग्रुपने सन्देश में कहा था—

मुफ्ते प्रपत्नी धास्था का श्रेय मिल सका या नही इस सम्बन्ध में प्राप अपनी धारणा स्वय निश्चित की जिएगा। में इन धास्या कहता हू— क्यों कि धाज हम मौतिकवादी दृष्टि से विश्वित इस युग में सारी रोजकान पर धाधारित जो युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं उनमें मेरा तिनक भी समादर नहीं। प्रामाणिक मनोविज्ञान के विकतित होने पर हम अधिवारीर क्रियाविज्ञान तक पहुच सकेंगे ग्रीर तब हम स्वजाति भक्षण के प्रतिनैसींगक विद्रोह की विश्वास्थानक ढंग से स्थाव्या

यदि वचपन में मुफ्ते अकेला छोड़ दिया जातातो मैने भ्रपने जीवन में कभी भी मास भक्षण न किया होता।

मरे जैसा ब्राध्यात्मिक प्रवत्ति का व्यक्ति शव भक्षण नहीं करता।

यह बात सबंधा स्पष्ट है कि मनुष्य शाकाहार से दीर्घायु प्राप्त कर सकता है।

धान्योलन प्रारम्भ हुंया। एक बार गायीजी के बड़े पुत्र बीमार हुए। ठाक्टरों ने उन्हें घन्टे का शोरबा देने का प्रस्ताव किया। गाँगीजी ने कहा में कदाणि धयने पुत्र को छहे का शोरबा नहीं दूंगा। उनसे किसी ने कहा गाय का दूध उसके बच्चे का आहार है उन्होंने तत्काल दूध का त्याग कर दिया। जब उनका स्वास्थ्य विनवने लगा तो उनसे कहा गया कि आप बक्ती का दूध प्रयोग में साइए। उन्होंने बक्ती के दूध को स्वीकार कर लिया। गांधीजी श्राहस के अवतार थे। उन्होंने महिला प्रभार के कार्य में अनुस्प कार्य किये। सारितक प्राहार-विद्वार पर वे स्विक और देते थे। भारतवर्ष की संस्कृति और सम्यता धर्मत्रचार रही है। धर्म में श्राहस को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्वित्तप कहा है:

> धम्मो मगल मुक्किट्ट, झांहसा सबमी तपो, देवापि तस्स णम स्थति, जस्य धम्मे सबामणे।

धर्मलोक में उस्कृष्ट मंगल है। धौर वह अहिता संयम शौर तप है। देवता भी उसको प्रणाम करने हैं जिसके हृदय में प्रहिसाका वास है।

भारतवर्ष में वर्ष की बड़ी प्रधान थी। सभी मनुष्या का घाहार-विहार साध्यक्ष था। जब सं विदेषियों का भारत में भाना हुया यहां मासाहार कर गया। वात तो वर्ष मुसलमानां कर रहेते से और दो सी वर्ष मधे में के रहते से भारतीययां कर पर य बदल गया। पाश्यास्य संस्कृति का इतना भरपिक सप्तर हुआ कि आज भारत सरकार मासाहार के लिए बड़ा प्रयस्त कर रही है। सरोड़ो स्पर्यों की लागत से नए-नए समार्थिकाने स्थापित कर रही है।

मुर्गी पालन को प्रोस्साहन देकर अनेक स्थानों पर विद्याल कंन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। भारत से करोड़ों रूपने के प्रतिवर्ष चन्द्रे और पशुष्तों के बारीर के विभिन्न क्या विदेशों में भेज जा रहे हैं। ऐसी परिम्लित में कोई भी विवेकी भारत सरकार को श्रीह्सा सस्कृति पर विस्वास करने वाला नहीं मान सकता। मावस्थकता है, देश में पशुष्तन की वृद्धि की जाय भीर सघन खेली को प्रोस्साहन दिया जाय तभी पन्त की समस्या तुत्तमक सकती है।

धाकाहार स्वास्थ्य के लिए क्षस्यत लाभदायक है। यह देवकर विदेशी विद्वानां, बाक्टरों भीर दूसरे विवारकों ने सनुभव किया कि मासाहार तामस और प्रमेक रोगों को उत्पन्न करने वाला है। क्यों न जीवन में साकाहार को प्रोस्ताहन दिया जाय। उन्होंने इसका प्रमुभव किया और स्वयं धाकाहारी रहने का दूब संकल किया। उन्होंने दम सन्वयं में साकाहारी सोनायदिया स्वापित की भीर इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जिसते पढ़ने से स्वष्ट प्रकट होता होता साहाहारी बोवन को स्वतिक की भीर इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जिसते पढ़ने से स्वष्ट प्रकट सिता है। प्रकार पास्चास्य देशों में भ्रानेक Vegetatian Society कायम हुई। कलस्वक्य धाकाहार का प्रचार किया। संसार के कोने-कोने में ऐसी सोमाइटियाँ है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के तिए प्रचार के विविध साधमों द्वारा प्रचार करती हैं। ऐसी सोमाइटियाँ हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के तिए प्रचार के विविध साधमों द्वारा प्रचार करती हैं। ऐसी सोमायदियाँ हैं जो करने उद्देश्य की प्रचार करती हैं। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध में प्रयान करती हैं। विविध रीति से साकाहार का विदव में प्रचार करती हैं। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध में प्रयान करती हैं।

प्रति वर्ष ४ धन्दूबर को प्राशीरक्षक दिवस के नाम से इसे मनाते हैं। यह १६२२ में प्रारम्भ हुषा । सन्त क्रांसिस को जीवों के प्रति वहा प्रेम करते थे उन्होंने यह दिवस प्राणीरक्षक ' दिवस के नाम स मनान प्रारम्भ कराया। उनका विचार वा हमें पशु, के प्रति शुभ भावनाएं रक्षनी चाहिए। उनकी रक्षा के निए सतत प्रयन्तवीन रहना चाहिए।

म्यूबीलंड में इस दिन को विशेष उत्साह से मनाते हैं और संसार के सभी सोग इस प्राणी रक्षक दिवस को मनाकर जीवधारियों के प्रतिकरणा का भाव प्रकट करते हैं। वे इसे एक सप्ताह तक मनाते हैं। भीर यह विश्व में प्राणीरक्षक सप्ताह के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसिलार व्याव्यानों, रेडियो, वार्तालाय, म्यूजिक लालटेन, प्रेस, पत्र और दूसरे साधनों द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से मनाते हैं।

इस सप्ताह के मनाने का प्रयोजन देश के नौतिहाल वासकों के हृदय में जीवों के प्रति कश्या भीर दया का भाव जानवरों के प्रति पैदा करना है ताकि वे उदार, दयावान भीर जीव-रक्षक बने। ग्यूजीलैंड में एक सोसायटी है जिसका नाम

World Weak For Animals Campaign N. 17 Bellvedere Street Epsom है ≀

विश्व वाकाहारी सम्भेलन का १७वां अधिवेसन भारत की राजधानी देहनी में हुमा। उसके संयोजक ला० वतसुलराय थे। विश्व के विविध माणों से ११० के करीब म्राए हुए प्रतिनिधियों ने इस प्रविचेसन में भाग निया। शाकाहार म्रान्दोलन ब्रिटेन घोर परिचमी देशों में बड़ो तेनी के साथ फैल रहा है। क्योंकि लग्दन मौर दूसरे खहरों में इस घान्दोलन को आधुनिक क्षेत्र और वैज्ञानिक रोति से संवालन किया जा रहा है। मैंचेस्टर लग्दन की वैजिटेरियन सोसायटी इस सम्बन्ध में उन्तेलनीय कार्य कर रही है। दिव म्रान्दोर्प्या बाकाहारी सम्मेलन का प्रारम्भ १६१० में गुरू हो गया था। उस सस्या से विश्व मत्तर्राष्ट्रीय बाकाहारी सोसायियों का सम्बन्ध है। घोर यह परस्पर मह्योग घोर एक्ना के घाधार पर चनाई जा रही है। इसके संगठन से इस संस्था की शासित बड़ी है।

World Vegetarian Congress का १८वा प्रधिवेशन २७ ग्रामस्त से ४ सितस्वर १६६५ तक लन्दन में होने का निश्चय हुमा है। जिस स्थान पर प्रधिवेशन होगा बह लन्दन का प्रमुख केन्द्र है। भीर उसका ऐतिहासिक महत्व हैं। यह स्थान Swanwick है। शाकाहारी सम्मेलन की कार्य-कारिणी परिषद् में हालेन्द्र हेंग और वैकोस्सेविया प्रमुख रुचि रखने बाले सस्य हैं। प्ररोक प्रतिनिधि की कीस ?) स्टिनिंग है। इस प्रधिवेशन को वहां कराने का सारा अप बिटेन शाकाहारी भार्योजन (British Vegetarian Youth Movement) को है जिसके प्रयस्त से यह प्रधिवेशन वहां किया जा रहा है।

पिछला जो १७ वां ग्रीघवेशन दिल्ली में हुगा उस सम्बन्ध में देश के विविध भागों से गण्य-मान्य राज्याधिकारियों, नेताओं, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पत्र-संदेश प्राप्त हुए जिनमें इस मान्दोलन की प्रसंसाकी गई थी। भीर प्रोस्साहन देते हुए लिखा या। इसी प्रकार विदेशों की झाकाहारी सोसायदियों ने झरवन्त मुन्दर शब्दों में प्रेरणारायक स्कूर्तिबंत शब्द लिखे जिरहें पढ़ने पर प्रतीत होता है कि यदि शक्तिशाली भीर ब्य्वस्थित डंग से शाकाहारी भान्दोलन चलाया जाय तो नि:संदेह सकतता प्राप्त हो सकती है।

#### प्रिय बन्ध्,

आपका इतापत्र प्राप्त हमा । धन्यवाद !

मापने मपने जीवन में जो अनेक जन-कस्थारा के कार्य किये उनमें शाकाहार की महत्ता प्रचारित करने का आपका यह संकल्प सर्वश्रेष्ठ है। इस यूनीत लोकोपकारी शुभ कार्य में मेरा पूर्ण सहयोग आपको निरन्तर उपनब्ध होता रहेगा।

भारत संसार का सनेक क्षेत्रों में शुरू माना जाता रहा है। आज हमें प्रपने उस गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए सांसारिक कत्याण के ऐसे पुभ कार्यों में प्रपिकासिक योग प्रदान करना ही चाहिए दिससे प्राप्तिक मनुष्य का मस्तिष्क सन्तुतिन होकर अध्यात्मवाद की फ्रोर सप्तर हो सके।

निरामिष बाहार के प्रचार, वृद्धि और शिशण के घतिरिक्त राजधानी में सम्मानित विदेशी अतिषियों के लिए किसी ऐसे विश्वासमह की भी योजना बनानी होगी जहाँ वे विगुद्ध भारतीय संस्कृति के मनुरूप शाकाहार का सानन्द से सकें।

> आप मुक्ते अपने समाज के संरक्षण सदस्यों में यहर्प सम्मिलित कर सकते है। प्रापका शभीवन्तक,

रामनाथ कालिया

भारतवर्ष में कई सोसायटियां इस सम्बन्ध मे प्रवासनीय कार्य कर रही हैं। उनमें The Bombay Humanitarian League मुख्य है जिसकी स्थापना बम्बई में श्रीमान मान-नीय दशालकार भी लालुआई बस्हेरी ने की भी जिसका प्रधान कार्याच्य १४६, जोहरी बाजार बम्बई में० २ में है। प्रात्रकल जिसके प्रमुख संबालक श्रीमान् सेट जयल्लीलापजी मानकर माहब हैं।

इसी प्रकार दूसरी सोसायटी भारत बीजर्टीरयन सोमायटी, ११६ सुप्दरनगर, नई दिल्ली में हैं जिसके सेन्नेंटरी श्री समुतसालजी जिल्लन हैं। इसी प्रकार बन्बई, सीनाटु झीर लाग्न प्रदेश में कई पिजरायोग सोसायटी हैं जो गसुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती है। रीवा. सतना, मध्यप्रदेश से साकाहारी नैमायिक पत्र का प्रकायन होता है जिसके मन्यादक श्री प्रजामानाज्यी है जो साकाहार के सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।

धानरपक हो कि साकाहार पशुरक्षा, गोरक्षा, जीवदया सम्बन्धी धान्दोलन विभिन्न भ्रांतों में उत्साही कार्यकर्ताधों द्वारा व्यवक्त संगठित होकर बताया जाय ताकि वैज्ञानिक हंग से इसका संबातन हो भीर सही रूप वे पूर्व सफलता मिल तके। जैन समाज के उदीयमान युक्क भी भ्रेमक्याजी जैना बाक कम्यनी हो देठ जैन तान मदिरबी पर शहिसा प्रचार मिनि स्थापित की है। जिमने प्रशंमनीय कार्य किया है नवा जो उत्तम काम कर रही है।

माना सनमुखरायजी ने भी भारत वेजिटेरियन सोमायटी नामक संस्था खोली थी। धीर जसीके माध्यम से यह ग्रधिवेशन करवाया और विदेशी शाकाहार से रुचि रखने वाले ग्रातिभिग्नों को आमंत्रित किया । इसमें कोई संदेह नहीं लालाजी की इस कार्य में विशेष रुचि थी । उन्होंने प्रयस्त भी किया। परंतु पूर्ण सहयोग का सभाव और योग्य हाथों में न सौंपने के कारण इस संस्था का कार्यक्षेत्र केवल कागजो में ही रह गया । और उनके स्वर्गवास के पश्चात समाप्त हो गई। ग्रावहयकता है जैन समाज के उत्साही कर्मशील संपन्न युवक इस कार्य को भ्रपने हाथों में हें और पर्ण रुचि के साथ इसका संचालन करें तो मानव जाति का अकथनीय उपकार हो। इस समय विश्व में एक बडा संघर्ष चल रहा है। मांसाहार, मछली, भन्डों का उत्पादन इतनी द्रतगित से बढ़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी समय पश्कीं का वध धर्म के नाम पर होता था. अब उदर पृति के नाम पर होता है। परन्त आज विटामिन शक्तिवर्धक तस्वों के नाम पर होता है। जैनों में जो विगृद्ध शाकाहारी है कतिपय नवयूवकों के मस्तिष्क में भी यह दिवत विचारधारा बिना बुलाए तेजी से का रही है। कुछ कड़े भी इस प्रकार के होते हैं जिनमें जीव पैदा होने का संभावना नहीं होती । तो उस सम्बन्ध में तर्क किया जाता है **उनके खाने में** क्या दोष है ? इसी प्रकार का प्रश्न मुक्तने माननीय प्रधान मंत्री जी के एक उच्चपदासीन सेकेटरी ने उस समय किया जब मै अमेरीकन राष्ट्रपति श्री आइजन हौबर को भारत प्रधारने पर Key of Knowledge भेट करने के लिए गया था। मैंने उत्तर दिया श्रीमान जी ! हम ग्रापकी विचारधाराको स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ स्त्रियांभी ऐसी होती हैं जिनके सन्तान नहीं होती। तो क्या हम उन्हें निर्जीव कहें। जब मैंने यह उत्तर दिया तो वे मेरी मीर देखने लगे ग्रीर कहा नि सदेह शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है। मैं इसकी प्रशसा करता है। मुक्ते भी शाकाहार के सम्बन्ध में कुछ उत्तम साहित्य दीजिए । फिर उन्हें कुछ साहित्य भेट दिया गया ।

कहने का साराश है कि शाकाहार के प्रचार की बड़ी भावस्यकता है। प्रचार की तीव्रता के कारण निग्दनीक पृणास्पर मांसाहार की बृद्धि हो रही है जिसका सामना करना युवकों को चुनौती दे रहा है कि वे उस चुनौती को स्वीकार करें और विरोध में शनित्वाली आस्दोलन उठावें।

विदेशों में जहाँ मानाहार की बड़ी प्रजुरना है नेपिस्तान में तन्तिकतात की तरह कुछ विशिद्ध शिक्तशाली पूर्वणी भीर महिलायों हारा यह धारनीनन चनाया जा रहा है। वे इस सम्बन्ध में निर्मितना ने कार्य करते हैं। और धाधुनिक प्रचार के मापनों को अपनाकर शास्त्राहार का प्रचार नेजी में कर रहे हैं। धारपको यह जानकर प्रस्तंत प्रमन्तना होगी कि विदेशों में बीस हुआर स्त्री-पुरुष शाकाहारी धारदीलन के सदस्य है जो शाकाहार पर निर्मर है। उन्होंने इस सम्बन्ध में धोषणाएं की है कि शाकाहारी निरोग और स्वरूप रहता है। उनमें गेम संक्रासक रीगों का समा-वेश नहीं हो पाता, जिन रोगों से बसिश वह पणु होता है जिसका मांसाहार काम में लिया जाता है। प्रनेक बीमारियां मासाहार के त्याप के साथ उनकी समाय हो गई।

मांमाहार मनुष्य की लुराक नही है। शाकाहार, अन्न, फल, दूम धादि ही मनुष्य की मच्ची लुराक है। इस सम्बन्य मे उत्तम साहित्य भी अकाशित किया गया है जिसकी सुची, मृंत्याओं के नाम उनके मंचालक घौर इस सम्बन्य में धावस्थक बातों का परिचय कमका: देने का विचार है। सब कुछ उल्लेखनीय विदेशी संस्थाओं का पश्चिम आनकारी के लिये देते हैं जिससे हमारे देश के भाइयों में इस सम्बन्ध में उत्साह प्रकट हो और इस महस्वपूर्ण कार्य में धपनी दिच प्रकट करें।

हबलिन में The Dublin Vegetarian Society है, जिसकी स्थापना डा॰ जीहरी देहली विवासी ने की है, जो वही बाकर बच गए हैं। यह संस्था धमरीका, कनाडा, याहँजंड, अर्जेट्यायना, साडय प्राप्तीका, आस्ट्रेलिया, आधान धीर ब्रिटिस डीपों में उत्तम कार्य कर रही है। Evening Mail, Evening Herald धीर दूसरे पत्रों में साकाहार का विज्ञापन देकर जनता की संचि बडा रही है।

यह संस्था विषय उपायों से शाकाहार को प्रो:साहन देती है जिनमें शाकाहारी भोजन बनाने की विषि मुख्य है। Mr. Florence, Gourlay दनके सेकंटरी है जो शाकाहारी भोजन का Natural Pure Duct कहते हैं एवं उत्पाह से जिसका प्रचार करते हैं। इस सस्था ने २६.६० ४२३ के प्रपिक स्वस्तियों के सम्पर्क में आकर शाकाहार का महत्व समझाया है।

इती प्रकार The American Humane Association है इस मस्या की स्यापना रैट७७ में हुई इतका उद्देश्य पणुलों पर कूरता न होने देना, बच्चों के कल्यायकारी कार्य करना, पशुरक्ता का कार्य करना, शाकाहार का प्रचार करना इसका उद्देश्य है। इसका प्रधान कार्यालय 896 Pennylyania, Street, Penver 3. Cold. U.S. V.

यह पत्री, व्याक्यानीं, डिवेट, भीतन बनाने की विधि, प्रेमो, कानकेंसों और दूसरे साधनी द्वारा साकाहार का प्रचार करती है। २१ वर्ष का कोई भी व्यक्ति दृष्का सदस्य वन सकता है। मेम्बर ननने के निए प्रतिज्ञा-पत्र भरना होता है निसमें जीवन भर वाकाहारी रहने का स्रेक्टम करना पड़ता है। व्यवस्थित सीसायटी है, उत्तम नियम है, दूध का भीवन भान नही है। वस्कि मास जनके विज्ञात है। प्रवृक्षों में प्रथ्य होता है। उनको हानि बिना पहुंचाए मिलता है। वस्कि मास जनके विज्ञात से प्रथ्य होता है। दूध करनी पत्रमें प्रदास पुरुष करने योग्य है। इसे उन भीतन है। उसके मास आहार का मंकल्य भी नही है। उमनिए गृहण करने योग्य है। इसे उन नियमों में सार्मिन नहीं करना चाहिए बिन्हें करियय विदेशियों ने शामिल क्या है।

इसके अतिरिक्त : London Vegetarian Society के ग्रम्यक्ष है, मि॰ Bertrand P. Allinson M. R. A. S..

ष्रौर भानरेरी सेकेटरी Bonaldlightower है। जिन्होंने सारा जीवन इस काम में लगा दिया। यह एक डाक्टर हैं। इनके पुत्र भी इस काम में पूरी सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार:---

Dr. D. R. Allinson Advocate हैं, जिन्होंने पशु रक्षा धौर पशुओं के प्रति होने बाली निर्देशता को दूर करने का संकल्प किया है। प्रापका पता 81 Lambs Conduit Street London W. C. I. है। इसी प्रकार घास्ट्रेलिया के प्रोफेसर Jahanes Ude ने सपने यहां प्रशंसनीय कार्य किया है। शाकाहार, सर्हिसा प्रचार के सम्बन्ध में आपका कार्य शानदार रहा है। इनके इस कार्य में कई कठिनाइयां प्रायी परन्त इन्होंने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की।

डा॰ Hugovio इसके ग्रष्यक्ष हैं। श्री Evelin Guzada सेकेटरी हैं। Mr. Wiluram जो पत्र भीर प्रदर्शनो द्वारा खाकाहार का प्रचार करते हैं।

Osterric Chister vegetoriarbund Wiem 1. Rethawsplate 4.

Halbstock B इसका प्रधान कार्यालय है।

#### विदेशों में झहिसा की स्रभिरुचि

जनता में निर्पामय भोजन की प्रवृत्ति बढ़ाने के ब्रादर्श कार्य की "आरत वेजीटिरयन सोसायटी दिल्ली" बहुत बमय से कर रही है। इस सोसायटी के संयोजक साला तनसुखराय जैन से एक पत्र लंदन की फेड्स बैंजीटिर्यिन सोसायटी को बम्बर्ड में होने वाली वस्ट वेजीटिर्यिन कांग्रेस में एक पत्र लंदन की फेड्स बैंजीटिर्यिन कांग्रेस में एक पत्र लंदन की फंड्स की मीटिर्याम कांग्रेस में पत्र में त्र प्रवृत्ति अंजने का निमन्त्रण भेजा था। उनके उत्तर में उत्पृत्त संस्था के मंत्री टीट लेन के पत्र का कुछ भाग दंते हैं, जिससे उनको प्रतिप्तास हो जाएगा कि विदेशों में भी जीवों की हिसा न करने की कितनी धांभर्शन है, "बीनयों धीर बौड्सतानुपाधियों में जो जीवों के हिसा न करने की परम्परा चली प्रा रही है उतका हम हृदय से धादर करते हैं। हमें धाशा है कि बर्ड बैजीटिर्याम कराये की पूरी सफलता मिलेगी। निरामिय बाहार की प्रवृत्ति जाया घाँहता धारपोलन विश्वयक्ष में फैलना चाहिए, सस्ते प्राणियों में पारप्तर्यक्त सहयोग और सहायता की भावना किसी। विश्वय के मानवों तथा पशुभों के बच को रोकने के लिए पश्चिमीय देश पूर्वीय देशों के नेतृत्व की भीर निहार रहे हैं। विश्व में युद्ध न फैले, हलके लिए भारत बहुत काम कर रहा है। हमें माशा है कि आप धाईसा प्रीर निरामिय भोजन की पड़ित को संसार के बहुभाग में बड़ाने की अपृत्ति को सार्य प्रवृत्ति ।"

0 0 0

विदेशों में शाकाहार के सम्बन्ध में जो साहित्य प्रकट हुआ है उसकी सूची प्रकाक्षित कर रहे हैं। ग्राशा है ग्राप उससे लाभ उठावेंगे, ग्रीर शाकाहार का प्रचार करेंगे।

आषार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल भाम-वृक्ष था गया। सन्तो ने उनका ध्यान उधर शाकुष्ट करते हुए कहा—यह वक्ष बहुत वडा है।

प्राचार्यथी ने भी उसे देखा धौर गम्भीरता से कहने रूपे — एक मूल में ही कितनी साखाएँ-प्रशासाएँ निकल जाती हैं। यमं-सम्प्रदाद भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई साखाएँ होती हैं। यरन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें यरस्य कोई झगड़ा नही है, जबकि सम्प्रदादों में नारा अकार के झगड़े चलते रहते हैं। शाखाएँ वृक्ष की शोभा हैं। उसी प्रकार सम्प्रदादों में नारा अकार के हारोड़ चलते रहते हैं। शाखाएँ वृक्ष की शोभा हैं। उसी प्रकार सम्प्रदादों में नी भी धमं-बुक की शोभा बनना चाहिए।

# LONDON VEGETARIAN SOCIETY List of Books

| Health Giving Dishes Dr M. Bircher-Benner               | 10/6     |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Complete Vegetraian Recipe Book Ivan Baker              | 9/6      |
| Diet Reform Cook Book Vivien Quick                      | 7/6      |
| Standard Vegetarian Cookery Ivan Baker                  | 5/-      |
| Good Cakes, Bread & Biscuits Ambrose Heath              | 4/6      |
| 100 Ways of Cooking Without Meat Lettice Pither         | 4/-      |
| Meatless Dishes C. Herman Senn                          | 3/6      |
| Dishes Without Meat Ambrose Heath                       | 3/6      |
| Egg Dishes Mary Ball                                    | 3/6      |
| Food for Health J. & J. E. Thompson                     | $^{2/6}$ |
| Vegetarian Recipes Ivan Baker                           | 2/-      |
| 63 Meatless Meals Bridget Amies                         | 2/-      |
| Cakes, Scones, Biscuits & Fancies Bridget Amies         | 2 -      |
| Menusper Festive Occasions Bridget Amies                | 1/-      |
| 75 Vegetarian Savouries Ivan Baker                      | 1/-      |
| Vegetarianism for Beginners Maud Baines                 | 1/~      |
| 100 Meatless Recipes                                    | ₽d.      |
| Hotel Menus & Recipes for Seven Days Ivan Baker         | 6d.      |
| Vegetarian Recipes Without Dairy Produce Margaret Rawls | 6d.      |
| Of Cottage & Cream Cheses Florence Daniel               | 6d.      |
| Salads for All Seasons London Health Centre             | 6d.      |
| Meatless Meals for The Times                            | 4d.      |
|                                                         |          |

#### Free Leaflets

Savoury Egg Dishes Avis Lever Spring Menus & Meals Avis Lever Quickly Made Savouries Beatrice James

#### DIET

| Health, Diet & Commonsense C. Scott | 10/0 |
|-------------------------------------|------|
|                                     |      |

| Food Values At a Glance V. G. Plimmer               | 8/6       |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Sensible Food For All Edgar Saxon                   | 7/6       |
| Eat Nature's Food and Live Long Dr. J. Oldfield     | 7/6       |
| Dear Housewives Doris Grant                         | 7/6       |
| Your Daily Bread Doris Grant                        | 6/6       |
| Your Diet in Health & Disease H. Benjamin           | 6/6       |
| How to Eat for Health Stanley Lief                  | 5/-       |
| Health in the Home Essays                           | 5/-       |
| Simple and Attractive Food Reform Edgar Saxon       | 3/6       |
| Fruit Dishes & Raw Vegetables Dr. M. Bircher Benner | 3/6       |
| Honest Bread B. T. Fraser & C. L. Thomson           | 3/6       |
| Fruit and Vegetable Juices Bridget Amies            | 3/-       |
| Commonsense Vegetarianism H. Benjamin               | 3/-       |
| Vital Vegetables Leslie Powell                      | 2/6       |
| What to Eat for Health (Various)                    | 2/6       |
| Food Values Chart Bridget Amies                     | 3/-       |
| Crude Black Molasses Cyril Scott                    | 2/-       |
| Culinary & Medicinal Herbs H.M.S.O.                 | 2/-       |
| Raw Food in Health & Disease Dr. R. Bircher         | 1/-       |
| A Simple Guide to Healthy Food London Health Centre | 1/-       |
| Bread : The Whole-Wheat Way to Health do            | 1/- & 6d. |
| The Biological Value of Proteins H. H. Jones        | 3d.       |
| Vitamins and Vegetarianism Dr. F. Wokes             | 6d.       |
| Rational Diet A. E. Druitt                          | 2d.       |
| Free Leaflet                                        |           |
| How to Be a Vegetarian                              |           |
| Health and Disease, Naturopathy, etc.               |           |
| Everybody's Guide to Nature Cure H. Benjamin        | 17/6      |
| Natural Therapy Dr. E. K. Ledermann                 | 15/-      |
| Herbal Remedies Mary Thorne Quelch                  | 10/6      |
| Magic, Myth and Medicine Harry Clements             | 7/6       |
| A Apple A Day H. M. Irwin                           | 7/6       |
| Better Sight Without Glasses H. Benjamin            | 6/-       |
|                                                     | ſ a - n   |

| Attacking and Arresting Arthritis F. A. Robinson          | 6/-    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Health in the Home Essays                                 | 5/-    |
| The Heart J. C. Thomson                                   | 4/6    |
| Cause and Cure of Disease R. Park Yunnie                  | 4/6    |
| Health From British Wild Herbs                            | 4/-    |
| Home Cures for Common Ailments Dugald Simple              | 3/6    |
| Nature Cure Treatment of Gastric-Duodenal                 |        |
| Ulcerations Russell Sneddon                               | 2/6    |
| Attack Your Rheumatism Russell Sneddon                    | 2/6    |
| Home Treatment of Asthma Russell Sneddon                  | 2/6    |
| The Water Cure at Home Kenneth Trueman                    | 2/6    |
| Crude Black Molasses Cyril Scott                          | 2/-    |
| The Bach Remedies Repertory F. J. Wheeler                 | 1/6    |
| Hydrotherapy A. C. Barthels                               | 1/6    |
| Digestive Troubles G. Dewar                               | 1/6    |
| Appendicitis J. C. Thomson                                | 1/6    |
| Constipation Dr. Josiah Oldfield                          | 1/6    |
| Constipation Edgar Saxon                                  | 1/-    |
| Nature Cure in A Nutshell Tom W. Moule                    | 1/-    |
| Diabetes: Its Cause and Treatment Dr. A. Gold             | 6d.    |
| The Raw Food Treatment of Cancer & Other Diseases         |        |
| Dr. K. Nolfi                                              | 6d.    |
| Diet As A Factor in Cancer Causation Dr. M. Beddow Bayly  | 6d.    |
| Diet and High Blood Pressure Dr. B. P. Allinson           | 6d.    |
| The Conquest of Rheumatism Dr. B. P. Allinson             | 3d.    |
| The Cause and Cure of Catarrh Dr. B. P. Allinson          | 3d.    |
| Diet in Relation to Health and Disease Dr. M. Beddow Bay  | ly 3d. |
| Free Leaflet                                              |        |
| The Problen of Pernicious Anaemia<br>Dr. M. Beddow Bayly. |        |
| Maternity and Children's Diet                             |        |
| Having A Baby Easily Margaret Brady                       | 9/6    |
| Children's Health and Happiness Margaret Brady            | 8/6    |
|                                                           |        |

| Your Child and Diet Dr. C. V. Pink & H. F. Rathbone<br>Aids to a Vegan Diet for Children Kathleen Mayo<br>Vegetarianism in the Nursery Dr. C. V. Pink | 6/-<br>1/-<br>6d, |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Good Food for Growing Children London Health Centre<br>Diet in Pregnancy Dr. C. V. Pink                                                               | 6d.<br>3d.        |
| Free Pamphlet                                                                                                                                         |                   |
| Mother, Child and Diet Dr. C. V. Pink                                                                                                                 |                   |
| THE LAND                                                                                                                                              | 1                 |
| Gardening Without Digging A. Guest                                                                                                                    | 2/-               |
| Food and Famine H. H. Jones                                                                                                                           | 1/-               |
| The Manuring of Soils On No-Animal Lines H. Valentine                                                                                                 |                   |
| Davis                                                                                                                                                 | 6d.               |
| A Vegetarian Looks at the World Peter Freeman<br>Can Britain Feed Herself on Home-Produced Foods                                                      | 6d.               |
| H. H. Jones                                                                                                                                           | 3d.               |
| GENERAL                                                                                                                                               |                   |
| Food for the Golden Age Frank Wilson                                                                                                                  | 21/-              |
| The Recovery of Culture Dr. H. B. Stevens                                                                                                             | 21/-              |
| The Golden Feast Roy Walker                                                                                                                           | 18/-              |
| Sait and his Circle S. Winsten                                                                                                                        | 16/-              |
| Design for Happiness John O'Connell                                                                                                                   | 12/6              |
| Recollections and Essays Leo Tolstoy                                                                                                                  | 6/-               |
| These We Have Not Loved Rev. V. A. Holmes-Gore                                                                                                        | 3/6               |
| Commonsense Vegetarianism Harry Benjamin                                                                                                              | 3/-               |
| The Truth About Vaccination & Immunization L. Loat.                                                                                                   | 3/-               |
| On Behalf of the Creatures J. Todd Ferrier                                                                                                            | 2/-               |
| Systems of Feeding Alfred H. Haffenden                                                                                                                | 1/6               |
| On the Vegetable System of Diet P. B. Shelley                                                                                                         | 1/6               |
| A Vindication of Natural Diet P. B. Shelley                                                                                                           | 1/-               |
| Bread and Peace Roy Walker                                                                                                                            | 1/-               |
| Ethics of Diet Howard Williams                                                                                                                        | 1/-               |
|                                                                                                                                                       | [ 300             |

| Vegetarian Handbook (a Handboom of facilities for Vegetarian | as   |
|--------------------------------------------------------------|------|
| including lists of Guest Houses, Health, Food Stores, etc.   |      |
| Vegan Trade List 1954. (a list of Commercial products of     |      |
| non-animal origin)                                           | 1/-  |
| Song of Supper Dr. P. A. Scholes                             | 9d.  |
| Vegetarianism and Medicine, Science, Poetry, Sport,          |      |
| Literature, Economics, Temperance and Religious              |      |
| Thought (a book of quotations)                               | вd.  |
| Was The Master A Vegetarian Rev. V. A. Holmes-Gore           | 3d.  |
| The Bible and Vegetarianism Geoffrey L. Rudd                 | 3d.  |
| The Advantages of Vegetarian Diet Gen. Bramwell Booth        | 2d.  |
| Free Leaflets                                                |      |
| Why Not Be A Vegetarian ?                                    |      |
| Vegetarians and Vaccination Dr. Douglas Lat                  | to   |
| Vegetarianism and the Growing Boy W. A. Sib                  |      |
| Vegetarian Diet for Dogs and Cats J. de Bairacli             |      |
| My Botanic Book (a booklet for children)                     | Levy |
| Periodicals                                                  |      |
|                                                              |      |
| Vegetarian News London Vegetarian Society (quarterly)        | 1/-  |
| Annual sub. i. e. postage                                    | 5/-  |
| The Vegetarian The Vegetarian Society, Manchester            |      |
| (bi-monthly)                                                 | 1/-  |
| World Forum Geoffrey L. Rudd, Ltd. (quarterly)               | 1/6  |
| The Vegan The Vegan Society (quarterly)                      | 1/-  |
| The Farmer F. Fewman Turner (quarterly)                      | 1/6  |
| Postage                                                      |      |
| To all orders please add postage as follows :                |      |
| For books up to 2/- in price 3d.                             |      |
| , from 2/1d. to 5/- 4d.                                      |      |
| , 5/1d. to 7/6d. 6d.                                         |      |
| » », 7/7d. to 10/- 2d.                                       |      |
| ,, 10/1d, to 15/- 8d.                                        |      |

8d.

# जैन कोत्रापरेटिव बैंक लिमिटेड नई दिल्ली

#### रायसाहब ला॰ जोतिप्रसावजी जैन

प्राज से सवभग २५ वर्ष पूर्व जब इस बैंक की स्थापना हुई उस सम्म बनता की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। देश में चीजों के भाव एक दम निर गये वे घीर इस विभक्तेशन ने समाज के सभी वर्षों को भारी किताई में बाल दिया था। क्या किसान, क्या मजहूर, क्या क्यायारी—सभी प्राधिक संकट में थे। ब्राह्म-गास के गाँवों में लोग रोजगार भीरी नी कोन में दिस्ती था रहे थे। उस सम्म हार्र आइसी की क्यायार के सिए बन की प्राधिक समाज की भावक्ष करता थी। सोगों को कम क्याय पर स्थाय मितना बहुत ही कठिन काम था। इन कठिन परिस्थितियों में हुत के की स्थापना करने का श्रेष स्थाय सात तत्त्वस्थायणी की है।

दिनांक २० सितस्वर, १८३६ को जैन माइयों की एक साथारण समा वें स्वर्गीय लाला तमसुकरायजी की योजना को स्वीकार किया गया और जैन को-सोपरेटिव वेंक लिए नई दिल्ली के नाम से इस सहकारी संस्था की स्थापना हुई। यह खुणी की बात है कि लालाबी ने जिस पीप को लगाया था बहु घव गुन्दर वृक्ष बन चुका है जिससे हम सभी लाम उठा रहे हैं। यह: हम परने संस्थापक प्रधान को उनके इस महान सेवा-कार्य के लिए सपनी अद्योजनित

पहले दिन इस बेंक के २१ सदस्य बने जिनके हिस्सों की पूँजी ४.४६ रुपये थी। सहकारी विभाग की घोर से बेंक का रिविष्टुं सन १६-२-१६४० की स्वीहन हुमा घौर सवक्षण रो साल की की स्वाचों के बाद भी इसकी सदस्य संख्या १६० तक ही पहुँची। इसके झाठ वर्ष के पश्यात भी बेंक की सदस्य संख्या १०१ से साले न बड सकी।

इस म्रान्दोतन तथा संस्था के प्रति जैन समाव में एक नया विश्वास पैदा होने के कारण फितसब विजोजिट की रक्ता में मपूर्व वृद्धि हुई जब कि ३० जून, १६५६ तक फिल्स्ड विभोजिट की वो रक्ता केवन २॥ हवार रुपये तक थी, वह बढ़ते-बढ़ते मब एक लास २० हवार रुपये तक पहुँच जुकी है।

कैक इस समय यद्यपि शहर के बीच में है किन्तु दिल्ली की माबादियाँ दूर-दूर तक फंली होने के कारण सदस्यों को माने-जाने की बड़ी किन्ताई होती हैं। इसके मिलिस्का ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिल्हें स्थानीय ध्यक्ति असी प्रकार हल कर सकते हैं। इसलिए हम इस सुम्काव पत्र में विचार कर रहे हैं कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बेंक की शालाएँ भीर क्षेत्रीय समितियाँ बनाई गएँ जिनसे निकट सम्पर्क बना रहे और साने-जाने की वर्तमान मसुविधा भी इर हो जार।

इस बैक द्वारा जनता का विशेष छात्र हो रहा है। मैं इसके संस्थापक के प्रति अध्यन्त अनुगृहीत हूँ।

# श्राध्यातम श्रीर विज्ञान

श्री तनसुखराय जैन, दिल्ली

## , ब्राध्यात्म प्रवाह

. इस-बीवर्षी सताध्दी के महान क्रान्तिकारी युग वें मानव क्षमाज मुख-सान्ति-समृद्धि स्रोर मानद के स्थान पर विनास, मय, स्वार्थ स्रोर हंप्यों के भ्यानक वसते हुए बास्ट के विनास-कारी समिक्ट पर्वत पर बैठा है। न मानूम किस समय अग्नि की वनती हुई विनगारी उस बास्ट के देर पर तम जाए क्षोर विनास क्यी रासस का मुंह चुन जाए।

. समस्त मानव बाति की सास्कृतिक घरोहर जो युगो से वह संमान भीर विवासों के बाद मव तक सुरक्षित रह सकी है वह किसी भी समय घोड़े से कुमविमय प्रयत्न से विनास के प्रशिनकुष्ट में समाप्त हो सकती है।

ग्राज के विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में विनाश की ऐसी शक्ति भस्मासूर के समान देरक्की है जो उसका विनाश करके शान्त हो सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति में मनुष्य की विवेक और आध्यारिमक शक्ति के बल पर ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। विज्ञान की मानव जाति को बड़ी ग्रावश्यकता है। उसी प्रकार ग्राध्यात्मिक शक्ति की। दोनों के मेल से मनुष्य सच्ची सख-समद्भिको प्राप्त कर सकता है। ब्राच्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य में सद प्रवृत्तियों को जगाना है. ब्राध्यास्मिक गुणों का विकास करना है, उत्साह, ब्रात्मविश्वास धैर्य, कर्तव्य-परायणता चरित्र-निर्मास ग्रीर लोकसेवा की भावना उत्पन्न करना है। ग्रन्याय के विरोध में शक्तिशाली मनोबल की ग्रावश्यकता है। ग्रात्मविश्वास जगाना है और मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव जगाना है कि जो कछ शक्ति हमें प्राप्त हुई है उसका सदययोग हो, दरुपयोग न हो । सद्द्रयोग से विनाश से बच सकते हैं. सख-समद्भिकी ओर वढ सकते है। एक-दसरे के कार्यों में सहायक हो सकते हैं। बिना आधारक के विज्ञान अपने आविष्कृत ग्रह्श-शहशों से समस्त मानव जाति को ध्वंस करने के लिए समर्थ है । ज्योंही मस्तिष्क में बोड़ी-सी प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न हुई त्योही भानव महास्वार्थी बनकर विष्वंस करने के लिए तत्वर हो गया। इसलिए ग्रावश्यक है कि वैज्ञानिक श्राविष्कारों का उपयोग सही ढग से हो । विष्वसकारी अस्त्र-शस्त्रों पर नियंत्रण हो । विज्ञान का बास्तविक लाभ उठाया जाए । उसका उद्देश्य जनहित हो । यह कार्य अध्यारम शक्ति के बल पर ही होगा। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो। यह बात आचार्य विनोबा भावे जैसे मनि भी पुकार-पुकार कर कह रहे है। और विश्वविद्यालय अनुरान आयोग के अध्यक्ष माननीय कोठारीजी -से वैज्ञानिक भपने लेलों और माषणों के द्वारा जन-साधारण को समभा रहे हैं। सामाजिक सूराइयो का भन्त भ्रष्ट्यात्म शक्ति से होगा। विकास और उत्थान का मार्गविज्ञान से ही होगा। इसलिए लाला तनसुखरायजी ने एक आध्या- त्मिक समाज कायम करने की रूपरेखा बनाई स्रीर उसका प्रचार किया परन्तु सोस्य प्रचारकों सौर कार्यकर्तास्रो के स्रभाव मे इस समाज की स्थापना से जन-साधारण को लाभ नही होगा। उनके विचार पठनीय ग्रीर मननीय हैं।

यदि सच्चे प्रयों में प्राध्यात्मिक जागरण हो और अध्यात्म शक्ति द्वारां मानव के सद्भाव और विवेक को एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो हम निश्चय ही वर्तमान समाज से कहीं प्रधिक श्रेष्ठ भीर उत्तम समाज की स्थापना कर सकते हैं।

भौतिक विज्ञान के असीम उत्कर्ष और यान्त्रिक एवं औद्योगिक सुधारों के प्रचण्ड विस्तार के बल पर पाइचात्य संस्कृति हमें इस विनाश काल में भी यही भलावा दे रही है कि मानव जाति पण समृद्धि के युग में खड़ी है। इसमें सदेह नही है कि यान्त्रिक संस्कृति ने जिन शवितयों को जन्म दिया है बे दोनों तरह की हैं। उत्कर्ष करने वाली और विघ्वंसक। यह संस्कृति जलती हुई मशाल ग्रथवा धयकती ग्रान्त के समान है-मजाल मार्ग भी दर्जाती है ग्रीर घरों में आग भी लगाती है - सब तो यह है मज्ञाल अथवा अग्नि का उपयोग करने वाले मानव पर यह दोनो कार्य निर्भर है। वैज्ञानिक संस्कृतिक का भी यही हाल है । मनुष्य की नैतिक बृद्धि तथा ज्ञान के नष्ट और भ्रष्ट होने से ही समुचे विश्व के समुल नष्ट होने की आशंका पैदा हुई है। मानव की ग्रात्मा में दोष-पूर्ण प्रवित्तयों की वजह से भाज मानव-मानव के सम्बन्ध बिगडे हुए हैं—क्या सामाजिक सम्बन्ध, क्या दैनिक जीवन के सम्बन्ध, क्या राष्ट्रं। के बीच के सम्बन्ध-सभी दोषपूर्ण बने है। यह नितान्त बावश्यक है कि मानव अपनी भारमा को गुढ करके और अपने में परिवर्तन करके सामाजिक, दैनिक तथा राग्ट्रीय सम्बन्धों में भी सुधार करे, क्योंकि विश्व के सब प्रकार के सम्बन्धों का जन्म ग्रात्मा से ही होता है-व्यक्ति ही उनका कारण है। कछ व्यक्ति ही दल, वर्ग-सगठन, या पक्ष-सगठन करके राजनैतिक सला हस्तगत करते है. समाज पर नियत्रण रखते है और सत्ता के लिए स्पर्धा की राजनीति को जन्म देते हए वास्तविक जन-कल्याण के मार्ग में बाधा डालते हैं —अतएव श्राध्यात्मिक शक्तियों का माह्वान करने वाली सत्त्रवृत्तियाँ ही भविष्य के प्रलयकारी सघषं से मनुष्य को मुक्त करा सकती हैं।

इसी फ्रम्बारम घारा को प्रवाहित करने के लिए घण्यारम समाज की स्थापना हुई है। इस मच से आध्यारिमक विचारों का प्रचार करने में हम सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। प्राध्यानम समाज

- (१) उसकी सद्भाव और विवेक की उच्चतम भावना का विकास किया जाए, तो कोई कारण नहीं है हम बर्समान समाज की अपेक्षा एक अच्छे और उच्च समाज की रचना न कर सकें।
  - (२) यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण तो मनुष्य में ब्रध्यात्म भाव जगाकर ।
- में एक हूँ, गुढ़ हूँ। जानदर्शन वाला हूँ। परमाशुमात्र भी मेरा नहीं है। मैं सन्त प्रकार के भय से निमुंबत हूँ। सन्यन्द्रिय जीव निभंग भीर निशक होता है। गुढ़ मास्मजान का प्रिन्तावी पुरुष वड़ा प्रास्प-विश्वासी, सरल-हृदय, कर्लव्य-परायण भीर प्रपने पर का कृदयासा करते वाला होता है। उसे भीतिक ऐश्वयं मोह में नहीं डाल सकते। सोने-चांदी के दुकड़े उसे रंपमात्र में मोनान नहीं देसकते। उसके सामत्र में गुढ़ प्रास्पतत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होता है। प्रिकत्यना
  - १. चिन्तन भौर आस्याकायुग।
    - २. आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत निष्ठावान मानव ।
  - ३. करुणा, त्यागंतथा कर्त्तव्यपरायंणता की भावना से युक्त मानव ।

- ४. सेवा धौर परस्पर सहयोग का भाव ।
- दिकृति की भावनाओं के स्थान पर सुकृति के भावो की विजय । नव-निर्माण के चार पथ
  - दैनिक जीवन में अपने-अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए स्वार्थ के संवर्ष का अन्त ।
  - २. सारिवक प्रवृत्तियों के प्रस्कुरण के लिए सहयोगमूलक ग्रर्थ-व्यवस्था की स्थापना ।
  - ३. सत्ताके स्थान पर सेवाका मार्ग।
- ४. शुद्ध और सास्विक जीवन और विचारो द्वारा परस्पर सहयोग तथा सेवाभाव का जागरण ।
- आध्यात्मिक शक्ति के सहारे क्या हो सकता है ?
- आध्यात्मिक मान्यतायों की शक्ति समाज की भौतिक प्रवृत्तियों पर क्रिथकार पाकर मानव समाज को सुखी और समद बना सकती है।
- २. भ्रतेक परिवर्तनों के बावजूद माध्यारिमक भावनाएँ युगों तक भ्रपनी प्रभुता कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील भ्रीर निष्ठावान बना सकती है।
- ३. सादा जीवन भीर नैतिकता भनुष्य को समस्त खुद्र रवायों से ऊपर उठाकर राष्ट्र और समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सकता है।
- ४. करुणा, सहिष्णुता तथा समस्त जीवो पर दयाभाव मनुष्य को देश धौर समाज के लिए रचनारमक कार्यों की भीर प्रवत्त कर सकता है।
- क्रसंख्यपरायण, निष्ठावान, विवेकशील भौर बाष्यारिमक भावनाभ्यो से युक्त मानव से ही प्रहिंबास्यक भौर सहयोगी समाव की स्थापना हो सकती है।
   क्या नहीं हो सकता ?
  - १. परम्परा के सम्पूर्ण विनाश से नवनिर्माण नहीं हो सकता।
  - सुद्ध भ्रहं भीर स्वार्थों के संघर्ष में सुस्ती भीर समृद्ध समाज की स्थापना नही हो सकती।
    - ३. भौतिकवाद मनुष्य को रचनात्मक कार्य की धोर प्रवृत्त नही कर सकता।
  - ४. विज्ञान की दी हुई कूरता मनुष्य को परस्पर सेवातया सहयोग के मार्गपर नहीं से जासकती।
  - ४. करुणा घीर सहिज्जुता के अभाव में एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना नहीं हो सकती । क्या हो सकता है ?
  - अध्यात्मिक प्रयवा वैचारिक स्थिर मूल्यों को शक्ति समाज की भौतिक प्रवृत्तियों
     पर प्रधिकार पाकर मानव समाज को सखी ग्रीर समद्व बना सकती है।
  - मनेक परिवर्तनों के बावजूद बाज्यात्मिक मान्यताएँ युगों तक प्रपनी प्रभुता कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील और निष्ठावान बना सकती हैं।

# शिक्षा प्रेय और श्रेय का मार्ग है

उसकी वास्तिक उपलब्धि विनय, श्रम धौर शावना से शान्त होती है । धाषीन भारत हैं श्राक्षमं कि सिए दीक्षांत के समय अपूर्व्य तामकारी उपरेक्ष देते थे । 'तींतरीयोपिनवर' के सत्त्वासन में दशी अपनुद्धि नियंविहीन विवायक के संकल्प का उदाश स्त्रर है। प्रस उपसेश के स्त्रृत कुलां में पृत्यसुद्धि धौर शिवसंकल्प जांगे, राष्ट्र, मानवता उनके पुरुवाये से तामान्तित हो और वे स्वयं जीवन की सर्वाच्य सर्वता उपायित करें।

## दीक्षांत के समय शिष्यों को ग्राचार्य का उपदेश

सत्यं वदः धर्मं चर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । क्शलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातदेवो भव । पितदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथि देवो भव । राष्ट्रदेवो यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माक सूचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि। श्रद्धया देवम । म्रश्रद्धया देवम । श्रिया देवम । ह्मिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । श्रथ । यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा। वास्यात्। ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः । अलुक्षा धर्मकामाः स्यूः । यथा ते तत्र बतेंरन् तथा तत्र वर्तेषाः। एष ग्रादेश: । एष उपदेश: । एषा वेदोपनिषत एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवम्चैतद्पास्यम् । स्नातकाः एवम् एतत् दढ़े निधाय यूष्माभिः सदा सच्छीले । समुदाचारे वतितव्यमः ।

सत्य बोलो। धर्मका बाचरण करो। स्वाच्याय में प्रभाव मत् करो। सत्य को उपेक्षा मत करो। धर्मकी उपेक्षामत करो। कल्याण धौर कुशलताकी उपेक्स वत करो। समृद्धिकी उपेक्षा यत करो । ज्ञान को ग्रहण करने और बन्यों को ज्ञान का दान करने में प्रमाद मते करो ।

माता को देवता समक्षो । पिता को देवता समक्षो । घावार्य को देवता समझो । घतिषि को देवता समझो । राष्ट्र को देवता समझो ।

जो अच्छे कर्म हैं उन्हीं का सेवन करो, अन्यों का नहीं। हमारे जो आवरण तुम्हें अनिख सबते हों उन्हीं का अनुकरण करो, अन्यों का नही।

श्रद्धापूर्वक दान दो । मश्रद्धा से दान मत दो । सम्पत्ति के मनुसार दान दो । शालीनता स्रोर सञ्जापूर्वक दान दो । भय से दान दो । सहानुश्रुति से दान दो ।

भीर यदि तुन्हें कभी कमें के सम्बन्ध में सन्देह हो, या झाचरण के सम्बन्ध में सन्देह हो, तो जो विचारसोल, न्यावपरावण, योग्य, निष्ठावान, सहदय, घर्मप्रेमी बाह्मण हों, विशिष्ट प्रसग में वे जैसा झाचरण करें उस प्रसग में तुम भी वैसा ही घाचरण करो।

यही पादेश है। यही उपदेश है। यही बेद और उपनिषद है। यही सीख है।

इस प्रकार साधना करो। इसी प्रकार साधना करो। स्रो स्नातको, इसे अपने सन वें दढ़तापूर्वक धारणा करो भौर सदैव सदाचार भौर सदृष्यवहार का आचरण करो।

## राखाप्रताप ऋरि भामाशाह

स्व० फलचन्द पुरुपेश्हु

भारतभूमि में स्वाग धौर नि.स्वार्य भावना से कार्य करने की विशेष महत्व दिया है इसलिए हमारे देश में दानवीर और लोकसेबी पुरुषों का विशेष सम्मान किया जाता है।

महाराणा प्रताप और देशभवत भामाशाह का युवकों के हृदय में विशेष मान है क्योंकि दोनों ने मातृत्रीय के रक्षा के निए प्रमणित कठिनाइयाँ उटायी। उनका धावर्श सदैव आरतीयों को मायंवर्षन करना रहेणा। उदीयमान युवक पुण्येन्द्र की यह कविता धत्यंत रोचक धौर नव-युवकों के निष्ट मार्गदर्शक है। बेद है कि वह कना ससमय में ही कुम्हता गई। उनको कविता उनकी म्मति चर्षन याद दिलाती रहेनी।

कद्भता हैं कहानी कि एक देशभक्त की.

राणा प्रतापिहत व ककतर के वकत की।
जिसने रही थी साज भारतीय रक्त की,
जिसने अग्रकत-ही स्वतज्ञता समक्त की।
बोरों में बीर भागाखाह दानबीर या,
राणा प्रतापिहत का बूदा वजीर या।
ग्राजिदगी जिसने न मनाई थी दिवाली,
युष्मन से खेलता रहा जो बूत की होंची।
ऐसे म्हायाधिह की दुखपूर्ण जिन्दगी,
सीकी गई की मान में या मीत में या।

पर मातृभूमि के लिए, मैवाड़ के लिए, वर्वाद था भारावली पहाड़ के लिए।।

राएग प्रताप के तो सुट्टी भर जवान वे, पुरमन तथा गद्दार जमीं आसमान वे। दुर्भाग्य से सेना की रसद भी समाप्त थी, बहुँ ग्रोर निराशा-ही-निराशा व्याप्त थी।।

लगता या मातृभूमि पर हो जायगा कथ्या, सबने कहा प्रताप जा दुश्यन को सर भूका।।

संकट के समय जैन ऐन वक्त पै झाया, धाकर प्रतापसिंह को निज शीश झुकाया। सोना व रजत-रत्न का वह बेर लगाया, जिससे प्रताप ने कि शबु मार मगाया।।

वीरों में बीर भामाशाह दानवीर था, राणा प्रतापसिंह का बुढ़ा वजीर था।।

तारादे-आयदाद का सुनिवेगा हाल तक, पलती कुमुक उसी से ठीक बारह साल तक। होती रसद पच्चीम हजार फीज के लिए, जार्टी व गुजरो हिताएं—मीज के लिए।।

> बीरों में बीर भामाशाह दानवीर था, राणा प्रतापसिंह का बुढ़ा वजीर था।।

दुहरा रहा इतिहास साज हू-स-हूगाया, भुक-भुकरहा राष्ट्रीयता के वास्ते माया। सीमाका हर जवान प्रव राणा प्रताप है, वेटा हरएक हिन्द का दुश्मन का बाप है।।

देंगे लहू हिमालया पहाड़ के लिए, उजड़ें स्वयं कि चीन के उजाड़ के लिए।।

श्रंगार भी बरसाएंगे, बरसाएंगे सोना, पस्पर पैपटक देंचलो चीनीका खिलौना। बारूद बने घोड़नी बारूद विद्यौता, सोकर जगाहैदेश का प्रत्येक ही कोना।।

> सोना बरस रहा है गरीबोधमीर से, निश्चित बचेगा राष्ट्र सिर्फ दानवीर से।।

\* \* \* \*

# भारतीय एकत्व की भावना

व्योहार राजेन्द्र सिंह सेटियाकुंज, जबलपुर

भारतीय एकरव की भावना का जाघार एक बहा की भावना है जीकि सब जगत में क्याप्त हैं। इसी के अंत कर सारे जान् के प्राणी हैं। वह सारा जगत् उसी एक बहा का विस्तृत रूप है। जिन्न-भिन्न देव उसी एक तस्व के विभिन्न रूप है। ऋग्वेद में इस भावना के समर्थन में भनेक मंत्र सिनते हैं:—

> एक एवाग्नि बहुषा सिम्द्र एक सूर्यो विश्वं अनुप्रभूवः। एकैवोषाःसर्वम् इदं विभात्येकवा इदं वि बभूव सर्वेम्।। (=।॥।=।२)

इसी का समयन हमें उपनिषदों में भी मिलता है जिनमें कहा गया. है कि एक ही देव मनेक वर्ण होकर बहुत शक्तियों के योग से धनेक रूप हो जाता है :—

> एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् । वर्णाननेकान्तु निहितार्थौ दघाति ।।

साये चलकर इतिहास सौर पुरासां ने इसी भावना को लेकर शिव, विष्णुधादि देवतामों की एकता का अतिपादन किया तथा प्रास्ती मात्र की एकता को स्थापना की। कर्मों के विकास के आधार पर वर्णों का विकासन हुस्या किन्तु उनकी एकता पर ही समाज साधारित रहा। नहाभारत में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी वर्ण बार से उत्सन्त होने के कारण कालाण ही हैं।

#### सर्वे वर्णबाह्मणा ब्रह्मजाश्च।

भागवत धर्म के उदय होने पर भी उसी को और खागे बढाया गया। ईश्वर के एक नाम के भाषार पर उसके सभी उपासकों भीर जातियों की एकता का प्रतिपादन किया :---

> किरातहूपान्धपुलिन्द बुल्कमा आभीरुकंषा यवनाः समादयः । चैरवे च पापा मदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै 'भविषणेक्तिमः ।

पुराणों में समय देश की एकता की भावना भी विकसित हुई। वैसे तो उसका मूल्य हमें ऋष्येद के पृथ्वी सूक्त में मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह भूमि हमारी माता है भीर हम उसके पुत्र हैं:—

## माता भूमि. पुत्रो ग्रहं प्रथिव्याः।

किन्तुभारत देश का स्पष्ट नाम पुराणों में ही मिलता है। विष्णुपुराण में इस देश की प्रशंसाक रते हुए कहा गया है कि हे भारत भूमि तुम बस्य हो — इस प्रकार देवता भी गीत गाते हैं:— बायन्ति देवा किल गीतकानि धन्याऽस्तुते भारत भूविभागे।

इडी प्रकार यहावारत में भी भारत पूर्णि का उस्लेख घाया है। उत्तर में हिस्सावय प्रोर हुंकै-पविषम में सबूदों ते पिरी हुई धारत पूर्णि की कल्पना बहुत रहते हैं एक्झा की: फाडक्झा की बुध्दि करती धा रही है। पुराभों में जिन तमाटों का वर्षान है वे हिस्सालय के लेक्द्र खिल्कु तक तक विशेषक करते तसरत मारत पर सपना राज्य स्थानित करते थे। कासियात में भी ऐसे सम्राटों का वर्णन किया है बोकि समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते थे:—

आ समुद्र क्षितीसतां रघूणाम्ः रघुवंशः।

बैसे बेदों में भी राजसूज यज्ञ के घवसर पर यही कामना की जाती है कि हम हिमालय से लेकर समुद्र परंग्त पृथ्वी के एकडण समाद है। इस प्रकार समय देख की एक ही भावना की परस्पार बहुत प्राचीन काल से हमारे घर्म की धंगमूत होकर चली घाती है। हम भारत की लिसी भी नदी में स्थान करें किन्तु भारत की सभी प्रमुख निर्देशों का नाम स्मरण कर उन सबका जल उसमें सिम्मिनत किया जाता है भीर एक सम्य पढ़ा जाता है :—

> गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती। नमंदेसिषु कावेरी चले स्मिन् सन्निधिम कुरु।।

इसी प्रकार देश के सन्त पर्वशें और सन्त महापुरियों का स्मरण किया जाता है— सबोच्या, मयुरा, माया, काशी, काञ्ची, धवन्तिका। यह प्रवा भी हमारी राष्ट्रीय एकता को सिद्ध करती है कि राज्यानियेक के समय नारत की सभी पश्चित नदियों का जक मंगाकर उनते राज्या का प्रमित्रक किया जाता था। महाभारत भीर रामायण में उल्लेख है कि रामचण्डली के तका पुषिचित्र के अभिवेक के नियं तभी पवित्र नदियों का जल मंगाया था था। उस तमय तमस्त

प्राच्येदीच्याः प्रतीच्यास्च दक्षिणत्मास्च भूमिपाः।
त्मेंच्छात्चायत्चिये चान्ये वन शैल निवासिनः।

(रामायरा, धयोध्या० ३-२४)

इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी भाषा है कि जब चित्रकृट में रामचण्डाजी ने राज्य स्वीकार नहीं किया तब भरतजी ने पूछा कि उस जन का क्या किया जाये—

देव देव अभिषेक हित गुरू अनुसासनु पाइ। आने उंसव तीरथ सिलनु तेहि कहं काह रजाइ।। गुरू की झाझा से वह जल कुप में रला गया — भरत कुप स्रव कहिहहि लोगा। स्रति पावन तीरण जल जोगा।।

मध्यकाल में भारत की एकता खंबित हो कर वह विभिन्न राज्यों में विश्वकत हो गया। उस समय सापसी मतभेद के कारण हमारे देश की एकता खिन्न-भिन्न हो गयी। उस समय भी एकता के उपासक हमारे कवियों ने सपने देश की एकता का बोध कराके उसे फिर से स्मापित किया। बीरणावा-काल में भी पृथ्वीराज को उल्लास दिलाने वाले महाकि बन्दरवरदाई, प्रध्यकाल में मोहबागी सुलबीदात तथा धन्त में महाकि भूषण की देश की एकता की मावना सबसे समिक पुज्जिति हुई है। चन्दरवरदाई ने धनेक स्वानों पर "पृथ्वीराज रात्तो" में हिन्दुस्तान का उल्लेख कर उसकी एकता जागुत की है।

> गो॰ तुनसीरासत्री ने रागचरितमानस में जन्मभूमि की महिमा का वर्णन किया है:— जन्म भूमि सम पुरी सुहावि । उत्तर दिशि सरसू वह पावि ।। अति प्रिय मोहि यहां के वासी । सम धामदा पुरी सुस्तरासी ।।
> "विनयपत्रिका" भौर "कदिवावली" में तो स्पष्ट रूप में उन्होंने भारत मूमि में

"विनयपत्रिका" धीर "कोबतावला" में तो स्पष्ट रूप में उन्होंने भारत भूमि में जन्म होने का मिमान प्रगट किया है— यह भारत खंड पुनीत सुरसरि थळ भळी संगति भली।

> तेरी कुमति काचर कल्प बल्ली चहति है विष कल फली॥ (विनय पत्रिका)

भक्ति भारत भूमि भले कुलजन्म समाज शरीर भलो लहिके। आदि (कवितावली)

हसी प्रकार भूषण ने हिन्दू धर्म भीर हिन्दूस्तान का उन्लेख कर शिवाजी को उस्साह दिखाया था। संत कियों को देश की एकता का बोध तो उत्तता नहीं था जितना कि उसमें निवास करने वाले जातियों भीर धर्मों की एकता का बोध था। कवीरदास भीर नानक भारि कियों ने धर्मों की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। गृह नानक ने एक स्थान पर कहा है—

> हिन्दू तुरुक कहां ते आए किनि एह राम चलाई। दिल महि सोच विचार कवादे भिमक दोजख किनि पार्ड॥ दाइदयाल ने एकता का प्रतिपादन करते हुए कहा है--

दुनो भाई नैन हैं दूनो भाई कान । दूनो भाई बैन हैं हिन्दू मुसलमान ॥

कबीरदास ने तो एक ईश्वर की एकता के आधार पर सब वर्णो और जातियों की एकता स्थापित की —

एक देव एक मल मृतर एक चाप एक गूदा। एक ज्योति तेसब जग उपजाको बाह्यन को सुदा।।

संबंधी राज्य की स्थापना से हमारे देश की पराधीनता पूर्व हुई किन्तु देश एक राज-सृत्र के सन्तर्गत सामा विदेशी राज्य के साथ विदेशी राष्ट्रीयता भी हमारे देश में साई सीर उससे प्रेरित होकर हमारे नेताओं ने विदेशी राज्य के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किये। इनके साथ ही सपने देश की दुर्दशा पर कियों का प्यान साकर्षित हुमा। भारतेन्दु हरिस्चन्द्र ने मबसे पहने भारत की दुरेशा पर आहु बहावे — श्रीबहु सब मिलकर रोबहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।। (भारत दुर्दशा)

इस समय के अन्य कियाँ ने भी राष्ट्रीय एकता की ज्योति बनाई । सर्वेभी बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रताजनारायण मिश्र ने भी इस ज्योति के जागरण में योगदान दिया । बाद में उसी परम्परा को श्री में शिवतीशरण गृप्त, अयोध्यातिह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रीभर गाठक ने देशात्म योध की कविनाएँ सिलकर देश का ध्यान उसकी एकता और प्रसंदता के प्रति मार्कायत किया—

नीलाम्बर परिधान हरित पट यह सुन्दर है।
सूर्य बन्द्र युग मुकुट मेसला रत्नाकर है।
नदियों प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है।
बंदी जन सग बन्द बोपफन सहासन है।
करते अभिषेक पयोद है बिलहारी इस देश की।
हे मात्मूमि नू सत्य ही समुण मूर्ति सबंध की।।
विभाजनी की कविनाओं ने भी राष्ट्रीयता की सहर बहा वी:—

सुरसरि सिल्लसुधा से सिनित मलव समीर संजारित। मुपमा सब मुरपुर की मजिल करते नुर गुणगान। जयति भारत जय हिन्दुस्तान।।

पुण्य पुज पावन पृथ्वो पर धीर वीरवर धर्म धुरन्धर। सत्य अहिसा दया सरोवर मृक्ति मृक्ति की खान।

जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥

वर्तमान युग में राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बंगान में उदित हुई क्योंकि बही विदेशी राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा था। थी बॉकिनचर के "श्रानन्य मर्ट" उपन्यास में ही हमारे राष्ट्रीय गीत वन्देमात् रम् का उद्योग हुमा वा। उसमें उन्होंने कहा था:— विश्वित कोटि केट कल कल जिनाट कराले।

ज्यों ज्यो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी इसका रूप हो गया :— त्रिश्च कोटि कंठ कल कल निनाद कराले।

श्री डिजेन्डलाल राय ने श्रपने नाटकों में राष्ट्रीयता से भरे गीतों को पिरोया। उन्होंने एक गीत में गाया है:---

> वग आभार जननि आभार धात्री आभार देश । भ्रागेचन कर वह गीत इस रूप में बदन गया:—

भारत भाभार जननि घाभार घानी भाभार देश। जनके गोतों में सम्पूर्ण भारत की एकता की मावना मुखरित हुई:— जे दिन सुनील जलिय होई ते उठिले जननी भारतवर्ष। उठिल विद्वेत कि कलरव से कि मा भन्ति से कि मा हुई।

सी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में राष्ट्रीय एकता की भावना झौर स्रधिक स्पष्ट सीर सहन हो उठी है:---

> मातृ मन्दिर पुष्य ग्रंगन कर महोज्ज्वल आज है। जय नरोत्तम पुरुष सत्य जय तपरूपी राज है। उन्होंने उसी गीत में समग्र भारतवासियो को बाह्यान किया:—

प्रहान उसा गात म समग्र नारतवास्थाका आह्वान कथा:— ऐश दुर्जय शक्ति सम्पद मुक्त बंध समाज है। ऐश ज्ञानी ऐश कर्मीनाश भारत लाज है।

आगे चलकर भारत के बीर घर्म को भी जाग्रत किया:—

ऐश तेज:सूर्यं उज्ज्वल कीर्ति ग्रन्तरमाभःहै। वीर धर्मपृष्य कमें विश्व हृदये राज है।।

एक दूसरे गीत में उन्होंने भारत की भेरी सारे ससार में बजाने का ग्राह्वान किया है:— देश देश नन्दित करि मन्द्रित तब भेरी।

श्रासिल सब बीर वृन्द श्रासन तब घेरी॥

भारत को सब जातियों घोर प्रान्तों को एकता की भावना हमारे राष्ट्र-गीतो में "जनमन" में जितनी प्रवल है उतनी कही नहीं। जुग जुग तब आह्वान प्रचरित मुन उदार तब वाणी।

जुग जुग तब आह्वान प्रचारत सुन उदार तव वाणा। हिन्दूबौद्ध सिक्स जैन पारसिक मुसलमान किस्टानो ॥ पूरव पश्चिम आसे । तव सिहासन पासे ।

उन्होंने 'मानव तीर्थ' नामक कविता में माता के प्रभिषेक के लिए सभी देशवासियों को एकत्व होने का प्राह्मान किया गया है.—

> भाभो बाह्यण श्रुतिकर निजमान गहो सभी का हाथ। आभो पार्तत हटामो सबही तब अपमान प्रश्नाखा। मम अभिषेके करो तुम त्वारा, मंगळ घट यह घरा है भरा। सकल स्पर्शे से पुनीत करके तीयें सुनीरे, भारत मानव साथर तट के निसंक सोरे-नीरे।

हेमम चित्त पुष्य मुतीर्थ में जागो घीरे घीरे। भारत मानव सागर तटके निर्मेळ तीरे तीरे॥ ब्रहो आर्थजन हेअनार्थगण हिन्दू हेमुसलमान। ब्राक्सो ब्राक्षो हे क्रिस्तान॥

इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय एकता की वाणी युव-युग से मुखरित होती चली भा रही है, प्राज भी मुखरित हो रही है भीर युगान्त तक मुखरित होती रहेगी।

# मेवाड़ोद्धारक भामाशाह

श्रो ग्रयोध्याप्रसादजी गोयलीय डालमियानगर, बिहार

"स्वाधीनता की लीलास्थली बीरप्रसवा भेवाङ्-भूमि के इतिहास में भामाशाह का नाम स्वर्णाकरों में अकित है। जब बीरकेबारी राखा प्रताप निराश होकर सिम्य की श्रीर जाने लगे तो भामाशाह ने स्वर्णाल तस्यित राखा के चरणों में लाकर प्रणित कर देख-भिक्त का श्रुपम उवाहरण प्रस्तुत दिया। भामाशाह के द्रष्ट कपूर्व त्याग के कारण मेवाङ् भूमि का उद्धार हुमा स्वर्णिए पाल भी भामाशाह मंबाहोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध है। लेकनी के चनी श्री प्रयोग्धा-प्रसादणी गोवलीय ने बहुत ही सुन्दर दण से भामाशाह का चिरण प्रसुत किया है। भामाशाह का त्यागपूर्ण प्रादर्श देश के सकट के समय में हम सबके लिए धनुकरणीय है।"

स्वाधीनता की लोलास्थली बीर-प्रसवा मेवाइ-भूमि के इतिहास में भामाधाह का नाम स्वर्णाक्षरों में अकित है। हस्त्रीपाटी का गुढ कैसा भयानक हुआ, यह पाठकों ने मेवाइ के इतिहास में पदा होगा। इसी युढ में राणा प्रनाव को भ्रोर ते बीर भामाधाह और उसका भाई ताराचन्य मी लड़ा था। २१ हजार राजपूती ने भ्रसंक्य यवन-तेना के लाथ युढ करके स्वतंत्रता की वेदी पर पपन प्राणे माहित दे दी, किन्तु दुर्मान्य कि वे नेवाइ को यवनों द्वारा पद्मित्तत होने से न क्या सके। ससस्त मेवाइ पर यवनों का धायत प्रति वर राणाश्रताय मेवाइ का स्वतनों द्वारा पद्मित्त होने से न क्या सके। ससस्त मेवाइ पर यवनों का धातक छा गया। यूढ-पिरत्याण करने पर राणाश्रताय मेवाइ का प्रवत्ता करने पर राणाश्रताय मेवाइ का प्रवत्तार करने पर राणाश्रताय मेवाइ का प्रवत्तार करने की प्रवत्त मां प्रवाद करने के लिए उनके स्वारों तर पर ते हिस से पर हो करते वे। उनके रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान न था। प्रत्याचारी मुलतों के धात्रमणों के कारण बना बनाया भोजन राणाश्रत को पाय को पाय स्वार्य को पाय स्वर्त वाले सम्पन्न करों प्रताय विवन्तित नहीं हुए। वह अपने पुत्रों धौर सम्बन्धियों को प्रसन्तापूर्वक रणक्षेत्र मे प्रपृत्ते साथ रहते हुए देखकर यही कहा करते थे कि राजपूतां का जन्म ही इसीलिए होता है। परम्यु उत्त समय के तीह परम्य मेवाई ने तिव्यक्ति कर दिया। एक समय पंत्री सम्बन्ध के प्रति के सोर कोर के रोटि—साधी उत्त समय के लिए और साथ देते हैं स्वर्ण का देश के रोटियाँ बनाई गई होर होर स्वर्ण के साथ में एक-एक रोटी—साधी उत्त समय के लिए आप कि दी धार प्रजितिक वेचीडा उत्तममों की

मुंत्रकाने में ब्यस्त में, मांतुभूमि की परतंत्रता के दुख से दुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे में कि इतने में सकती के हृदयमेदी चीत्कार ने उन्हें चौका दिया। बात यह हुई कि एक जंगती विस्ती सड़की की रक्की हुई रोटी उठा से गई विस्ती सारे भूख के यह चिस्ताने तगी। ऐसी-पी सनेक सापत्तियों से चिर हुए, यनु के प्रवाह को रोकने में सस्तम होने के कारण, बीर चूड़मणि प्रताद नेयाद को देव ने वे व दुख सामाणाह राणाची के स्वदेश निर्वासन के विचार को सुनकर रो उठा।

हत्दीघाटी के पुद्ध के बाद भागाशाह कुम्भलमेर की प्रजा को लेकर मालवे में रामपुर की स्रोर चला गया या, वहां भागाशाह सीर उसके माई ताराचन्द ने मालवे पर चढ़ाई करके २५ लाख कपने तथा २० हजार प्रशिक्षा दैण्डस्वरूप बसूल की । इस संकट-प्रवस्था में उस बीर ने देशामित तथा स्वामिश्रमित से प्रेरित को कर, कर्नल बस्टा डके कथनानुसार, राणा प्रताप की को सन मेट किया था वह दतना या कि २५ हजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निवां हो सकता था। मामाशाह के इस अपूर्व तथा के सम्बन्ध में भारतेन्द्र बाबू हीरचन्द्रजी ने लिखा है :—

> जा थन के हित नारि तर्जंपित, पूत तर्जंपितु शीकहि सोई। भाई सोंभाई सर्जंपिपु से पुनि, नित्रता नित्र तर्जंबुक्त ओई। ताथन को बनियाँ हैंगिन्यों न, वियो बुक्त देश के ब्रारत होई। स्वाप्य क्रार्यंतुन्हारी ईंहै, तुमरे क्षम और न याबग कोई।।

देवाभक्त आमावाह का यह कैंसा धपूर्व स्वायंत्याय है। जिस धन के जिए धौराजेब में सपने पिता को कैंद कर जिया, सपने आई को निदंबतापूर्वक मरवा डाला, जिस धन के जिए सनीर ते प्रविक्त सपने अतिवे — मेवाइ के उत्तराधिकारी बालक उद्यक्तिह — को मरवा डालने के सनेक प्रवेक प्रवत्त किंगे, जिस धन के लिए सारवाड़ के कई राजाओं ने अपने पिता और आरायों का संहार किया, जिस धन के लिए सोमों ने मान बेचा, धर्म बेचा, कुल-गौरव बेचा साथ ही देश की स्वयंत्रता बेची, बही धन भामावाह ने देशों और प्रवाद की स्वयंत्रता के सिता अपने सारवाह का स्वयंत्र की स्वयंत्र प्रवाद स्वयंत्र प्रवाद स्वयंत्र प्रवाद स्वयंत्र प्रवाद स्वयंत्र प्रवाद स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वय

भागाचाह का जन्म कावदया संबक्त भोधवाल जैन कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम भारसल था। महाराखा तथाना ने भारसल को बि॰ तक १६६० ई० तक १४६६ में झत्वदा से बुलाकर रणयम्भीर का किनेदार नियत किया था। थीछे ते जब हाड़ा सूरजनल बूंदबाला वहां का किनेदार नियत हुआ, उस समय भी बहुत-ता काम भारसल के ही हाय में था। वह महाराणा उदयिष्ठ के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित था। भारसल के स्वगंबात होने पर राणा प्रताप ने भागाचाह को अपना मंत्री नियत किया था। हस्त्रीयाटी के युक्त के बाद जब भागाचाह ने भागाचाह को अपना मंत्री नियत प्रतिप्रतिप्रति में रामा सहाणी महाराणा के प्रधान का कार्य करने लगा था। भागाबाह के बाने पर रामा ने प्रधान का कार्य-भार तेकर उनः भागाचाह को सौंप तिया। उसी समय किसी कि का कहा गया प्रधीन एक इस प्रकार है ...

भागावाह के दिए हुए रुपयों का सहारा वाकर राजा प्रवाप ने फिर दिखरी हुई समित की बरोर कर राज-तेरी बजावी जिसे मुनते ही समुक्ती के हुस्य दहल गए, कावरों के प्रामस्क्रीक उठ गए, भक्वर के होया-हवास बाते रहे। याणांची और बीर भागावाह प्रस्क-सदक से
मुक्तिक्वत होकर बगह-नयह साक्रमण करते हुए यक्तों हाए विजित सेवाह की चुटा: अपने
समितार में करते लये। पं शावरमहत्वती सर्मा सम्पादक दैनिक 'हिन्दू संसार' ने मिला है:—
'इन मावों में भी भागावाह की बौरता के हाथ देखने का महाराणा को सुब अवसर भिता भीर
उससे बड़े अवल्त हुए। महाराणा ने भागावाह के बाद तार्वात के नहार की स्वाच के दिया था,
उसे सहसावची ने ना येरा। तारायन्द उनके साथ बौरता से नहाई करता हुमा बसी के पात
पहुँचा और वहां पायन होने के कारण बेहोच होकर मिर पड़ा। बसी का राव सार्वसात नेवहा
पायन तारायन्द को उतारक पत्र ने किसे में से याया और वहां उसकी सन्दर्श परिचर्या के स्व सीप अवार महाराणा अपने प्रवत्त ने मैं से याया और वहां उसकी सन्दर्श परिचर्या के स्व सीप अवार महाराणा अपने प्रवत्त ने पत्रकृत बीरों की नहायता से सायद आक्रमण करते रहे भीर संवत् १६४३ तक उनका चित्ती ह भीर भावक्तमढ़ को छोड़कर समस्त नेवाइ पर किर से प्रविकार हो गया। इस विजय में महाराणा की साहस अपना बीरता के साथ भामावाह की उसर तहायता भीर राज्युत सैनिकों का सारत-वित्यान ही सुच्य कारण था। साज मामावाह नहीं हैं

प्रायः साई तीन सी वर्ष होने को भाये,—मामाशाह के बंशव बाज भी प्रामाशाह के मंग समान पा रहे हैं। मेबाइ की राजधानी उदयपुर में मामाशाह के बंशव को पंचायक प्रोर भ्रम्य विशेष उनकारों में संवंधक को पंचायक की प्राप्त के स्थाय के उत्तर-केर ध्रवसा को स्थायक की मिहमा के मामाशाह के बंशव भाज नेवाइ के दीवान-पद पद नहीं हैं जीन न भन मा बत ही उनके पास रह गया है। इसितये भन की पूजा के इस दुर्भट समय में उनकी प्रधानता, भन-धिन-सम्पन्त उनकी जाति-बिरावरी के अन्य लोगों को अक्टरती है। किन्तु उनके पुण्यक्तीक पूर्वक मामाशाह के नाम का गीरव ही उाल बनकर उनकी रखा कर रहा है। आमाशाह के बंगवां में परस्पत्तात त्रतिका की रखा के लिए संबत् १८१२ में तस्थामिक उदयपुराचीश महाराखा सक्तिक को एक आक्षापन निकानना पढ़ा था जिनकी नकन जयों की त्यों इस प्रकार है:—

## 'श्री रामोजयति

#### थी गरोशजीप्रसादात् श्रीएकर्लिगजी प्रसादात् भाले का निशान (सही)

स्वित्वत्री उदयपुर सुमसुगति नहारावाधिराज महाराणाजी श्री सर्व्यक्ति का प्रादेशात् कावडवा जैवन्द कृतणे बीरचन्दकस्य अर्थ वारा वडा वासा भागो कावद्यी है राजस्हे सामप्रकासु काम चाकरी करी भी की मरवाद हुटमूद्या है म्हावनां की जातम्हे बावनी स्था चौका को बीमण वा सीय पूजा होवें जीम्हे यह ठव पहेली तनक बारे होती हो सो प्रमता नगर सेठ वेणीसास करसी कर्मों कर बेदगींकत तनक बारे नहीं करवा दीदों प्रवाक बारी सालसी दीखी सो नगे करी प्ररत्यात म्हे इस्तर मालत हुई सो खब तनक माफक दसतुर के ये पारो कराइया खाबी बागांचु बारा हुकून करदीय्यो है सो पेनी तनक बारे होवेगा। प्रवानगी म्हेता सेरसीय संबद १९१२ जैठसद १५ बचो ।' इनका अधिशाय यही है कि—"भागाशाह के मुख्य बंशपर की यह प्रतिष्ठा क्ली माती रही, कि अब महाजानों में समस्त बाति-समुदाय का प्रोजन ब्रावि होता, तब सबसे प्रकम उसके तिसक किया जाता था, परन्तु पीक्षे से महाजानों ने उसके बंध वानों के तिसक करना बन्द कर दिया, तब महाराणा स्वकर्णात्व है उसके हुन की अच्छी तेवा का स्मरण कर इस विषय की जोच कराई और आजा दी कि—महाजनों की जाति में बावनी (सारी जाति का भोजन) तथा भीके का भोजन व तिहरूजा में पहिले के समुद्धार तिसक मामाशाह के मुख्य दागपर के ही किया है सार पहिले के समुद्धार तिसक मामाशाह के मुख्य दागपर के ही किया है सिपन्द का समित की स्वति है सार सार प्रवास कि सम्बन्ध स्वति के साम कर दिया, तब से भागाशाह के मुख्य बंशपर के तिसक होने नगा।"

"फिरंमहाजनों ने महाराणा की उक्त आज्ञा का पालन न किया, जिससे वर्तमान महाराणा साहब के समय वि० स० १६४२ कार्तिक मुदी १२ को मुक्टमा होकर उसके तिसक किए जाने की प्राज्ञा हो गई।"

और भामाधाह ! तुम मन्य हो !! भाज प्रायः साहे तीन सौ वर्ष से तुम रम संसार में नहीं हो परन्तु वहां के बच्चे-बच्चे की जबान पर तुन्हारे पिवत नाम की छाप तथी हुई है। जिस देश के लिए तुमने इतना बड़ा भारम-त्याग किया था, वह मेवाइ पुतः भपनी न्याभीनता प्रायः सो बंठा है। परने प्रिप्त भी बहा सुन्हारा जुणनान होता रहता है। तुमने अपनी अक्षयकीति से स्वयं को ही नहीं किन्तु समस्त जैन-जाति का सर्वया मस्तक ऊँचा कर दिया है। निःसन्देह वह दिन भनिक समाज के भन-केदों में भामाधाइ जैने सदभायों का उदय होगा।

जिस नर-रत्न का ऊपर उस्तेल किया गया है, उसके चरित, दान झादि के सम्बन्ध में ऐतिहासिको की चिरकाल से बही धारणा रही है किन्तु हाल में रासवहादुर महासहोपाध्याय पं गौरीसंकर हीराज्य जी भ्रोक्षा ने अपने उदयपुर राज्य के इतिहास में "महाराणा प्रताप की सम्पत्ति" सीर्षक के नीचे सहाराणा के निरास होकर सेवाड छोउने मीर आसासाह के रुपये दे देने पर फिर सहाई के लिए तैयारी करने की प्रसिद्ध घटना को असस्य ठहराया है।

इस विषय में श्रापकी युक्ति का सार 'त्याग-भूमि' के शब्दों में इस प्रकार है :--

"महाराणा कुम्मा और सांगा भादि हारा उपाजित सनुन सम्पत्ति सभी तक मौजूद दी, बादशाह प्रकवर इसे प्रभी तक न ने पाया था। यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहाँगीर से सन्धि होने के बाद महाराणा भगरीसह उसे इतने अमूस्य रत्न कैसे देवा 'यागे भानेवाले महाराणा जगतिसह तथा राजसिंह भादि महादान किस्तुनरह देते हैं भीर राजसमुद्रादि प्रनेक बृहत्-थ्यय-साध्य भार्य किस तरह सम्प्रम्न होते ? इसनिष् उस समय भामाधाह ने भ्रषनी तरफ से न देकर भिन्न-भिन्न सुरक्षित राज-कोषों से क्ष्या लाकर दिया।

इस पर त्याग-भूमि के विद्वान् समालोचक श्री हमजी ने लिखा है : --

"निस्तन्देह इस युक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्तु भेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को भी ध्रपने खजानों का जान न हो, यह मानने को स्वभावतः किसी का दिल तैयार न होगा। ऐसा मान नेना महाराणा प्रताप की शासन-कृष्ठलता धौर साधारण नीतिमत्ता से इन्कार करना है। दूसरा सवाल यह है कि यदि भागाशाह ने अपनी उपाजित सम्यत्ति न देकर केवल राजकीयों की ही सम्पत्ति वी होती तो उसका घीर उसके वंश का इतना सम्मान, जिसका उस्लेख श्री सोका श्री ने पु॰ ७८८ पर किया है, हमें बहुत संभव नहीं दीखता। एक खबांची का यह तो सायरण सा कर्तस्य है कि वह भावस्वकता पढ़ने पर कोच के स्पता लाकर दे। केवल इतने मात्र के उसके बंशयरों की यह प्रतिष्ठा (महाबन बार्ति-भोज के भ्रवस्त पर पहले उसकी तितक किया जाए) प्रारम्प हो जान, यह कुछ बहुत श्रीचक पुनितसंत्त मानुम नहीं होता।"

इस बालोचना में ओभाजी की युक्ति के विरुद्ध जो कल्पना की गई है वह बहुत कुछ ठीक जान पड़ती है। इसके सिवाय, मैं इतना और भी कहना चाहता है कि यदि श्री श्रीकाजी का यह लिखना ठीक भी मान लिया जाय कि "महाराणा कूम्भा और साँगा भादि द्वारा उपाजित प्रमुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित थी-वह लर्च नहीं हुई थी, तो वह संपत्ति चित्तीह थी, यह उदयपूर के कुछ गुप्त खजानों में ही सुरक्षित रही होगी । मले ही मकबर को उन खजानों का पता न चल सका हो, परन्तु इन दोनों स्थानों पर अकबर का ग्रधिकार तो पूरा हो गया था और ये स्थान प्रकवर की फौज से बराबर घिरे रहते थे, तब युद्ध के समय इन गुप्त खजानों से अतुल संपत्ति का बाहर निकाला जाना कैमे संभव हो सकता था। और इसलिए हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब प्रताप के पास पैसा नहीं रहा तब भामाशाह ने देश-हित के लिए अपने पास से---स्पद के उपार्जन किथे हुए द्रव्य से-भारी सहायता देकर प्रताप का यह ग्रर्थ-कष्ट दूर किया है; यही ठीक जेंचता है। रही अमरसिंह और जगतसिंह द्वारा होने वाले खर्चों की बात, वे सब तो चिनीड़ तथा उदयपुर के पुनः हस्तगत करने के बाद ही हुए हैं और उनका उक्त गुप्त खजानों की सम्पत्ति से होना सभव है, तब उनके ब्राधार पर भामाशाह की उस सामयिक विपूल सहायता तथा भारी स्वार्थ-त्याग पर कैसे आपत्ति की जासकती है ? अतः इस विषय में स्रोझाजी का कथन कुछ अधिक युक्ति-यक्त प्रतीत नहीं होता । और यही ठीक है कि भामासाह के इस अपूर्व त्याग की बदौलत ही उस समय मेवाड़ का उद्घार हुमा जिन बतों के पालन करने पर बापू विशेष जोर देते थे। भौर इसीलिए आज भी भामाशाह मेवाडोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध हैं। 0000

## एकादश-व्रत

## जिन वतों के पालन पर बापू विशेष जोर देते थे

अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचयं असंब्रह । द्यारीरश्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन ॥ सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्धभावना । हीं एकादश सेवाबी नश्रत्वे ब्रतनिश्चये ॥

बापूके प्रिय भजन

: १ :

बैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाएो रे; परदुःसे उपकार करे तोये, मन प्रभिमान न भारो रे। सकल लोकमां सहुवे बच्दे, नितान करे केती है; बाक कांच मन निरंचत राखे, धन-धन जननी तेनी है। समर्दृष्ट ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री केने मात है; जिह्वा वकी असरस न बोले, परधन नव फाले हांच है। मोह माता व्यापे नहिं केने, दुव वैरास्य केना मनमां है; रामनामयुं वाली लागी, सकल तीरच तेना तनमा है। सचलोभी ने करपरिहत छै, कांच कोच निवासी है; अस्त्री नरसीयों तेनूं दरसन करतां कुल एकतेर तार्या है।

हरि तुम हरो जन की भीर। द्रौपदी की लाज राखी, तुम बहायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि घर्यो आप शारीर। हरितकस्थय मार लीन्हीं घर्यो नाहिन चीर। बृहते गजराज रास्यो, कियो बाहर नीर। दास मीरा लाल गिरघर, इस बहा तहां पीर।

यदि तोर डाक मुने केन ना प्राप्ते तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे! यदि केन कथा ना काय, औरे, प्रोरे प्रो भगागा, यदि सनाई वाके मुल फिराये, सनाई करे भय— तबे परान जुले

भ्रो, तुई मुल फूटे तोर मनेर क्या एकला बोलो रे यदि सवाई फिरे जाय, भ्रोरे, श्रोरे, ओ प्रभाया, यदि गहन पथे जाबार काले केउ फिरेना जाय— तव पथेर काटा जो, तुई रक्त माखा चरन तने एकला दनो रे। यदि आसो न धरे भ्रोरे, भ्रोरे, श्रो अभाया, यदि कास्तु बादले आभार राने दुआर देव भ्ररे— तवे बच्चानले

म्रापन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकल बलो रे ! — रवीन्त्रनाय ठाकुर

> ः ४ ः राम-सदन

काम क्रोध सद मान न सोहा । लोभ न छोभ न रागनद्रोहा ।। जिन्हकै कपट दभ नींह माया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ।। संबक्ते प्रिय सबके हितकारी । दुख-मुख तरिस्य प्रसंता नारी ।।
कहंद सस्य प्रिय बचन विचारी । जागत तोवत सरन तुम्हारी ।।
तुम्हींह खांदि गति दुसरि नाहीं । राम बसहु तिनके मन साहीं ।।
बनानी सम जानहिं पर नारी । चन पराय विचले विच साही ।।
जे हरूपहिं पर सम्प्रान देली । दुखिल होहि एर्यवर्गति क्लेस्की ।।
विक्हिंद राम नुम प्रान प्रमार । तिन्हके मन गुम सदन तुम्हारो ।।

स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम तात । मन-मन्दिर तिन्हके बसह, सीय सहित दोउ भात ।।

#### एकादश-वृत

- सत्य---सत्य ही परमेश्वर है। सत्य-प्राग्न हु, सत्य-विचार, सत्य-वाणी और सत्य-कर्म ये सब उसके प्रंग हैं। जहां सत्य है, वहां गुढ ज्ञान है। जहां गुढ ज्ञान है, वहां प्रानन्द ही हो सकता है।
- २. ब्राहिसा—सत्य ही परमेश्वर है। उसके साक्षारकार का एक ही मार्ग, एक ही साधन, अहिंसा है। बनैर प्राहिसा के सत्य की लोज प्रसम्भव है।
- शहायर्थ—बहायर्थ का पर्य है, बहा की—सरव की—लोज में चर्या, प्रयांत् उससे सम्बन्ध रक्तने वाला प्राचार : इस मूल प्रयं में से सर्वेन्द्रिय-संयम का विशेष प्रयं निकल्ता है। केवल जननेन्द्रिय-संयम के प्रयूरे पर्य को तो हमें मुल जाना चाहिए।
- ४. ग्रस्वाद मनुष्य जब तक जीभ के रसों को न जीते तबतक अञ्चावर्षका पीलन ग्रति कठिन है। भोजन केवल शरीर-पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए न हो।
- ५. प्रस्तेय (बोरीन करना)— दूसरे की वीज को उसकी इजाजत के बिनालेगा तो बोरी है ही, लेकिन मनुष्य प्रपनी कम से कम उकरत के प्रतावा जो कुछ लेता या संग्रह करता है, वह भी बोरी ही है।
- ६. सपरिषह—सन्ते सुधार की निसानी परिषह-वृद्धि नहीं बल्कि विचार और इच्छापूर्वक परिषह कम करना उसकी निसानी है। ज्यो-ज्यों परिषह कम होता है, सुख धीर सच्चा सन्तोच बढता है, सेवा-चान्त बढती है।
- फ़भय जो सत्यपरायण रहना चाहे, वह न तो जात-विराहरी से डरे, न सरकार से डरे, न चोर से डरे, न बोमारी या गीत से डरे, न किसी के ब्रा मानने से डरे।
- द. अस्पुस्यता-निवारण खुआकृत हिन्दू-अर्म का अग नहीं है: इतना ही नहीं, बर्किक उसमें चुसी हुई सड़न है, बहम है, पाप है और उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है, कर्तव्य है।
- झरौरअम—जिनका शरीर काम कर सकता है, उन स्त्री-पुरुषों को अपना रीजमरी का सभी काम, जो बुद कर लेने ताथक हो, खुद ही कर लेना चाहिए और बिना कारण दुखरों से सेवा न लेनी चाहिए।

### जो खुद मेहनत न करें, उन्हें खाने का हक ही क्या है ?

१०. सर्वधर्म-समभाय — जितनी इञ्चत हम प्रपने धर्म की करते हैं, जतनी ही इञ्चत हमें दूसरों के धर्म की भी करती चाहिए। वहाँ यह वृत्ति है, वहाँ एक-दूसरे के धर्म का निरोध हो ही नहीं सकता, न परधर्मों को धरने धर्म में ताने की कोधिया ही हो सकती है, वित्क हमेशा प्रार्थना यहाँ की बाने था पह एक स्वार्थ के पार्थना यहाँ के स्वार्थ के स्वार्थ के प्रार्थना यहाँ के स्वार्थ के

११. स्वदेशी—चपने बाल-पास रहने वालों की सेवा में घोत-प्रोत हो जाना स्वदेशी-धर्म है। जो निकट वालों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है, वह स्वदेशों को भग करता है।

### : ४ : रचनात्मक-कार्यक्रम (गाँधीजी के शब्दों में)

रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और फ्राह्सात्मक साधनों द्वारा पूर्णस्वराज्य की रचना कहा जासकता है।\*\*\*\* उसके एक-एक अगपर विचार करे।

- १. कीमो एकता एकता का मतनब सिर्फ राजर्वितिक एकता नहीं है '' खच्चे मानी तो हैं बहु दिनो दोस्ती जो तोई न हुटे। इत तरह की एकता पैदा करने के लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की हैं कि कावेसबन, वे किसी भी धर्म के मानने वाले हां, प्रपने को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, गास्ती, महती, मुदती, सभी कोमों का नुमाईदा सम्में।
- अस्पृदयता-निवारण—हरिजनों के मामले में तो हरेक हिन्दू को यह समक्षता चाहिए
   कि हरिजनों का काम उसका अपना काम है।
- ३. मण-निशेष— प्रफीम, शराब, वगैरा चीडो के व्यसन में फेंस हुए प्रयंत करोडों भाई-बहतों के भविष्य को सरकार की मेहरबानी या मरबी पर भूलता नहीं छोड सकते।…इन व्यसनों के पने में फेंसे हुए लोगों को लुटाने के उपाय निकालने होंगे।
- ४. लाबी सादी का मतलब है देश के सभी लोगों की प्राधिक स्वतन्त्रता फीर समानता का आरम्भ । सादी में जो चीशे समाई हुई है, उन सब के साथ सादी को प्रपताना चाहिए। सादी का एक मतलब यह है कि हम में से हरेक को सन्पूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी भीर टिकानी चाहिए।
- ५. दूसरे धानोकोग हाथ से पीसना, हाथ से जूटना घीर पछोरना, साबुन बनाना, कागज बनाना, दिपासलाई बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेनना घीर इस तरह के दूसरे सामाजिक जीवन के लिए जरूरी घीर महत्व के घन्यों के बिना गांवों की आर्थिक रचना सम्पूर्ण नहीं, हो सकती।
- ६. पांचों की सकाई—देश में बगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गांचों के बदसे हमें पूरे-जैसे गाव देसने को मिलते हैं। ... हमारा फर्ज हो जाता है कि गावों को सब तरह से सफाई के नमूने बनावें।

- ७. बुनियादी तालीम बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, बे गावों के रहने वाले हों या तहरों के, हिन्दुस्तान के सभी अच्छ तत्वों के साथ बोड़ देती है। यह तालीम बालक के मन सीर शरीर दोनों का विकास करती है।
- द, प्रौड़-शिक्षा--बड़ी उम्र के अपने देशवासियों को जवानी यानी सीधी बातचीत द्वारा सच्ची राजनैतिक शिक्षा दी जाय।
- ह. स्त्रियां—स्त्री को प्रथमा मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने प्रथमे को उसका स्वामी माना है। काग्रेस वालो का यह लास कर्तव्य है कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी हुई हालत से हाथ पकडकर ऊपर उठावे।

१०. प्रारोग्य के नियमों जी शिक्का—हमारे देश की दूसरे देशों से बड़ी-चड़ी मृत्यु-सस्या का ज्यादातर कारण निक्चव ही वह गरीबी है, जो देशवासियों के शरीरों को कुरेदकर सा रही है; लेकिन प्रगर जनको उन्दुस्ती के नियमों की ठीक-ठीक वालीम दो जाय तो उसमें बहुत कभी की जा सकती है।

जब बीमार पडे तब प्रच्छे होने के लिए घपने साधनो की मर्यादा के धनुसार प्राकृतिक चिकित्मा करे।

- ११. प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दुस्तान की महान् भाषाक्षी की खबगणना की वजह से हिन्दुस्तान को जो बेहद नुकतान हुमा है, उसका कोई भन्दाजा हम नहीं कर सकते। " जब तक जन-साधारण को अपनी बोजी में लड़ाई के हर पहुन् व करने को अच्छी तरह से नहीं समझाया जाता तब तक उनने यह उम्मीय की की जा सकती है कि वे उनमें हाण बेटाई?
- १२. राष्ट्रभाषा— समुच हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी आधा की जरूरत हैं, जिसे आज ख्यादा-से-स्यादा तादाद में लोग जानते प्रीर समफते हों घीर बाकी के लोग जिसे कट सील सके, धीर वह भाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी) ही हो सकती हैं।
- १३. माधिक समानता प्राधिक समानता के लिए काम करने का मतलब है दूबी प्रीर सबहुरों के बीच के अगड़ो को हमेखा के लिए मिटा देना। धगर धनवान तीम प्रपने पन को और उसके कारण मिनने वाली सत्ता को लुद राजी-लुखी से छोड़कर घीर सबके कल्याण के लिए सर्वों के मिनकर वरतने को तैयार न होंगे तो यह तब समस्त्रियं कि हमारे युक्क में हिसक घीर खुलार कान्ति हुए विना नहीं रहेती।
- १४. किसान—स्वराज्य की इमारत एक जबस्दस्त बीज है, जिसे बनाने में प्रस्ती करोड़ हाथों का काम है। इन बनाने वालों में किसाने की तादाद सबसे बड़ी है। सब तो यह है कि स्वराज्य की इमारत बनाने वालों में क्यादातर (करीब द० की-मदी) वे ही लोग है, इसियए प्रस्त में किसान ही कांग्रेस है, ऐसी हालत पैया होना चाहिए।
- १५. म**बहुर** घहमदाबाद के मजहूर-संघ का नमूना समूचे हिन्दुस्तान के लिए घनु-करसीय है, क्योंकि वह शुद्ध प्रहिसा की बुनियाद पर सड़ा है। ··· मेरा बस चसे तो मै

हिन्दुस्तान की सब मजदूर-संस्थामों का संचालन महमदाबाद के मजदूर-संघकी नीति पर कहें।

१६, **प्राधिवा**सी — बादिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक घग है। $\cdots$  सुन्ते हिन्दुस्तान में प्रादिवासियों की प्रावादी दो करोड़ है। $\cdots$ उनके लिए कई सेवक काम कर रहे हैं। किर भी प्रभी उनकी सख्या काफी नहीं है।

१७. कुष्ट-रोगी—यह एक बदनाय शब्द है। फिर भी हम में वो सबसे श्रेष्ठ या बदे-खड़े हैं, उन्हों की तरह कुष्ट-रोगी भी हमारे समाज के घंग हैं।। पर हकीकत यह है कि तिक कुष्ट-रोगियों में सा-संभाज की ज्यादा वरूरत है, उन्हों की हमारे यहां जान-बुक्कर देखा की जाती है।

१८. विद्यार्थी — विद्यार्थी अविष्य की साक्षा है। " इन्हीं नीजवान दिनसों भीर पुरुषों में के तो राष्ट्र के भावी नेता तैयार होने वाले हैं। विद्यायियों को दलबन्दी वाली राजनीति में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें राजनीतिक हड़ताले नहीं करनी चाहिए। सब विद्यायियों को वेदा की लातिर शास्त्रीय तरीके से कातना चाहिए। घपने पहने-भोड़ने के लिए वे हमेशा कारी का स्टेनेमाल करें।

१६. गोलेखा—गोरक्षा मुने बहुत प्रिय है। मुन्ने कोई पुछे कि हिन्दू-पर्म का बड़े-से-सड़ा बाह्य सबदय क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा। मुक्ते वर्षों से दीख रहा है कि हम इस धर्म की मूल गये हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश मैंने कही नहीं देखा जहा गाय के वश की हिन्दुस्तान पीती लाबारिस हाजत हो।

# रायचंद भाई के कुछ संस्मररा

महात्मा गांधी

×

मैं जिनके पंत्रिक संस्थरण निजना धारण्य करता हूं, उन स्वर्यीय श्रीमद् रायवन्द की साज जन्म-तिषि है। शर्तिक पूर्णिया (बंबत् १९२४) की उनका जन्म हुम्य था। मैं हुन्ध स्वृत्त सीमद् रायवंद का भीवनवरित्र नहीं निज रहा हूं। यह कार्य येरी श्रामित के बाहर है। मेरे प्रस्ता सामयी भी नहीं। उनका यदि दुम्में जीवनवरित्त निजना हो तो छुन्ने चाहिए कि सै उनकी बन्म-भूमि बवाणी धावंदर में कुन्न तमय बिताऊं, उनके रहने का मकान देखूं, उनके जेनने-कूदने के स्थान देखूं, उनके बाल-नियात हो तिलूं, उनकी पठवाला में बाऊं, उनके नित्रों, मनुपायियों श्रीर सन्तर देखूं, उनके बाल-नियात हो जनने योग्य बात जानकर ही किर कहीं निजना धारण्य करूं। परमु इनमें से हुम्में विश्वी भी बात का परिचय नहीं।

इतना हो नहीं, मुझे लिखने की प्रथनी शक्ति और वीग्यता के विषयों में भी शंका है। मुझे साद है मैंने कई बार ये विचार प्रषट किए हैं कि प्रवक्ताधा मिलने पर उनके संसमस्य लिख्ना। एक शिष्य ने विनके लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार कुने की ए मुख्यक्त से वहाँ कहाई के सत्तीय के लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार कुने मेरा मुख्यक्त से पढ़ी कहहर प्रेम भीर मान्यूर्वक सर्वाव पा । उनके संस्यण लिखकर उनका रहस्य मुख्यक्त में कहहर प्रेम भीर मान्यूर्वक सर्वाव पा । उनके संस्यण लिखकर उनका रहस्य मुख्यक्त में के सबस रखना मुझे प्रच्या नता है। इस समय तो मेरा प्रवास केवल मित्र के संतीय के लिए हैं। उनके सस्तरणों पर न्याय देने के जिए मुझे जैननागों का पच्छा परिचय होना चाहिए, मैं स्वीकार करता हा कि वह मुझे नहीं हैं। इसविज्य में जरना दृष्टि-विन्तु प्रस्थत संकृषित रख्नां। उनके जिन सस्तरणों की मेरे उत्पर खाप पड़ी है, उनके नोट्स भीर उनसे वो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उने ही लिकहर में मतीय गत्या। मुझे शाशा है कि उनसे जो जाम मुझे मिला है वह सा विवार जे ही लिकहर में मतीय गत्या। मुझे शाशा है कि उनसे जो जाम मुझे मिला है वह या बैसा ही लाम उन संस्मरणों के सठक मुख्युक्सों को भी मिलेसा।

'सुमुक्ष' बन्द का मैने यहाँ जानबूक्षकर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए यह पर्याप्त नहीं।

 क्षर मुक्ते कुछ भी श्रद्धा थी, उनके पनव्यवहार किया। उनके रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा सच्छा सम्बन्ध हो जुका था। उनके प्रति मान भी था, इसलिए उनसे जो मिल सके उसे लेने का मेने विचार किया। उनका कल यह हुआ कि मुक्ते आंति मिली। हिन्दू पर्म में मुक्ते जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मन को विश्वास हुआ। मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचन्द मान कर सकते हैं।

इतना होने पर भी कैंने उन्हें वर्षगुरु नही माना। वर्षगुरु की तो मैं खोज किया ही करता हूं, भीर घनतक मुक्ते सबके विषय में यही जवाब मिला है कि 'ये नहीं।' ऐसा सम्पूर्ण गुरू प्राप्त करने के लिए तो मधिकार चाहिए, यह मैं कहीं से लाऊं?

#### चथम भेंट

रायचन्द भाई के साथ मेरी भेट जौलाई मन १८६१ में उस दिन रुई जब मैं विलायत से बम्बई वापस ग्राया। इन दिनों समुद्र में तुफान ग्राया करता है, इस कारण जहाज रात को देरी से पहुँचा। मैं डाक्टर--वैरिस्टर--ग्रीर अब रंगुन के प्रख्यात झवेरी प्राणजीवनदास मेहता के घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाई के जमाई होते वे। डाक्टर साहब ने ही परिचय कराया । उनके दसरे बडे भाई शबेरी रेबाशकर जगजीवनदास की पहिचान भी उसी दिन हुई । हाक्टर साहब ने रायचन्द भाई को 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा—'कवि होते हुए भी माप हमारे साथ व्यापार में हैं. आप जानी भीर शतावधानी है।' किसी ने सचना दी कि मैं उन्हें कुछ सब्द सुनाऊं, और वे सब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, जिस कम में में बोलूंगा उसी कम से वे दहरा जावेंगे। मुक्ते यह सुनकर आश्चर्य हमा। मै तो उस ममय जवान भीर विलायत से लौटा था: मुक्ते भाषाज्ञान का भी श्रमिमान था। मुक्ते विलायत की हवा भी कुछ कम न लगी थी। उन दिनों विलायत से भाषा मानों भाकाश से उतरा । मैंने भपना समस्त ज्ञान उलट दिया, भीर मलग-मलग भाषामों के शब्द पहले मैंने लिख लिए—क्योंकि मुक्ते वह कम कहाँ याद रहने वाला था ? और बाद में उन शब्दों को मैं बाच गया। उसी कम से शयवन्द भाई ने धीरे से एक के बाद एक शब्द कह सुनाए। मैं राजी हमा, चिकत हमा और कवि की स्भरण-शक्ति के विषय में मेरा उच्च विचार हुआ। विलायत की हवा कम पड़ने के लिए यह सुन्दर अनुभव हआ। कहा जा सकता है।

कवि के साथ यह परिचय बहुत भागे बढ़ा। स्मरण-श्रवित बहुत लोगों की तीन्न होती है, इसमें भ्राचार्य की कुछ बात नहीं। शास्त्र-ज्ञान भी बहुतों में पाया जाता है। परस्तु यदि वे लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फूटी कौड़ों भी नहीं मिलती। खहां संस्कार अच्छे, होते हैं, वहीं स्मरण-शक्ति भीर शास्त्रज्ञान का सम्बन्ध बोभित होता है, और बगत को सोमित करता है कवि संस्कारी ज्ञानी थे।

#### वैराख

धपूर्व अवतर एवी क्यारे धावेचे, क्यारे बईंबु बाह्यान्तर निर्धय जो, सर्व संबंधपुर्व अंक्त तीवण हेदीने, विचरतु कब महत्पुरूष ने एवं जो ? सर्वभावयी धौरासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते संयम्हेतु होय जो, सन्य कारणे सन्य कर्यु करने नहि, हेई पण किसिन् पूर्व्या नवजीय जो।।

—- मपूर्व

रायवस्य भाई की १ = वर्ष की उमर के निकले हुए अपूर्व उद्गारों की ये पहली दो कहियां हैं। जो देराम्य दन कहियां में छलक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्ष के गाढ़ परिष्य के सप्येक क्षण में उनमें देला है। उनके तेलों की एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं को अपूर-भव किया वहीं लिला है। उनसे कहीं भी इतिमता नहीं। हुसरे के ऊपर छाप डालने के लिए उन्होंने एक नादन भी लिली हो यह मैंने नहीं देला। उनके पास हमेशा कोई-न-कोई धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापी में वे अपने मन में जो विचार आते उनहें लिख की ये। ये विचार कभी गढ़ में और कमी पढ़ में होते थे : इसी तरह 'अपूर्व अससर' आदि पद भी लिला हमा होना चाहिए।

खाते, बैठते, मोते और प्रत्येक किया करते हुए उनमें वैराय्य तो होता ही था। किसी ममय उन्हें इस जगत के किसी भी बैभव पर मोह हुआ। हो यह मैने नहीं देखा।

उनका रहन-सहत में झादरपूर्वक परन्तु सूक्तता से देखता था। भोजन में जो मिले के उसीते संसुद्ध रहते थे। उनकी पोशाक मारी थी। कुर्ता, मतरबा, लेख, सिरक का दुण्डूग भीर भीर थोती यही उनकी पोशाक थी तथा वे भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किए हुए रहते हों, यह मुस्ते याद नहीं। बमीन पर बैठना और कुर्सी पर बैठना उन्हें दोनों ही ममान थे। सामान्य रीति ने प्रपनी दुकान में वे गही पर बैठते थे।

उनकी बाल थीभी थी, और रेकनेवाला समक्त सकता था कि बनते हुए भी वे प्रपत्ते विचार में मान है। मांल में उनकी चमरकार था। वे खरनत तेवस्त्री थे। विह्नतता जरा भी न थी। मांल में एकायता विचित्र थी। वेहरा गोकालार, होंठ पतने, नाक न नोवरा भीर न चपटी, शरीर दुवंन, कर मध्यम, वर्ष स्थान, भीर रेक्षने में वे शानित्युत्ति थे। उनके कठ में हतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुनने वाले यकते न वे, उनका चेहरा हमयुत्त भीर प्रकुल्तित था। उसके काम अंतरानंद की ह्याया थी। भाषा उनकी हतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें सपने विचार प्रपट करते समय कभी कोई सदद बुंडना पड़ा हो, यह युक्ते बाद नहीं। यत्र कितने वैठते तो शायद ही शब्द बहतते हुए मैंने उन्हें स्वन होना थी कि कहीं विचार प्रपूर्ण भी कि समस्त्री काम कि कहीं विचार प्रपूर्ण है भवता वान-रचना नृतित है, प्रवता शब्दों के चुनाव में कभी है।

सह वर्णन संबमी के विषय में तमन है। वाह्याडम्बर से मनुष्य बीतराणी नहीं हो सकता। बीतराणता घात्या की प्रसादी है। यह अनेक बन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य अनुमव कर सकता है। रागों को निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि राग-रिहत होना कितना कठिन है। यह गण-रिहत दक्षा कि की स्वामाधिक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप पत्री थी।

मोक्ष को प्रथम पीढ़ी बीनरागता है। जब तक जबत की एक भी बस्तु में मन रमा है तब तक मोक्ष की बात केंस्रे घच्छी लग सकती है। घथवा घच्छी लगती भी तो केवल कार्नों को ही—डीक वेंसे ही जेंसे कि हमें प्रथं के समफ्रें बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही घच्छा तमता है। ऐसी केवल कर्म-प्रिय कीड़ा में ते मोक्ष का घनुसरण करने वाले आचरण के घाने में बहुत समय बीत जाता है। आंतर वैगाय के बिना मोक्ष की लगन नही होती। ऐसे वैराय्य की लगन कि में थी।

#### व्यापारी जीवन

〇"विणक तेहतुं नाम जेंह जुटूं नव बोने, विएक तेहतु नाम, तोल घोलुं नव तोले । विएक तेहतुं नाम बापे बोल्युं ते पाने, विएक तेहतुं नाम व्याज सहित पत्रवासे । विवेक तोल ए विणकनु मुलतान तोल ए शाव छे, वेपार कुके जो बालीमा, इल दावानन पाह छे।"

--सामलभट्ट

सामान्य मान्यता ऐमी है कि व्यवहार घणवा व्यापार धीर परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अत्तप-मत्तप किरोधी बस्तुए हैं। ब्यापार में धर्म को मुजेड़ना पागणपन है। ऐसा करने से दोनों बिगङ्ग जाते हैं। यह मान्यता यदि मिध्या न हो तो घपने भाग्य में केवल निराया ही निक्षी है; क्यों कि ऐसी एक भी वन्यु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं विससे हम धर्म को प्रतन रख सकें।

धार्मिक मनुष्य का पर्म उनके प्रत्येक कार्य में कलकना ही चाहिये, यह रायचन्य भाई ने अपने जीवन में बताया था। धर्म कुछ एकादनी के दिन ही, पूर्य पण में ही, ईद के दिन ही, या रिवचार के दिन ही पालना चाहिए; अपना उनका पालन मिदरों में, देरासरों में, और मस्लिदों में ही होता है और दूकान या दरबार में नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, परस्तु यह कहना धर्म को न समक्षने के बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते और अपने आचार में बताते थे।

●बनिया उसे कहते हैं जो कभी झुठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तौलता। बनिया उसका नाम है जो घपने पिछा का बचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो स्थाय सहिय मुलयन दुकाला है। बनिये की तीन विवेक है, बाहु सुलतान की तील का होता है। यदि बनिया पपने बनिज को चुक बाय तो संसार की वित्ति बढ़ बाय। उनका स्थापार हीरे-जबाहरात का था। वे श्री रेवाधंकर जगजीवन सन्नेरी के सामी थे। साथ में वे कपड़े की दूकार भी बताते वे। घपने व्यवहार में सम्पूर्ण प्रकार वे वे प्रमाणिकता बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे कपर छाप डाली थी। वे जब सीदा करते तो मैं कभी अनायात ही उपस्थित रहा। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'थावाकी' सरीकी कोई वस्तु उनकें मैं न देखता था। दूसरे की बालांकी वे तुरन्त ताह जाते थे, वह उन्हें समग्र मानूम होती थी। ' ऐसे समय उनकी अकूटि भी बद जाती और श्रीकों में साली आ जाती, यह मैं देखता था।

धर्मकुशल लोग व्यापार-कुशल नहीं होते, इस बहम को रायचन्द भाई ने मिथ्या सिद्ध करके बताया था। प्रपने व्यापार में वे पूरी साववानी भीर होशियारी बताते थे। हीरे-जवाहरात की परीक्षा वे बहुत वारीकी से कर सकते थे। यद्यपि स्रवेजी का ज्ञान उन्हें न था फिर भी पैरिस वगेरह के प्राने धाइतियों की चिट्ठियों भीर तारों के मर्म को वे फीरन समक्त जाते भं भीर उनकों कता समजन में उन्हें देर न नगती। उनके जो तर्कहोते थे, वे अधिकांश सच्चे ही निकतने थे।

इतनी साश्यानी ध्रीर होतियारी होने पर भी वे व्यापार की उद्धिमता ध्रवता विन्ता न सकते थे। दुकान में बैठे हुए भी जब पपना कान समाज हो जाता तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक प्रवचा काि जिसमें ने धर्मने उद्दार निवाते हो जाता तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक प्रवचा काि जिसमें ने धर्मने उद्दार निवाते हो जुन जाती थीं। मेरे जैसे जिजाश के समय में आपता को पास रोज घाते ही रहते थे यौर उनके साथ धर्म-चर्म करने में हिचकते न थे। 'बायार के समय में आपता कोर पास रोज घाते होना चाहिए, इस सामान्य लोगो के सुन्दर निवम का किय पालन न किरते थे। ये बतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि धीर लोग इका उत्तवका करने लगें तो जैसे दो धोई! पर सवारी करने बाता मिरता है, वैते हो में भी मनव्य पिरते। सम्पूर्ण धार्मिक धीर बौत-पामी पुरूष भी जिसमें करने बाता मिरता है, वैते हो में भी मनव्य पिरते। सम्पूर्ण धार्मिक धीर बौत-पामी पुरूष भी जिता हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं भरन्तु उत्ते यही घोग्य देता है। यह उत्तरे घोग निवातो है। इतमें धर्म है। ब्यापार ध्रवता इसी तरह की वो कोई सम्य क्रिया करना हो तो उनमें भी पूर्ण एकावता होनी ही चाहिए। घनते यह एक साथ भर भी बिता तो मुठ्य में उत्तरे व्यव की तरह सतत इसा हो तरहा हो पर हो पास करना हो चाहिए। उत्तरे धा क्रवता हो पाहिए। उत्तरे सह एक साथ भर भी बिता तो है। इस उत्तरे इस तरह सतत हो तो उत्तरे हुए भी जो कुछ वह साध करित हो हो उत्तर परता हो है वित्रत हो है। इस अस वित्र साथ करता हो साध कर्य करता हो सह उत्तरे तरम परता है।

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। उत्तर में कह चुका हूं कि घपने म्यापार में वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होने पर भी मेरे उत्तर ऐसी छाप जरूर पड़ी है कि कवि ने घपने शरीर में प्रावस्थकता से धियक काम लिया है। यह योग की घपूर्णता तो नहीं हो सकती? यधि कर्तेच्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शिवत से मिक बोक उठाकर उसे कर्तव्य समक्षता यह राग है। ऐता जत्यत सूक्ष्म राग कवि में था, यह मुक्ते मनुभव हुग्ना।

बहुत बार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से ग्रथिक काम लेता है और बाद में उसे पूरा करने में उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं ग्रीर इसकी प्रशसा करते हैं। परमार्थ धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किए हुए काम में सूक्ष्म मूर्ख का होना बहुत सम्मव है।

यदि हम इस जगत में केवल निमित्त मात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, प्रीर उस मार्ग से हमें तुरन्त मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्ग में जो विष्म प्राते हों उनका त्याग अवस्य ही करना चाहिए, यही पारमाधिक दृष्टि है, दुसरी नही ।

जो दसीलें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकार से रायबन्द भाई घपनी यमस्कारिक भाषा में मुक्ते सुना गये थे। ऐसा होने पर भी उन्होंने कैसी-कैसी व्याघियां उठाई कि जिसके फतस्यरूप उन्हें सस्त बीमारी भोगनी पड़ी।

रायबन्द भाई को भी परोपकार के कारण मोह ने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि भेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति पाति भुतानि निश्चह' कि करिष्यति' यह क्लोकार्थ यहा ठीक बैठता है, भीर इसका पर्य भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक बर्ताव करने के लिए उपयुंकत कृष्यमु-बन्द का उपयोग करते है, परन्तु वह तो सर्वया दुरुश्योग है। रायबन्द भाई की प्रकृति रहें बलास्कार गहरे पानी में ने गई। ऐसे कार्य को दोषक्य से भी लगभग सम्पूर्ण आहम्याधी ही माना या सकता है। हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे प्रवस्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कराचित प्रपाक र पाते हैं। इस बिगय को इतना ही लिखकर समाप्त करते हैं।

यह भी मान्यता देखी जाती है कि वामिक मनुष्य इतने भीले होते है कि उन्हें सब कोई रुग सकता है। उन्हें दुनिया की वातों को कुछ भी लवर नहीं पवनी। यदि यह बात ठीक हो तो कि कुछ भी लवर नहीं पवनी। यदि यह बात ठीक हो तो कि कुछ भी लवर नहीं पवनी। यदि यह बात ठीक हो तो कहते में कि ति हो युद्धान है उतका उना जाना मदम्य में होना चाहिए। जहुष्य धार्मिक मर्यात् नीतिमान होने पर भी कदाचित जानी न हो परन्तु मोज के लिए नीति और अनुभव जान का मुस्तम होना चाहिए। जिसे अनुभव जान का मुस्तम होना चाहिए। जिसे अनुभव जान हो गया है, उतके पास पाश्व निभ ही नहीं सकता। मर्पहास के सानिष्य में हिसा वद हो जाती है। वहां सरता प्रकाधित होती है वहां छनकां प्रमान कार नष्ट हो जाती है। जाताना भीर पर्यवान विद करेटी को देखे तो उसे फीरन पहिचान लेता है, तीर उसका हुस्य दमा से मार्ट हो जाता है। हम तो जाता है। हम तो जाता है। हम तो पर हम ते हम ते हम तो हम तहा पर हम ते हम ते हम तो हम तहा पर हम ते हम ते हम तहा हम तो हम तहा पर उसका हुस्य दमा से मार्ट हो जाता है। जाता है। जाता है। कि ते से एने उदाहरण नियम की अपूर्णता विद नहीं करते, परन्तु से युद्धाना की ही दुवेलता सिंड करते हैं।

इस तरह के अपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशकता और धर्म-परायस्ता का मुन्दर भेल जितना मैंने कवि में देखा है, उतना किसी दूसरे में देखने में नहीं बाया।

#### धर्म

रायचन्द्र भाई के घर्मका विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि घर्म का उन्होंने क्यास्वरूप समक्षायाया।

धर्मका अर्थमत-मनान्तर नहीं। धर्मको अर्थशास्त्रों के नाम से कही जाने वाली

पुस्तकों को पढ़ जाना, कंठस्य कर लेना, ग्रथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है।

धर्म धारमा का गुण है धीर वह मनुष्य जाति में दूवन धयवा अद्देश रूप से मीजूद है। धर्म से हम मनुष्य जीवन का कर्तन्य समक्ष सकते हैं। धर्म द्वारा हम दूचरे जीवों के साथ धपना सच्चा सम्बन्ध पहचान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक हम धपने की न पहचान छे, तब तक यह सब कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म वह साथन है, जिसके द्वारा हम धपने घापको स्वयं पहिचान सकते हैं।

यह साथन हमें बहा कही मिले, वहीं से प्राप्त करना चाहिए। फिर भने ही वह मारत वर्ष में मिल, चाहे पूरीय के साए या अरवस्तान से आए। इन ताथनी का सामान्य स्वष्ण समस्त पर्यसासकों में एक ही सा है। इन बात को वह कह सकता है जिसमें मिल-मिल्म सासने पर्यसास किया है। एसा कोई भी सारत नहीं कहता कि सक्त बोलना चाहिये प्रयादा असस्य प्राप्तरण करना चाहिये। ऐसा करना किसी भी शास्त्र में नहीं बताया। समस्त खास्त्रों का दोहन करते हुए सकरावायों ने कहा है— "बहा सर्थ अरावित्ययां। उसी बात को कुरानशरीफ में दूसरी तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है और वही है, उसके बिना और दूसरा कुता हो। बाइयिक कहा है, कि में और मेरा पिता एक ही है। ये सब एक ही बस्तु के रूपांतर हैं। परस्तु इस एक ही स्था के स्थान के से मेरा पिता एक ही है। ये एक एक ही बस्तु के रूपांतर हैं। परस्तु इस एक ही स्था के स्थान के से मार्थ प्राप्त में सुक्त हुक एक ही स्था के स्थान के से मार्थ प्राप्त के सा प्रप्ण की मदद लेकर लागे हैं। वे प्रस्तु वास्त्र मेरा पिता हो। हम प्रपूर्ण है भीर प्रपन्न से कम प्रप्ण की मदद लेकर लागे हो है। प्रस्तु वास्त्र में न जाने प्रमुक हद तक लाकर ऐसा मान लेते हैं कि प्राणे रोता हो नहीं है। प्रमुक हद के बाद सास्त्र मदद नहीं करते, परस्तु अन्नव करता है। इसिएर वास्त्र मेर कहा है कहा है —

ए पद श्री सर्वंत्रै दीठु ब्यानमा, कही शवया नहीं ते पद श्रीभगवतं जो एह परमपदप्राप्तिनु कर्युं ब्यान में, गजावगर पणहाल सनोरथ रूपजो ।

इसलिए ग्रन्त में तो ग्रात्मा को मोक्ष देने वाली ग्रास्मा ही है।

इस मुद्ध सत्य का निरूपण रायणन्य भाई ने सनेक प्रकारों से अपने तेखों में किया है। रायणन्य भाई ने बहुत-सी पर्मपुत्तकों का प्रच्छा सम्मास किया था। वन्हें संस्कृत धौर मागधी भाषा के समभते में जरा भी मुक्कित न पहती थी। उन्होंने बेदान्त का प्रम्यास किया था, इसी प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने प्रम्यास किया था। जैन पुत्तक तो जितनी भी उनके हाथ में भाती, वे बांच जाते थे। उनके बांचने और सहण करने की सबित ध्रमाथ थी। पुत्तक का एक बार का बांचन उन पुत्तकों के रहस्य जानने के निष् उन्हें काफी था। कुरान, जदमबेस्ता भाति पुत्तकों भी वे भनुवाद के जरिये पढ़ गए थे।

वे मुफ्तेले कहते थे कि उनका पक्षपात जैनवर्मकी धोर था। उनकी मान्यता यो कि जिनक्षा में मास्पन्नान की पराकाष्टा है, मुक्ते उनका यह विचार बता देना आवस्यक है। इस विषय में अपना मत देने के लिए में धपने को विल्कुल धनधिकारी समक्षता हू।

परन्तु रायचन्द भाई का दूसरे धर्मों के प्रति अनादर न था, बल्कि बेदान्त के प्रति

पंत्रपात भी था। बेदांती को तो किब बेदांती ही मालून पृष्टते थे। मेरे साथ चर्चा करते समय पुभै उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुक्ते मोळ प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का प्रवसंबन लेना बाहिए । मुक्ते धपना हो आबार-विचार पालने के लिए उन्होंने कहा। मुक्ते कौन सी पुस्तकों बांचनी बाहिये, यह उन्होंने मेरी वृत्ति को मेरे वचन के संकार देखत मेरी भीतजी बांचने के दिन उन्होंने किसी पुस्तकों में पंचीकरण, मणिरतमाला, योग-बासिष्ट का बेरास्य प्रकरण, कास्यदोहन पहला, धीर धपनी मोक्षमाला बांचने के लिए कहा।

रायचन्द्र भाई बहुत बार कहा करते ये कि भिन्न-भिन्त धर्म तो एक तरह के बाड़े हैं भीर उनमें मृतुष्य घिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्य मान लिया है, उसे प्रवने माये पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवस्यकता नहीं।

∘सूतर आवे त्यम तुंरहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे—-

जैसे मालाका यह सूत्र या वैसे ही रायणन्द भाई का भी या। धार्मिक क्षणहों से वे हमेशा ऊजे रहते थे— उनमें वे शायद ही कभी पढते थे। वे समस्त धर्मों की खूबियाँ पूरी तरह से देखते और उन्हें उन धर्मावलिक्या के सामने रखते थे। दक्षिण धर्मीका के पत्रव्यवहार में भी मैंने मही बस्तु उनने प्राप्त की।

में रबय तो यह मानने वाला हू कि समस्त बमं उस धमं के मनतो की दृष्टि से सम्पूर्ण है, मौर दूसरों की दृष्टि से प्रमुख है। स्वतन कप से विचार करने से सब धमं परिपूर्ण है। प्रमुक इव के बाद सब शादन बन्यन कप मानून पड़ते हैं। परन्तु यह तो गुणातीत की मदस्था हुई। स्वतन माई नी दृष्टि से विचार करते हैं तो किसी को म्यना पमं छोड़ने की प्रावस्यकता नहीं। सब प्याने-पपने पमं में रह कर अपनी स्वतन्त्रता —मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का प्रमं सर्वात से राग-द्वेष रहित होना ही हैं।

## \*परिशिष्ट

इस प्रकरण में एक विषय का विवार नहीं हुआ। उसे पाठकों के समक्ष रख देना जिब्द सममता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् पत्थीसवें तीर्य कर हो गए है। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं सममता हूं कि ये दोनों ही माम्यताएं मयोग्य हैं। इन बातों को मानने वाले या तो श्रीमद् को ही नहीं पहचानत, मयबा तीर्य कर या मुक्त पुरुष की वे व्यावस्था ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतम के बिए भी हम सत्य की हस्का मयबा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष प्रमूल्य बस्तु है। मोक्ष मास्या की मन्तिय स्थित है। मोक्ष बहुत महंगी बस्तु है। उसे प्राप्त करने में, जितना

० जैसे सूत निकलता है वैसे ही तू कर। जैसे बने तैसे हरि को प्राप्त कर।

<sup>\*&#</sup>x27;श्रीमद्रायचन्द' का गांधीजी द्वारा लिखा हुमा प्रस्तावना का वह भ्रंश जो उक्त संस्मरणों से अलग है भ्रीर उनके बाद लिखा गया है।

प्रयत्न समुद्र के किनारे बैठकर एक सींक लेकर उसके ऊपर एक-एक वृंद चढ़ा-चढ़ाकर समुद्र को साली करने वाले को करना पड़ता है और बीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने वाले को करना पडता है और घीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्न करने की ग्राव-स्पकता है। इस मोक्ष का सम्पूर्णवर्णन घसम्भव है। तीर्यं कर को मोक्ष के पहले की विभूतियां सहज ही प्राप्त होती हैं। इस देह में मुक्त पुरुष को रोगादि कभी भी नहीं होते। निविकारी शरीर में रोग नहीं होता । राग के बिना रोग नहीं होता । जहां विकार है वहां राग रहता ही है, और जहां राग है वहां मोक्ष भी सम्भव नहीं। मुक्त पुरुष के योग्य वींतरागता या तीर्वेक्टर की विमृतियां श्रीमद् को प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्य की घपेक्षा श्रीमद् की बीतरागता और विभूतियां बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषा में वीतराग और विभूतिमान कहते हैं। परन्तु पुक्त पुरुष के लिए मानी हुई वीतरागता ग्रीर तीर्थं कर की विभृतियों को श्रीमद न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढमत है। यह कुछ में एक महान और पूज्य व्यक्ति के दोष बताने के लिए नहीं लिखता। परन्तु उन्हें और सत्य को न्याय देने के लिए लिखता हं। यदि हम संसारी जीव हैं तो शीमद अंसारी थे । हमें यदि अनेक योनियों में भटकना पढ़ेगा तो श्रीमद का शायद एक ही जन्म बस होगा । हम शायद मोक्ष से दूर भागते होंगे तो श्रीमद वायुवेग से मोक्ष की ओर घंसे जा रहे थे। यह कुछ योड़ा पुरुवार्य नहीं। यह होने पर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमद ने जिस मपूर्व पद का स्वयं मृत्दर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके प्रवास में उन्हें सहारा का मरुस्यल बीच में ब्रा गया धीर उसका पार करना बाकी रह गया । परन्तु श्रीमद् रायचन्द ग्रसाघारण व्यक्ति थे । उनके लेख उनके ग्रनुभद के बिन्दू के समान है। उनके पढ़ने वाले, विचारने वाले और तदनुसार ग्राचरला करने वालों को मोक्ष सुलग्न होगा, उनकी कथायें मन्द पड़ेंगी, ग्रीर वे देह का मोह छोड़कर ग्रात्मार्थी बनेंगे।

इसके ऊपर से पाठक देखेंगे कि श्रीमद् के लेख प्रिषकारों के लिए ही योग्य हैं। सब पाठक तो उनमें राम नहीं ने सकते । टीकाकार को उसकी टीका का कारण मिलेगा। परन्तु श्रद्धावान तो उसमें से रस ही नूटेगा। उनके लेखों में मत् नितर रहा है, यह मुभे हमेखा। मास हुमा है। उन्होंने अपना नान बताने के लिए एक भो अक्षर नहीं लिखा। लेखक का अभिन्नाय पाठकों को भरने आरमानन्द में सहयोगी बनाने का था। जिसे भारतक्वते पुरु करना है, जो प्रपना कर्लव्य जानने के लिए उत्सुक है, उसे श्रीमद् के लेखों में से बहुत कुख मिलेगा, ऐसा मुभे विश्वास है, फिर भने ही कोई हिन्दू धर्म का अनुवासी हो या प्रन्य किसी दूसरे वर्म का।



न्याय भीर दलवन्दी, ये दो विरोधी दिशाएँ हैं ; एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओं में चलना चाहे, इससे बड़ी भूल भीर क्या हो सकती है !

# महात्मा गांधी के २७ प्रश्नों का समाधान

श्रीमद रायचन्दजी

प्रदन्त (१) — भारमाक्याहै ? क्यावह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुख देता है यानहीं ?

उत्तर--(१) जैसे घट-पट ब्रादि जड़ बस्तुये है, उसी तरह भारमा ज्ञानस्वरूप वस्तू है। घट-पट बादि बनित्य हैं - त्रिकाल में एक ही स्वरूप से स्थिरतापूर्वक रह सकने वाली नहीं हैं। घात्मा एक स्वरूप से त्रिकाल में स्थिर रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। ग्रात्मा किसी भी सयोग से उत्पत्न हो सकती है, ऐसा मालूम नहीं होता । क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो घर्म जिस पदार्थ में नहीं होता, उस प्रकार के बहुत से पदार्थों के इकट्ठे करने से भी उसमें जो धर्म नहीं है वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता । जो घट-पट मादि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखने में नहीं आता । उस प्रकार के पदार्थों का बदि परिणामातरपूर्वक संयोग किया हो अथवा सयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरह की जाति का होता है, अर्थात् यह जड्स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता। तो फिर उस तरह के पदार्थ के संयोग होने पर ग्रारमा अथवा जिसे जानी पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्षण-युक्त' कहते है, उस प्रकार के (घट-पट मादि, पथ्बी, जल, वाय, माकाश) पदार्थ में किमी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 'ज्ञानस्वरूप' यह घारमा का मूख्य लक्षरण है, और जड़ का मूख्य लक्षण 'उसके मभावरूप' है। उन दोनों का अनादि सहज स्वभाव है। ये. तथा इसी तरह के दसरे हजारों प्रमाण भारमा को 'नित्य' प्रतिपादन कर सकते है तथा उसका विशेष विचार करने पर नित्य रूप से सहज रूप ग्रात्मा ग्रनुभव में भी ग्राता है। इस कारण सूख-इख आदि भोगने वाले उससे निवृत्ता होने वाले, विचार करने वाले, प्रेरमा करने वाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानता से अनुभव में आते हैं. ऐसी वह आत्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षण मे युवन है और उस भाव से (स्थिति से) वह सब काल में रह सकने वाला 'नित्य पदार्थ' है। ऐसा मानने में कोई भी डोक भयवा बाधा मालूम नही होती, बल्कि इससे सत्य के स्वीकार करने रूप-गुण की ही प्राप्ति होती है।

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुत से प्रश्न इस तरह के है कि जिनमें विशेष सिक्षने, कहने भीर समभोने की भावश्यकता है। उन प्रकार के उत्तर किसा जाना हाल भे कितन होने से प्रथम तुम्हें पद्दर्शन समुख्यय प्रन्य भेवा था, तिसके बीचने भीर विचार करने से तुम्हें किसी भी अंत्र में समाधान हो; धीर इस पत्र से भी कुछ विशेष घश में समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस गम्बन्य में अनेक प्रश्न उठ सकते है जिनके फिर-फिर समाधान होने मे, विचार करने से समाधान होना।

(२) ज्ञान दशा में—अपने स्वरूप में बबार्य बोध से उत्पन्न हुई दशामें—बह १९४०] प्रारमा निज भाव का प्रयान् दान, दर्शन (यवा-स्थित निश्वय) धौर सहस्व-समाधि परिणाम का कर्ता हैं, प्रसान दसा में कोष, मान, माया, लोध दखादि प्रहाियों का कर्म हैं; धौर उस आप के फल भोवता होने से प्रयानय घट-पट धादि परायों का निम्त रूप से कर्ता है। धर्मीत् चट पर धादि परायों का मृत प्रयोग का वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी धाकार में जाने रूप भिक्का का ही कर्ता है। यह जो पीछे की दखा कही हैं, वैनदर्शन उसे 'कर्मा कहता है, वैदान्त दर्शन उसे 'माना' कहता है, वेदान्त दर्शन उसे 'माना' कहता है, वेदान्त दर्शन साहत्व कि विचार करने से धारम पर-पट धादि का तथा कोष धादि का कर्ता नहीं हो सक्ती, है—वह सेवल नियदक्य जान-परिणाम का ही कर्ता है—देशा स्पष्ट सम्भ में भाता है।

(३) धतानभाव वे किए हुए कमें प्रारम्भकान से बीजरूप होकर समय का योग पाकर फलरूप बृक्ष के परिणाम से परिचमते हैं, प्रवीत् उन कमों को प्रारमा को भोगना पड़ता हैं। जैसे प्राण्य के स्पन्न से उच्चाता का सम्बन्ध होता है घीर वह उचका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, जैसे ही प्रारमा को लोच प्राप्ति भाव के कर्तापने से जन्म, जरा, मरण घादि वेदन परिणाम होता है। इस बात का तुम विजेवरूप से विचार करना घोर उस सम्बन्ध में यदि कोई प्रस्त होता है। इस बात का तुम विजेवरूप से विचार करना घोर उस सम्बन्ध में यदि कोई प्रस्त होता ति लिला। विपोर्ड इस बात को समम्कर उससे निवृत्त होने रूप कार्य करने पर जीव को मोक्ष दला प्राप्त होती है।

प्रदन (२) — ईश्वर क्या है ? वह जगत का कर्त्ता है, क्या वह सच है ?

उत्तर—(१) हम-तुम कर्मे-बन्धन में कसे रहने बाले जीव है। उसे जीव का सहस्र स्वरूप प्रतीज कर्मरहिनग्दा—मात्र एक धात्या स्वरूप जी स्वरूप है, सही हैदवरना है। तसमें जात स्वादि प्रदेश है के सह है इस हो होता, यह स्वरूप हो सा सहस्र का सहस्र स्वरूप हो। यो स्वरूप के मार्च मानून नहीं होता, यरनु उस कारण को प्रत्य स्वरूप जात-कर जब धात्या की धोर दृष्टि होती है, तभी धनुकर्म से सबंजता स्वादि ऐस्वर्ष उसी स्वरूप में मानूम होता है। और सम्मे विगेष ऐस्वर्ययुक्त कोई पदार्थ—कोई भी पदार्थ हैन्दर नहीं है इस प्रकार का विचयन से भीर समित्राय है।

(२) वह जगत का कर्ता नहीं है सर्वात परमाणु माकाश मादि पदार्थ नित्य ही होने संभव है, वे किसी भी बस्तु में से बनने संभव नहीं। कर्तावत ऐसा माने कि वे देवन में से बने हैं तो पह बात मी योग्य मानुत नहीं होती, क्योंकि यदि देवन को जेतन माने तो किर उससे प्राकाश वर्गरह कैसे उदलन हो बक्ते हैं? क्योंकि फेन ते उह की उदरित कभी संगव ही नहीं होती। यदि देवर को जड़ माना जाय तो वह तहज ही अर्वस्वर्यवान ठहरता है तथा उससे बीच- रूप बेतन प्रार्थ की उत्पत्ति मोन नहीं हो तकती। यदि देवर को जड़ धीर जेतन उससक्य माने ती फिर जमत भी जड़ बेतन उससक्य होना चाहिये। किर तो यह उसका ही दूवरा नामा हैस्वर रखकर संतोध रखने वैसा होता है। तथा जगत का नाम देवर रखकर संतोध रख तेने की अपेशा जमत को जगत कहना ही विशेष योग्य है। करावित परमाणु, व्यक्ति की नित्य माने मीर देवर को को जगत कहना ही विशेष योग्य है। करावित परमाणु, व्यक्ति की नित्य माने मीर हैस्वर को को मा प्रादि के स्वत ने ने सा माने, तो भी यह बात निद्ध होती हुई नहीं मालूम होती। इस व्यवप र परदर्शन सङ्क्यम में मेंच्य प्रमाण दिने है।

### प्रदन (३) -- मोक्ष क्या है ?

ः उत्तर - विस कोध भादि भन्नानाभाव में देह मादि मे बात्मा को प्रतिवन्ध है, उससे सर्वधा निवृत्ति होना---मुक्ति होना--- उसे ज्ञानियों ने मोक्ष पद कहा है। उसका बोधा सा विधार करने से वह प्रमाणभूत मालुम होता है।

प्रदन (४)— मोक्ष मिलेगा वा नहीं ? क्या यह इसी देह से निश्चित रूप से जाना जा मकता है ?

उत्तर— जैसे यदि एक रस्ती के बहुत से बन्धनों से हाय बाध दिया गया हो, ध्रीर तममें से कम-कम से ज्यों-ज्यों कम्पन खुलते जाते हैं त्यो-त्यों उस बन्धन की तिवृत्ति का अनुभव होता है, धीर वह रस्ती बलहीन होकर स्वतन्त्रमाव को प्रतेश होती है, ऐसा मानूम होता है, अनुभव में झाता है, उसी तरह धारमा को ज्ञानमाव के घनेक परिणाम क्य बन्धन का समायम समा हुमा है, वह बन्धन ज्यो-ज्यों घूटता जाता है, त्यो-त्यों मोश का जनुभव होता है। भीर जब उबकी भरवन्त्र भल्पता हो जाती है तब सहज हो धारमा में निजनाम प्रकाशित होकर झजान-भावकर बन्धन से घूट सकने का धववर साता है, इस प्रकार स्तर्य प्रमुख होता है तथा सम्पूर्ण भारसामाव तसस्त धजान आदि भाव ने निवृत होकर इसी देह में रहने पर भी धारमा को प्रयट होता है, धीर सर्व सम्बन्ध से केवल यापनी मिल्नता ही धनुभव में भाती है, भ्रयांन् मोक्ष-पद इस देह में भी अनुभव में भाने योग्य है।

प्रक्त (५) — ऐसा पढने में आया है कि मनुष्य देह छोड़ने के बाद कर्म के अनुसार जानकरों में जन्म लेता है; वह परधर और वृक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है  $^{7}$ 

उत्तर:—देह छोडने के बाद उपानित कमं के मनुसार ही जीव की गति होती है, इससे वह दियं च (जातवर) भी होता है, और प्रचीकाय मर्थान् प्रचीक्य सरीर भी धारण करता है भीर वाकी की दूसरी चार इन्टियों के बिना भी जीव को कमें के भीगने का प्रचासता है, उत्तु बहु सबंचा पश्चर, सभ्या पूची होते जाता है, यह बात नहीं है। वह एक्ष्य रूप का साता है, उत्तु बहु सबंचा पश्चर, सभ्या पूची होते होता है, यह बात नहीं है। वह एक्ष्य रूप का साता है। उस कमें भी ध्यापन भाव होते में वह पूचीकाय रूप जीव कहे जाते थोग्य है। इस-क्रम ने ही उस कमें को भीग कर जीव निवृत्त होता है। उस मन्य केवल एक्स का दल प्रमाण, करता है जिस कमं को चीग कर जीव निवृत्त होता है। उस मन्य केवल एक्स का दल प्रमाण, कर से रहता है, परत्तु उसमें जीव का सम्बन्ध चला धाता है, इसलिए उसे भाहार भादि संजा नहीं होती। मर्थात् जीव सबंधा जह—पश्चर—हो जाता है, यह बात नहीं है। कमं की विवमता ने चार इन्टियों का अध्यक्त समागम होकर केवल एक स्पर्ध हम इन्टिय रूप से जीव को चित्र कमं से देह का समागम होता है, उत्त कमं के भोगते हुए वह पूजी धादि में जम्म सेता है, परत्नु वह सर्वया पृथ्वी रूप धायवा पर्यर रूप नहीं हो जाता; जानवर होते समय सर्वया जानवर भी नहीं हो जाता। जो देह है वह जीव का वेषधारीपना है, स्वरूपमा नहीं है। हो

प्रश्नोत्तर (६-७) -- इसमें खठे प्रश्न का भी समाधान ग्रा गया है।

इसमें सातवें प्रस्त का भी समाधान सा गया है, कि केवल पत्थर समया पृथ्वी हैं किसे कमें का कसी नहीं है। उनवें माकर उत्पन्त हुया बीव ही कमें का कसी है, भीर वह भी दूध भीर पानी की तरह है जैसे दूध भीर पानी का संयोग होने पर भी हुथ दूध है भीर पानी पानी ही है, उसी तरह एकेटिंद सार्दि कर्मवत्य से जीव का पत्थरपना—जड़पना—मानूम होता है, तो भी वह जीव अपनर में तो जीवक्य ही है, और वहा भी वह माहार, भय सादि संज्ञापूर्वक ही रहता है, जो प्रस्थक्त जैसी है।

प्रदन (=)-- ब्रायंधर्म क्या है ? क्या सबकी उत्पत्ति वेद से ही हुई है ?

 $\sigma_{RT}$ : -(2) प्रार्थभं की अध्यक्ष करते हुए सबके सब सपने पक्ष को ही सार्थभं कहता बाहते हैं। जैन जैनपमं को, बीढ बीढपमं को, बैदानतो बेदानत धर्म को सार्थभमं कहे, मह साधारण बात है। किर भी जानी पुण्य तो जिससे सारमा की निव स्वरूप को प्रार्थित हो, ऐसा जो आर्थ (उत्तम) मार्थ है उसे ही सार्थभमं कहते हैं, और ऐसा ही योग्य हैं।

- (२) सबकी उत्पत्ति वेद में हेहोना सम्भव नहीं हो सकता। बेद में जितना ज्ञान कहा गया है उससे हजारपुन आवायपुन्त जाना भी तीर्थे कुट आदि महास्त्राम्यों ने कहा है, ऐसा मेरे मनुभव में प्राता है; भीर इससे में ऐसा मानता हूँ कि घरण वरतु में से सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। इस कारण बेद में ते सब्दान जित्त हों हो सकती। इस कारण बेद में ते सबकी उत्पत्ति मानता योग्य नहीं है। ही, वैष्णव मादि सम्प्रदायों की उत्पत्ति उसके घाष्य से मानने में कोई वाधा नहीं है। तथा बेद बहुत प्राचीन महावीरादि महास्त्रामों के पूर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मानुम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन प्रमुख होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण हो। प्रवत्त सर्व हो, ऐसा मी मानुम होता है, परन्तु जो मुख प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण घोर प्रसत्य हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वाकी तो वेद के ममान अभिप्राय घोर जैन के समान घमित्राय प्रमादि से चला घा रहा है। सर्वमांव घनादि है है, मान उनका स्वान्तर हो जाता है, सर्वया उत्पत्ति घयवा सर्वया गत्रही होता। वेद, जैन, धोर सबके घिमप्राय प्रमादि है ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बात का विवाद हो सकता है? फिर भी इनमें विशेष स्वत्रात सर्य घमित्राय सितादि है स्वान मानना सर्य घमित्राय हमादि है रिसा मानन सर्य घमित्राय हमादि है स्वान वात सर्य घमित्राय हमादि है स्वान मानना सर्य घमित्राय हमादि है विशेष
- प्रश्न (१) बेद किसने बनाये ? क्या वे अनादि है। यदि बेद अनादि हों तो अनादि का क्या अर्थ है ?
  - उत्तर:--(१) वेदो की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई है।
- (२) पुस्तक रूप से कोई भी शास्त्र मनादि नहीं, धौर उसमें कहे हुए धर्म के मनुसार तो सभी शास्त्र मनादि हैं। क्योंकि इस-उस प्रकार का प्रीप्रधाय भिगन-भिग्न जीव भिगन-भिग्न कर से कहने माथे हैं, और ऐसा ही होना सम्मन हैं। कोच बादि साम भी मनादि हैं। हिसा मादि पर्म मी मनादि हैं। है बन जीव को हितकारों किया है, हमा विवाद करना हो कार्यकारी हैं। कनादि तो दोनों हैं, फिर कभी किसी का कम मात्रा में बन होता है भीर कभी किसी का विशेष मात्रा में बन होता है।

ं प्रस्न (१०) — मीता किसने बनाई है ? वह ईस्वरकृत तो नही है ? यदि ईस्वरकृत हो लो उसका कोई प्रमाण है ।

गीता बेदव्यासकी की रची हुई पुस्तक मानी जाती है, भीर महात्मा श्रीहरण ने प्रजुन को इस प्रकार का बोध किया या, इसलिए कुरुवरूप से श्रीहरणा ही उसके कर्ता कहे जाते है, यह बात सम्मत्त है। प्रत्य श्रेष्ठ है। उस तरह का प्राश्य प्रनाधि काल से चला प्रारहा है, परस्तु के ही श्लोक जनादि से चले प्राते हों, यह सम्भव नहीं है; तथा निष्क्रिय ईस्तर से उसकी अवश्यित होना भी सम्भव नहीं। वह किया किसी सक्तिय प्रधात् देहधारी से ही होने योग्य है, इस्तिए जो सम्भ्रव नहीं है वह ईस्तर है, धौर उसके डारा उपदेश किए हुए शास्त्र ईस्तरीय सास्त्र है, यह मानते में कोई साधा नहीं है।

प्रश्न (११)—पनु म्रादि के यज्ञ करनेसे योडा साभी पुण्य होताहै, क्यायह सच है ?

उत्तर: -- पशुके क्यासे, होना से समया उने थोड़ा-ना भी दुल देने से पाप ही होता है। फिर उसे समर्थे करो अथवा चाहे तो ईश्वर के बाम में बैठकर करो परन्तु यस में जो दान स्मादि किसाएँ होती है, वे कुछ पुष्प की कारणभूत है। फिर भी हिसा-मिश्रित होने से उनका भी स्मूमीवन करना बोग्य नहीं है।

प्रदन (१२) — जिस धर्मको द्याप उत्तम कहते हो, क्याउसकाकोई प्रमाण दिया आगसकताहै ?

उत्तर .— प्रमाण तो कोई दिया न जाय, भीर इस प्रकार प्रमाण के बिना ही यदि 
उत्तकी उत्तमता का प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-प्रन्थ, धर्म-प्रभ्यं सभी को उत्तम 
कहा जाना चाहिए। परन्तु प्रमाण से उत्तम-धनुत्तम की पहचान होती है। जो धर्म संसार के 
कहा करने में सबसे उत्तम हो भीर निज स्वभाव में स्थित कराने में बसवान हो, वही धर्म 
उत्तम भीर वही धर्म जनवान है।

प्रश्न (१३)—क्या आप श्चिस्टीधर्म के विषय में कुछ, जानते हैं ? यदि जानते हैं तो क्या आप अपने विचार प्रसट करेंगे ?

्तर-—िशस्टीयमं के विषयों में साधारण ही जानता हूँ। भरत खण्ड के महात्माओं ने जिस तरह के पर्म की शोध की है, विचार किया है, उस तरहीके पर्म का किसी दूसरे देश के ब्रारा विचार नहीं किया गया, यह तो बोड़े से घम्यास से ही समक में शा सकता है उसमें (क्रिस्टीयमं) जीव की सदा पदखता नहीं भई है, और वह दया मोख में भी इसी तरह की मानी गई है, जिसमें जीव के प्रमादि स्वरूप का तथा योग्य विवेचन नहीं है, विसमें क्यंवन्य की व्यवस्था घीर उसकी निवृत्ति भी जेंसी चाहिए वैसी नहीं कहीं, उस धर्म का वेदे धनिश्राय के धनुसार सवाँदान धर्म होना सम्भव नहीं है। व्यित्ती पर्म में बैंजा मैंने उत्तर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए वैसा समाधान स्वेचने में नहीं पाता। इस वास्त्र पर्म में मेंने मतोबेद के वस होकर नहीं निवा प्रधिक पूथने योग्य मानुस हो तो पुक्तना —तब विजेच समाधान हो सकेगा।

प्रधन (१४)—वे लोग ऐसा कहते हैं कि बाइवल ईश्वर-प्रेरित है। ईसा ईश्वर का **प्रवतार** है—वह उसका पुत्र है और या।

उत्तर:—यह बात तो श्रद्धा से ही माग्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। जो बात गीत कौर बेद के ईश्वर कर्तृत्व के विषय में निस्ती है, वही बात बाइवल के सम्बन्ध में भी समफता चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईश्वर प्रवतार ले, यह सम्बन्ध नहीं है। वसोंकि राग-देय प्रादि परिणाम हो जन्म के हेतु है, वे जिसके नहीं है, ऐसा ईश्वर का महतार पार्य करे, यह बात बचार के से बचार नहीं मानून होती। 'वह ईश्वर का पुत्र है और वा' स्वतार पार्य करें, यह बात बचार के से बचार को भी यदि किसी रूपक के तौर पर विचार करें तो ही यह कशाचित ठीक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रवश्य प्रमाण से बाधित है। मुक्त ईश्वर के पुत्र हों, यह किस तरह माना जा सकता है? श्रीर यदि माने भी तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकर कर सकते हैं? श्रीर यदि होनों को क्षायादि माने तो उनका पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह ठीक बैठ सकता है? स्थाद वार्त विचारणीय है जिनके विचार करने से मुक्त ऐसा तगता है कि वह बात यथायोग्य नहीं मानुस हो करती।

प्रश्त (१४) — पुराने करार मे जो भविष्य कहा गया है, क्या वह ईसा के विषय में ठीक-ठीक उतरा है ?

उत्तर — यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनो बास्त्रों के विषय में विचार करना योग्य है तथा इस प्रकार का अविष्य भी इसा को ईक्वरावतार कहते में प्रवत प्रमाण नहीं है, क्यों कि ज्यों तिय आदि से भी महास्त्रा की उस्तित जानो जा मकती है। प्रयवा अले ही किसी झान से वह बात कही हो, परम्तु वह अविष्यवेता सम्पूषं मोक्ष-मार्ग का जानने वाला सायह बात जब तक ठोक-ठीक प्रमाणभूत न हो, तब तक वह भविष्य वर्षेष्ह केवल एक थडा— प्रमाश्च प्रमाण ही है, भीर वह दूसरे प्रमाणो से बाधित न हो, यह बुद्धि में नहीं भा सकता।

## प्रदन (१६) — इस प्रश्न में 'ईसामसीह' के चमत्कार के विषय में लिखा है।

उत्तर:— वो बीव काया में से सर्वेषा निकलकर चला गया है, उसी जीव को यदि उसी काया में दाखिल किया गया हो प्रथवा विट हुमरे चीव को उसी काया में दाखिल किया गया हो तो यह होना सम्मव नहीं है, घीर बाँदि एसा हो तो फिर कमें धादि की व्यवस्था मी निष्कल ही हो जाय। बाकी बीग मादि की गिब्बि से बहुत से चमलकार उत्पन्न होते हैं; और उस प्रकार के बहुत से चमलकार ईसा के हुए हों सो यह सर्वेषा निष्या है, ध्रववा प्रसम्भव है ऐसा . महीं कह सकते । उस तरह सिद्धियां भारमा के ऐश्वयं के क्षामने अल्प हैं— भारमा के ऐश्वयं का सहस्व इससे भनतपुना है । इसके विषय में समागम होने पर पुखना योग्य है ।

प्रदन (१७) — जागे चलकर कौन मा जन्म होगा, क्या इस बात की इस जन्म में खबर पढ़ सकती है ? सपदा पूर्व में कौन म $\sim z$ न्म था इसकी कुछ खबर पढ़ सकती है ?

उत्तर:—हां, यह हो सकता है, जिसे निमंत जान हो गया हो उसे वैसा होना सम्भव है। जैसे बादल हत्यादि के बिन्हों के उत्तर से बरसात का धनुमान होता है, वैसे ही इस जीव की इस भव की जेप्टा के उत्तर से उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिएँ, यह भी समभ में धा सकता है—चाहे थोड़े ही अद्यो से समभ में घा घो । इसी तरह वह चेप्टा भविष्य में किल परिमाण की प्राप्त करेगी, यह भी अपने के उत्तर से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करने पर मिष्ट्य में किस भव का होना सम्भव है, तथा पूर्व में कीन सा भव था, यह भी अच्छी सरह विचार में धा सकता है।

प्रश्न (१८)--- इसरे भव की खबर किसे पड़ सकती है ?

उत्तर:---इस प्रश्नका उत्तर ऊपर आर चुका है।

प्रका (१६)—जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषों के नाम का आप उल्लेख करते हो, वह किस भाषार से करते हो ?

उत्तर:—इस प्रश्न को यदि मुक्ते साम और पर लक्ष्य करके पूछते हो तो उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिसकी संसार दशा धरयन्त परिस्त्रीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकार के सम्मव हैं, उसके चेटा इस प्रकार की सम्भव है स्थादि प्रश्न भी प्रवर्गनो साम्य जी मनुमव हुआ हो, उसके साधार से उन्हें मोशा हुआ कहा जा सकता है; प्रायः करके वह यचार्य ही होता है। ऐसा मानने में जो प्रमाण है वे भी सास्त्र सादि से जाने जा सकते हैं।

प्रश्न (२०) — बुढदेव ने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधार से कहते हो ?

उत्तर:— उनके शाहन-सिद्धान्तों के झाधार से। जिस तरह से उनके शाहन-सिद्धान्त हैं, यदि उसी तरह उनका प्रभिन्नाय हो तो वह श्रमित्राय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखाई देता है, श्रीर बह समूर्ण ज्ञान का लक्षण नहीं है।

जहीं सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहां सम्पूर्ण राम-द्रेष का नाश होना सम्भव नहीं। जहां वैसा हो वहां ससार को होना सम्भव है। इसलिए उन्हें सम्पूर्ण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भीर उनके कहे तुए शास्त्रों में जो भिन्नाया है उसको खोडकर उसका कुछ दूसरा ही भिन्नाय था, उसे दूसरे प्रकार से तुम्हें भीर हमें जानना कठिन पढ़ता है; भीर फिर भी यदि कहें कि बुढ़देव का धर्मियाय कुछ दूसरा ही या तो उसे काररापुर्वक कहने से वह प्रमाणभूत न समभा साय, यह बात नहीं है।

प्रक्न (२१) - द्रनिया की श्रन्तिम स्थिति क्या होगी ?

उत्तर:--सब जीवों को सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनिया का सर्वथा नाश ही

हीं जानें, ऐसा होना मुक्ते प्रसाणकृत नहीं मालूंस होता । इसी तरह के प्रवाह में उसकी स्थिति रहती हैं। कोई भाव क्यान्तरित होकर लीण हो जाता है, तो कोई वर्षमान होता है; यह एक क्षेत्र में बढ़ता है, तो तुसरे केत्र में घट जाता है, इत्यादि रूप से इस स्थिट की स्थित हैं। स्थित क्यर से सौर बढ़त ही गहरे विचार में उत्तरने के पश्चात् ऐसा कहना सम्भव है कि यह स्थिट सर्वया नाश हो जाय, प्रथवा इसकी प्रवास हो जाय, यह कहना सम्भव नहीं। स्थिट का सर्थ एक इसी पूर्वी को नहीं सम्भन्ता चाहिए।

## प्रवन (२२) - इस भ्रमीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ?

उत्तर:— इस प्रश्न का उत्तर सुनकर वो बीद मनीति की इच्छा करता है, उसके लिए इस उत्तर को उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-मनीति सर्वेशव मनादि हैं। फिर भी हम-दुम मनीति का त्याग करके यदि नीति को स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और यही माराम करतेंथ है। और सब जीवों की मपेक्षा मनीति दूर करके नीति का स्थापन किया जाय, यह सबन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकान्त से उस : कार की स्थिति का हो सकता सम्मत्व नहीं।

## प्रश्न (२३)—क्या दुनिया की प्रलय होती है ?

उत्तर:—प्रतय का प्रायं यदि सर्वया नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्यों कि पदार्थ का सर्वया नाश हो जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रतय का प्रायं सव पदार्थों का दिवद आदि में तीन होना किया जाय तो किसी प्रीभग्रय से यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु पुने यह सम्भव नहीं तगती। क्यों कि सव पदार्थ सव जीव दस प्रकार समपरिणाम को किस तरह प्राप्त कर सकते है, जिससे दस प्रकार का संयोग वने ? और यदि उस प्रकार के परिणाम का प्रसंग को में तो फिर विवयता नहीं हो सकती।

यदि ग्रन्थस्त रूप से जीवन में विषमता भीर न्यस्त रूप से समता के होने को प्रस्य स्वीकार करें तो भी देह म्यादि सम्बन्ध के बिना विषमता किस म्याधार से रह सकती है? यदि देह म्यादि का सम्बन्ध माने तो सबको एकेन्द्रियपना मानने का प्रसंग माथे; और बैसा मानने से तो बिना कारण ही दूसरी गतियों का निषेध मानना चाहिए—प्रमात् कंभी गति के जीम को यदि उस प्रकार के परिचाम का प्रसंग दूर होने म्याया हो तो उसके प्राप्त होने का प्रसंग उपस्थित हो, हर्सादि बहुत से विचार उठते हैं। मतएव सबं बीवों की मधेसा प्रसम होना सम्बन्ध नहीं हैं।

#### प्रश्न (२४)--- अनपढ़ को भिक्त करने से मोक्ष मिलती है, वया यह सच है ?

उत्तर:—मनित सान का हेतु है। जान मोक्ष का हेतु है। जिले प्रक्षरज्ञान न हो यदि उसे प्रनयक कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असम्भव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्येक जीव ज्ञानस्वमाय से युक्त है। भक्ति के बल से ज्ञान निर्मेख होता है। सम्पूर्ण ज्ञान की प्रावृत्ति हुए बिना सर्वया मोक हो बत्य, ऐसा हुके मातृत्व नहीं होता; भीर वहाँ सम्पूर्ण जान है वहाँ सर्वे भाषा-आन समा जाता है, यह रुहने की भी धावश्यकता नहीं। भाषाआन सोश का हेतु हैं? तत्व इह जिने ने हो को बाकी दूसरी उपासना सर्वया मोक्ष का हेतु नहीं है— यह उसके सावन का ही हेतु होती है। यह भी नित्यव से हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

प्रदन (२५) — ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर महेश्वर कौन थे ?

उत्तर:—सृष्टि के हेतु रूप तीनों गुणों को मानकर उनके झाश्रम से उनका यह रूप बताया हो, तो बह बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकार के दूसरे कारणों से उन ब्रह्मा झादि का स्वरूप समझ में झाता है परन्तु पुराणों में जिस प्रकार से उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकार से है, ऐसा मानने में मेरा विशेष भुकाय नहीं है। वगीकि उनमें बहुत से रूपक उपदेश के लिए कहें हों, ऐसी भी मानूम होता है। फिर भी उसमें उनका उपदेश के रूप में बाभ तेना, जोर बहुए शादि के स्वरूप का विद्वान्त करने की प्रवान में न पड़ना, यही मुफे ठीक समता है।

प्रस्त (२६)—यदि युक्ते सर्पं काटने आवे तो उस समय युक्ते उसे काटने देना चाहिए या उसे मार डालना चाहिए ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूमरी तरह हटाने की मुभमें शक्ति नहीं है ?

उत्तर:—सर्प को तुम्हें काटने देना चाहिए, यह काम बताने के पहले तो कुछ सोचना पढ़ता है, फिर भी यदि सुमने यह जान जिला हो कि देह धनित्य है, तो फिर इस मासारभूत देह की सक्ता के लिए, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्प को माराना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है? जिसे भारत्यहित की चाहना है, उसे तो फिर इपनी देह को छोड़ देना ही योग्य है। कवाचित प्रार्थ किसी को भारत्य-हित की उस्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर यही विया जा सकता है कि उसे नरक आदि में परिभ्रमण करना चाहिए? धर्मान् सर्प को मार देना चाहिए। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि मनार्य-वृत्ति हो तो उसे मारते का उपदेश किया बाब, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वपन में भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है।

भव नक्षेत्र में इन उनारों को लिलकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्टर्शन समुख्य के समझने का विशेष प्रसत्त करना। मेरे इन प्रकोत्तरों के सिलने के सकीच से तुम्हें इनका गमभना विशेष भाष्ट्रसतावनक हो, ऐसा बदि कारा श्री गालुम हो, तो भी विशेषता से विचार करना, भीर यदि कुछ भी पत्र ब्राग पुछने योग्य गालुम दे तो यदि पूछोगे यो प्रायः करके उसका उत्तर निर्णुगा। विशेष समायम होने पर समाधान होना धर्षिक योग्य छमात है।

िबित ग्रात्मस्वरूप में नित्य निष्ठा के हेतु भूत विचार की चिता में रहने वाले रायचन्द्र का प्रणाम !



# वीर-भूमि पंजाब

## सरदार इन्द्रजीतींसह 'तुलसी'

भारत भूमि वीरणमी है। देश की रक्षा के धनसर पर सभी प्रांतों के नर-नारी एक-दूसरे से खागे बढ़कर धमना सर्वस्व बितान करने के लिए सातुर रहते हैं। परलु भारत की तत्तवार पंत्राव में कुछ भपनी विशेवलाएं हैं। देश का सीमीट अदेव होने के कारण यहां के बीर-पुरुषों ने समय-समय पर जो धमने जीहर रिक्काए वह अल्य प्रांतों के लिए ईप्यां ली बस्तु हैं।

पंजाब प्रदेश के निवासी बीर, साहली, पराक्रमी धीर तेवस्वी हैं। छेना में उनकी ही अधिक संक्या है। उवाब-केसरी लाला लावजराय, वीरों के सरदार मनतिस्द्र सारि नर्मां को कर्तव्यतीक वास विश्व है। उन्हों की है। यहां की मिट्टी में कुछ ऐसा जाकवंग है कि मुख्य को कर्तव्यतीक और साहसी बना देती है। देश के बेटवारा होने पर पत्राव को परिपित्त हानि हुई, परन्तु साहसी पजावियों ने उसकी रंचनाव भी परवा न करके नए सिरे से पंजाब का निर्माण कर हाला। स्व० प्रधानमन्त्री पंज वजहरूतालाजी इस बात के लिए पंजाब की बड़ी प्रखंसा करते में जो वास्तव में उचित ही थी। दिस्ती में कई प्रस्थात जैन परिचार पंजाब के हि बिन्हीने प्रपंत उत्तव, साहस और परिचय के बन पर घन के प्रजंन तथा सामाजिक और देश-मन्त्रयों सेवा-कार्यों में प्रच्यों परिचय के बीर के प्राचित प्राच्यों की कार्यों में प्रच्यों की ने प्रसंत्र देशन की वा त्राच्यों सेवा-कार्यों में प्रच्यों सेवा की है। लाना तनमुखराय जी भी पंजाब (रोहतक) जिले में प्राच्य दिला की से सेवा की सेवा-कार्यों में प्रच्यों सेवा की संत्रवें परिचय पर इस्त्रीत त्राप्त की एक कविता भीर एक पत्र प्रस्तुत करते हैं जी पंजाब के सान्यन्य में सरदार इस्त्रीतिस्त तुनसी की एक कविता भीर एक पत्र प्रस्तुत करते हैं जी पंजाबियों के आवां को देशाने के लिए सक्तय हैं।

#### पंजाब

जद जह जुनाया देता ने, पंजाब धन्मे का गया, सव तो जियादा जून ते, धन दी बाहुती पागया। दित्ता मुहामन कन है, मावां ने दिता जुत है। इस इक हिन्दी बास्ते, ब्यार्ट बहीसी उस है। इक इक बहादुर फीजदा, इक इक हिमालय बन गया, मरदा होया होजियारसिंह, गौदा है जन गन मन गया। निक्ता जया मुवा किसे, मंग्या सी मेंनू याद है। हिन्दी जबां दे शोर ने, होंगिया सी मेंनू याद है। दिन्दी जबां दे शोर ने, होंगिया सी मेंनू याद है। मेका तो ब्राय लहाख तक, पंजाब ही पंजाब है।

एक रत्री का पति प्रगने मोर्चों को बर्फानी ऊँचाइयों में दुश्मन का मुकाबला करते हुए संहीर हो गया। उसको पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रतापसिंह कैरों ने पत्र लिखा—"मेरी लाइसी, दू तो मेरी प्रपनी ही बच्ची हैं। तेरी बो कौमती चीज सो गई हैं, उसके नुकसान ने मेरी कमर भी तोड़ दी है। लेकिन बिटिया, प्यारी चीजें सबको हमेशा प्यारी नगती हैं। तुम्हारा सरवार तुम्हें ही नहीं, सारे देश को प्यारा या, वाहेनुक को प्यारा या, दिस्तिए बाहेनुक को प्यारा या, दिस्तिए बाहेनुक को प्यारा या, दिस्तिए बाहेनुक को प्यारा या, व्यक्तिए लाग्ने के प्यारा हो गया। या विकास की विकास की विकास की प्रवास तुम्हों चीज इसलिए ट्रूटी है कि देश न ट्रूटे। तुम्हों पे चीज इसलिए ट्रूटी है कि देश न ट्रूटे। तुम्हों पे एक मांग के सिन्दूर की जगह तुम्हों दूल्हे ने देश की करोड़ों सुहागिओं की मांग में सिम्दूर भर दिया है। तेरा बच्चा सारे देश का प्यारा बच्चा है। तेरा दुःख सारे देश का दुःख है। होसला कर मेरी कथी—होसलाकर, भौर जगने बहाइर गति की भ्रारमा को प्रणाम करके विकास कर मेरी कथी प्यारा त्ये कि उसकी इन्जर भीर जावक की तरफ जिस किसी ने भी भ्रीख उसका देश का दिस्ता तो भैं, तेरा बापू उस कमीने की भाषों कोड़ हैंगा।"

इस संदेश का जादू का प्रभाव उस नारी पर हुछा। उसने आसुओं को पोछकर विकर बालों को बेहरे पर से हटाया और तनकर बैठ गई है। उसने प्रपने वच्चे के सिर पर हाथ फैरकर कहा — मेरा भी एक संदेश मेरे स्नेडमयी पिता तक पहुँचा दीजिये—

"मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि जाने वाला क्यों गया? वह तो अमर हो गया। लेकिन दुःस तो इस बात का हूँ कि मेरे मामूम बच्चे करनेजांग्रह की अंगूरी भी नहीं फूटी। कब सह अबान होगा भीर कब दुस्मनों ने बदना चुका सकेगा। मेरे भामू तो यही वरदान मांग रहे हैं कि जबती बड़ा होकर मेरा करनेलांग्रह भी कीज का करनेल बने।"

युद्ध में बाते हुए बीर माता का संदेश—"मेरे बेटे, तुम युद्ध भूमि की छोर चले हो, दुश्मन पर विजय प्राप्त करके ही लीटना। मर जाना लेकिन मेरा दूथ हराम न करना। मैं तुन्हें विजयी देखना चाहती हैं।"

"दे मेरे देश के सिपाहियों ! भगवान तुम्हारी रक्षा करें। मुभे यह पता नहीं कि तुम किस कोस के जाए हो लेकिन यह प्रवद्य जानता हूँ कि बीरता, पौरष, दिनेरी थीर देश-श्रेम के साथ-साथ इम्सानियत, सहदयता, उदारता, भनित श्रीर शनित के गृण तुम्हारे रस्त में मौदूद हैं। तुम्हारे रस्त के तिकन ने वर्ष में भाग के फूल स्विला दिए हैं। वहीं नम्न वृत्यों का सारीर ठिठुर-ठिटुर कर जम जाता हूँ वहा तुम अग्नि-स्तम्भ वनकर खड़े हो।"

# हिन्द का जवाहर

महात्मा गांधी

पंडित जवाहरलाल हर तरह सुबोध्य है। उन्होंने वर्षों तक अनन्य योग्यता ध्रीर निष्ठा के साथ महासभा (कांग्रेस) के मंत्री का काम किया है। ध्रपनी बहादुरी, दृढ़ संकल्प, निष्ठा, सरसता, सच्चाई और पैर्य संपर्क में आये हैं। यूरोपीय राजनीति का जो सूरम परिचय उन्हें है, उससे उन्हें स्वदेश की राजनीति को समऋने धौर निर्माण करने में बड़ी सहायता मिलेगी।

जिन्हें यह पता है कि जवाहरलाल का स्रौर मेरा सम्बन्ध है, वे यह भी जानते हैं कि वह सभापति हुए तो क्या स्रौर में हुम्मा तो क्या ! विचार या बुद्धि के लिहाज से हममें मतभेद भने ही हो, हमारे दिल तो एक हैं। दूसरे, यौवन-सुलग उथता के रहते हुए भी, सपने कहे सनु-सासन भीर एकनिष्ठादि गुणों के कारण वह एक ऐसे सदितीय सला है, जिनमें पूरा-पूरा विश्वास किया जा सकता है।

जहाँ उनमें एक योद्धा के तमान साहल भीर चपतता है, वहाँ एक राजनीति की-सी बुद्धि-मता तमा दूरन्देवी भी है। धनुसावन के वह पूरे मक्त हैं और ऐसे समय भी, जबकि अनुसावन में रहना प्रपमान-ना प्रतीत होता था, उन्होंने उसका कठोरता के साथ पानन करने बताया है। इसमें शक नहीं कि प्रपेने धास-गास वालों के कुकाबले वह बहुत ज्यादा भ्रतिवादी और गर्म दल के हैं, लेकिन साथ ही वह नम्र भीर व्यवहार-कुशल इतने हैं कि किसी बात पर इतना अधिक और नहीं देते कि वह अमान्य हो जाय। जवाहरलाल स्कटिक के समान गुद्ध हैं। उनकी सच्चाई के सम्बन्ध में तो संका की गुंजाइश ही नहीं। वह एक निवर भीर निष्कलंक निर्दोध सरवार हैं। रास्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।

भारत में नबयुवकों की कमी नही है, लेकिन जवाहरलाल के मुकाबले में खड़े होने बाले किसी नौजबान को मैं नहीं जानता। इतना मेरे दिल में उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह है। लेकिन यह प्रेम या मोह उनकी शक्ति के मनुसार स्वापित है भीर इसलिए में कहता हूं कि जब तक उनके हाथ में लगाम है, हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें तो कितना मन्छा हो।

जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है। उनके व्यास्थान में उच्चतम विचार, मधुर और नम्न भाषा में, प्रकट हुए हैं। मजेक विषयों का प्रतिपादन होने पर भी व्यास्थान छोटा है। मारिया का तेज प्रयोक वाक्य से स्तरकता है। कई लोगों के दिल में जो भय पा, भाषण के बाद वह सब मिट गया जैसा उनका व्यस्थान था, वैसा उनका साम्यरल भी था। कोस के सिर्मों में उन्होंने मध्यना सारा काम स्वतन्त्रता मोर संपूर्ण न्याय-बुद्धि से किया और अथना काम सत्वत उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण हुआ।

ऐसे बीर और पुण्य नवयुक्त के सभापतित्व में यदि हम कुछ, न कर पायंगे तो मुक्ते बड़ा आद्वर्य होगा। परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो बीर नायक भी कर क्या सकता है? इसलिए हमें भारत-निरीक्षण करना चाहिए। क्या हम बवाहरलाल के नेतृत्व के लिए योग्य हैं? यदि हैं तो परिणाम जुम ही होंगे।

पण्डित नेहरू ने घपने देश घीर उत्तकी बेटी पर घपने जीवन की समस्त घिसलायाओं तथा ममताघों का बलिटान किया है। सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि उन्होंने किसी दूसरे देश की सहायता से मिननेवाली अपने देश की धाजादी को कभी सम्मानपूर्ण नहीं समक्ता।

हमें मनग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी नहीं है। हम जिस क्षण से सहकर्मी बने हैं, उसी क्षण से हमारे बीच में मतभेद रहा है, लेकिन फिर भी मैं वचों से कहता रहा हूँ और कब भी कहता हूँ कि जवाहरनाल भेरा उत्तराधिकारी होगा।.....वह कहता है कि मेरी भाषा उसकी समझ में नहीं माती। वह यह भी कहता है कि उसकी माथा मेरे लिए मर्पारिचत है। यह सही हो या न हो, किन्तु हुद्यों की एकता में भाषा बायक नहीं होती। द्यौर मैं जानना हूँ कि जब मैं चला जाऊंगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा से बार्त करेगा।

प्रापके प्रसक्ती बादबाह जवाहरलाल हैं। वह ऐसे बादबाह है, वो हिन्दुस्तान को तो प्रपत्ती सेवा देना चाहते ही हैं, पर उसके मार्फत सारी दुनिया को प्रपत्ती सेवा देना चाहते हैं। उन्होंने सभी देशों के लोगों से परिचय किया है।

जवाहर तो किसी से भी घोखा करने वासे नहीं हैं। जैसा उनका नाम है बैसा उनका मण है।

वह प्राप्तानी से पिता, भाई, लेखक, यात्री, देशभक्त, या घंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रकाशमान हैं, तो भी पाठकों के सामने इन लेखों में से उनका जो रूप उपयोग वह पपने देश धीर उसकी स्वतत्रत्रता के, विजक्षी बेदी पर उन्होंने अपनी हुसरी सभी कामनाओं का बिलदान कर दिया है, निरुदान भक्त का रूप होगा। यह श्रेय उन्हें मिनना ही चाहिए कि वह किसी अन्य देश की सहायता की कीमत पर प्रपने देश की धाजादी प्राप्त करना शान के खिलाफ समसेंसे। उनकी राष्ट्रीयता धन्तर्राष्ट्रीयता-जेंसी हैं।

### ऋतुराज के प्रतीक

— रबीन्द्रनाथ ठाकुर

नये भारत के सिहासन पर बैठने का धिषकार निस्सदेह जवाहरलाल को है। जवाहरलाल की सामवार पूमिका है, उनका संकल्प प्रशिष्ठ हैं। धौर उनके साहल को रोकने की ध्यमता किसी में नहीं हैं। उन्हें सिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्रति अट्टर निष्ठा धौर उनके बैडिक विश्व में नहीं हैं। उन्हें सिखर पर पहुँचाने का काम सत्य के प्रति अट्टर निष्ठा धौर उनके बैडिक विश्व ने किया है। जवाहरनाल ने पवित्रता का मायरण उस राजनितिक उपल-पुण्य के भीच कायम रखा है, जहा प्रवचना, धारमप्रवचना प्रस्तर चारितिक मुद्धता को नष्ट कर देती है। सत्य को धमीकार करने में सत्या होने पर भी जवाहरलाल कमी सत्य से विमुख नहीं हुए धौर न मुविधा- अनक होने के कारण कभी भी धनस्य से रिस्ता जोशा। लक्क-प्रयचूण पूजनीति से मिनने वाली निक्कर और सुगम सफनता से जवाहरलाल का प्रयुद्ध सन्तिक्त हमेशा स्पष्ट हम से धनम रहा है। नीयत की यह पवित्रता धौर सत्य के प्रति छट्ट लगन ही जवाहरलाल को सबसे बड़ी देन हैं।

जवाहरलाल हमारा ऋनुराज है, जो प्रतीक हैं गौवन के पुनरायमन का घोर विजयपूर्ण उल्लास का। वह प्रतीक हैं दुराई के विरुद्ध संघर्ष का घीर स्वतन्त्रता के लिए ऐसी निष्ठा का, जो किसी प्रकार का समसीता करना नहीं जानती।

#### सबके सारसे

-- बल्लभभाई पटेल

जबाहरमान धौर मैं साच-साथ काग्रेस के सदस्य, धाजारी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारियों धौर अन्य समितियों के सहकर्मी, महास्ताबी के, जो हमारे दुर्शाव्य से हमें जटिल समस्याओं के साथ जुमने को छोड़ गये हैं, धनुवायी धौर इस विशास देश के शासन-प्रबन्ध के पुस्तर भार के बाहक रहे हैं। इतने विभिन्न प्रकार के कर्मक्षेत्रों में साथ रह कर धौर एक-दूसरे

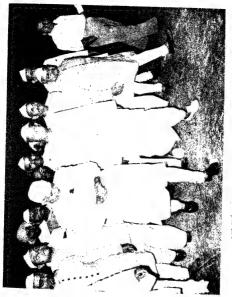

 ाश गानित के अवदूत स्व० पर जयाहरतालजी नेहक के माथ महायोग जयती के झवसर पर



खालाजी के साथ माननीय राज्यपि श्री पुण्पोनमदास टडन महाथीर जयंती उत्सव में पथापते समय

को जानकर हममें परस्पर स्तेह होना स्वामाविक या। काल की गित के साथ बह स्तेह बढ़ता गया है धौर प्राज लोग रूपना भी नहीं कर सकते कि जब हम प्रवण होते हैं धौर प्रवान समस्यामों प्रोर करिनाइयों का हल निकालने के बिल् उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते तो यह दूरी हमें कितनी जाती है। परिचय के इस पिन्ठा, प्राश्चीयता घीर आयुतुत्व स्तेह के कारण मेरे लिए यह कठिन हो जाता है कि सर्व-साधारण के लिए उसकी समीजा उपस्थित कर सकू। पर देश के प्रारक्ष, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रवान मंत्री धीर सबके लावले जबाहरलाल को, जिनके महान हतित्व का मध्य इतिहास सबके सामने जुली धोयी-सा है, मेरे प्रमुमोदन की कोई आयदस्था नहीं है।

दढ और निष्कपट योद्धा की भांति उन्होंने विदेशी शासन से धनवरत युद्ध किया। युक्त-प्रान्त के किसान-मान्दोलन के संगठनकर्त्ता के रूप में पहली 'दीक्षा' पाकर वह महिसारमक युद्ध की कला भीर विज्ञान में पूरे निष्णात हो गये। उनकी भावनाओं की तीव्रता भीर अन्याय या उत्पीहित के प्रति उनके विरोध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जिहाद बोलने को बाध्य कर दिया। दीन के प्रति सहज सहानुभृति के साथ उन्होंने निर्धन किसान की अवस्था सुधारने के आन्दोलन की ब्राग में घपने को लोंक दिया। कमशः उनका कार्यक्षेत्र विस्तीण होता गया और शीघ्र ही वह उसके विशाल संगठनकर्ता हो गए, जिसे अपने स्वाधीनता-युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब समर्पित थे। जवाहरलाल के ज्वलन्त आदर्शवाद, जीवन में कला भीर सीन्दर्ध के प्रति प्रेम, दसरों को प्रेरणा और स्फूर्ति देने की भद्भूत माकर्षण-शक्ति भीर संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में भी विशिष्ट रूप में चमकने वाले व्यक्तित्व ने, एक राजनैतिक नेता के रूप में, उन्हें क्रमशः उच्च से उच्चतर शिखरों पर पहुँचा दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण की गई विदेश-यात्रा ने भारतीय राष्ट्रवाद-सम्बन्धी उनकी भावनाओं को एक आकाशीय अन्तर्राष्ट्रीय तल पर पहुँचा दिया। यह उनके जीवन भीर चरित्र के उस मन्तर्राष्ट्रीय भूकाब का भारम्भ था। जो ग्रन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्यामों के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में भी और बाहर भी उनका महत्व बढता ही गया है। उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी, दिष्ट भीर भावनाओं की सच्चाई के प्रति देश और विदेशों की लाखों-लाख जनता ने श्रद्धांजलि प्रपित की है।

सतएव यह उचित ही या कि स्वातंत्र्य की उचा से पहले के गहन सम्बकार में बहु हमारी मार्ग-दर्शन ज्योति बनें, मौर स्वाधीतता मिनते ही जब भारत के बागे संकट-पर-संकट मार रहा हो तव हमारे विश्वास की घुरी हों भीर हमारी वनता का नेतृत्व करें। हमारे नये जीवन के पिछले किंतन वर्षों में उन्होंने देश के लिए जो अध्यक परिच्या किया है, उसे मुक्ते प्रिक्त मम्ब तरह कोई नहीं बातता। मैंने इस स्वविध में उन्हें सपने उच्च पद की बिन्ताओं भीर अपने गुरुवर उत्तरदायित्व के मार के कारण क्वी तेजी के साथ बुढ़ होते देशा है। सरसापियों की सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी भीर उनमें के उन्हों कराचित ही उनके पास से निरास लीटा हो। राष्ट-संख (कामनर्वेल्य) की मन्त्रणाओं में उन्होंने उत्तरोवार मार्ग विया है और संसार के मंच पर भी उनका इतित्व मत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है किन्तु इस सब के बावजूर उनके चेहरे पर जवानी की पुरानी रोनक कायम है। धौर वह मन्तुनन, मर्यादा, ज्ञान, पंथं धौर मिलनसारी, जो मारविरक संयम धौर वीद्विक प्रनुषासन का परिचय देने हैं, ध्रव भी व्यां-के-त्यों हैं। नित्सरेह उनका रोष कभी-कभी कुट पड़ता है, किन्तु उनका प्रधंय नयोकि न्याय धौर कार्य तत्परता के लिए होता है धौर प्रनाय या धौरा-धौरा को सहन नहीं करता, इसनिए ये विस्कोट श्रेरणा देने वाले ही होते हैं धौर माननों को तेजी तथा पिरवम के साथ मुनवान में मदद देते है। ये मानो सुरक्षित साचित है, विनकी दुमुक से धानस्य, दीर्थमुनता धौर नयन या तत्परता की कभी पर विजय प्राप्त हो आती है।

प्राप्त में बड़े होने के नाते पुन्ते कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सोमाय प्राप्त हुया है, जो शावन-प्रवच्या सायगठन-क्षेत्र में हम दोनों के मामने काराती रही है। मैंने उन्हें सर्वेत सलाह लेने को तत्यर भीर मानने की राजी पाया है। जुड़ ह्वार्य-प्रेरित लोगी के स्वाप्त के स्वर्य देव सलाह लेने को तत्यर भीर मानने की राजी पाया है। जुड़ ह्वार्य-प्रेरित लोगी कर तत्ते हैं, किन्तु बास्तव में हम लोग प्राजीवन सहकारियों और बन्युओं की भाति साथ काम करते रहे हैं। प्रवच्यर की माग के प्रमुख्य हमने परस्पर एक-दूबरे के दृष्टिकोण के अनुसार प्रयप्ते ने प्रवास हमी एक एक स्वर्य हों के प्राप्त कर स्वर्य हमने परस्पर एक स्वर्य है भीर कर प्राप्त व्यवस प्रमुख्य के पर ही किया वा सहला है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्तवाह से केवर कीड़ सम्मीता तक बराबर बरलते रहते हैं। भीर उनमें वह मानिषक लचीनापन है, जो दूबरों को मेल भी लेता है भीर निक्तर भी कर देवा है। की इंगरत बच्चों में भीर विचार-सन्तन बूढ़ों में जबाहत्याल ममान भाव से भागी हो आते हैं। यह लचीलापन भीर बहुव्यता हो उनके प्रजय योवन का, उनकी प्रदृश्त कि की प्रोप्त साथगी हो। उनके प्रवास है। वह लचीलापन भीर बहुव्यता हो उनके प्रजय योवन का, उनकी प्रदृश्त कि की प्राप्त हो। यह लचीलापन भीर बहुव्यता हो उनके प्रजय योवन का, उनकी प्रदृश्त कि की स्वाप्त हो। यह लचीलापन भीर बहुव्यता हो उनके प्रजय योवन का, उनकी प्रदृश्त

उनके महान् भीर उज्ज्वल व्यक्तित्व के साथ इन थोड़ से शब्दों में न्याय नहीं किया जा सकता। उनके बरिज भीर इतित्व का बहुनुसी प्रसार धकन से परे हैं। उनके विचारों में कभी-कभी बहु पहराई होती है, जितका तन न मिने, किन्तु उनके नीचे मर्वेदा एक निमंत्र पारदर्शी स्वापन भीर योजन की तेवस्थिता रहती है भीर इन गुणों के कारण मर्वमान्य, जानि, धमं. देश की सीमार्ष पार कर, उनसे स्नेड़ करती है।

#### ग्राखिरी वसीयत

मुफ्ते, मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयो और बहनों ने, इतना प्रेम और इतनी मुहस्बत दी है कि मैं बाहे जितना कुछ करूँ, वह उसके एक छोटेनो हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं। इस दुनिया में बहुत से लोग है जिनको सच्छा समक्षकर, वड़ा मानकर पूजा गया, लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, समीर और गरीब सब तबको के बहिनों और भाइयों ने मुक्ते इतना ज्यादा प्यार किया जिसका बयान करना मेरे लिए मुक्किल है। धौर जिससे में दब गया। मैं धाशा करता हूँ कि मैं धपने जीवन के बाकी वर्षों में धपने देशवासियों की सेवा करता रहूँगा भौर उनके प्रेम के बोग्य साबित होऊँगा।

गंगा में अस्थियो का कृष्ण हिस्सा ब्लवाने के पीछे, जहीं तक मेरा तात्नुक है कोई धार्मिक क्याल नहीं है। मुक्ते बचयन में गंगा और जमुता से लगाव रहा है। भीर जैसे-चैसे मैं बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता ही गया। मेंने भीकमों के बदलने के साथ इनमें बदसते हुए रंग और रूप को तेता है। धीर कई बार पुत्ते याद भाई उस इतिहास की, उन परस्पराभों की, पौराणिक गाथामों की, उन गीती और कहानियों की, जोक्ति कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं भीर उनके बहुते हुए एगों में पुल-मिल गई है।

गगा तो विजेयकर भारत की नदी है। जनता की त्रिय है। जिससे लियटी हुई हैं भारत की जातीय स्वत्यां, उसकी बायाएँ घोर उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय निर्माण रही है। सदा करात्र पाय । गगा तो भारत की प्राचीन सम्यता का प्रतीक रही है। निवानों रही है। सदा बरतती सदा बहती किर वहीं गंगा की गंगा। वह घुके याद दिलाती है हिमालय की, वर्फ से उकी चोटियों की घोर गहरी घाटियों की जिनते मुक्ते हुस्लात रही है। उनके नीरे उपचाक फीर दूर-दूर तक फीत मंदानों की जहां काम करते मेरी जिल्हा गुकरों है। मैंने मुबह की रोधानी में गंगा को मुस्कराते, उछलते-कूदने देखा है। घोर देखा है शाम के साए में उदास काली-सी चादर पार्थे हुए, भेद भरी जाड़ों में विमयो-सी माहिरते-पाहिरते बहती मुन्दर घारा घोर बरसात में दौड़नी हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए, घोर सागर को बरखाद करने की शिवत लिए हुए, यही गा मोरे तल निवानों है। भारत की प्राचीना की यादवार जो बहती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए, घोर सागर को बरखाद करने की शिवत लिए हुए, यही गा मोरे तल निवानों है। भारत की प्राचीना की यादवार जो बहती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए, घोर सागर को बरखाद करने की शिवत लिए हुए, यही गा मोरे तल निवानों है। भारत की प्राचीना की यादवार जो बहती हुई वर्तमात कर घोर बहती वर्ली जा रही है। मिचव्य के महासागर की घोर शिर प

भने ही मैंने पुरानी परम्पराक्षों, रीति धीर रहमों को छोड़ दिया है। धीर मैं चाहता हूँ कि हिम्दुस्तान दन रीति धीर रहमों को तोड़ दें जिनमें बहु जकड़ा है। धीर उसकी धागे बढ़ने के रोकती हैं। धीर देश में रहने वालों में कूट बातती हैं। वो बेयुधार लोगों की दबाये रखती है। धीर वो धरीर धीर सात्मा के विकास को रोकती है। चाहूँ यह सब में चाहता हूँ। फिर भी में यह नहीं चाहता में अपने को इन पुरानी वाहों से बिलकुछ सलग कर लूं। मुफे कच्छ है इस सानदार उत्तराधिकार का—इस बिरासत का बो हमारी रही है और हमारी है। और मुफे बह मी इच्छी तरह से मानृत है कि में भी इन सबों तरह इस बंबीर की एक कड़ी हूँ। बोकि कभी नहीं और कहीं नहीं दूटी। और जिसका सिल- विख्या बिल्याला के सतीत के एतिहास के आरम्भ से चला साता है। यह सिलसिला में कभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि में उसकी बेहद कह करता हूँ। और इससे मुक्ते प्रेरणा, हिम्मत, हीसला मिल्या है। मेरी इस साता क्योंकि में उसकी बेहद कह करता हूँ। और इससे मुक्ते प्रेरणा, हिम्मत, हीसला मिल्य में यह साता क्योंकि में उसकी बेहद कह करता हूँ। और इससे मुक्ते प्राप्त की साहति की अद्योंकि में उसकी है। करते के विलय में पह साता की साता की साता है। करता है। करता है कि साता की साता है। करता है कि साता की साता है। करता है कि साता विस्ति कि कह महालागर में चुईन, जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है।

मेरे भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाय ? मैं चाहता हू कि इसे हवाई जहाज मैं ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाय, उन खेती पर जहा भारत के किशान मेहनत करते हैं। ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाय ग्रीर उसी का श्रन बन जाय।

जयन्ती के जलूस का श्रेय

भी प्रादीइवरप्रसाद जैन M. A.

मन्त्री त्री, जैनाभिमण्डल धर्मपुरा, दिल्ली ।

लाला तनमुखराय जी स्थानीय समाज के ही नहीं भारतीय जैन समाज में एक प्रादर्श गौरव स्वरूप सफल कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम जैन मित्र-मण्डल की कमेटी ने जलूस निकालने का निस्थय निया तो लाला जी ने घाने घाकर घपने तस्यायान में जलूस का नेतृत्व किया। यह कहते हुए बड़ा हुई होता है कि घाज महाबीर जयनती का जलूस जैन समाज के जलूसो में एक प्रादर्श घीर महत्वपूर्ण है जिसका श्रेय लाला तनसुखराय जी को है। मैं उनके प्रति श्रदाजिल अधित करता हूँ।

+ + +

# धर्म ऋौर संस्कृति

णमो श्ररिहंताणं, जमो सिद्धाणं, रामो आहरियाणं। जमो उवज्कायाणं, णमो सोए सञ्ज साहूणं।

अर्थ-अरहन्तों को नमस्कार हो, िस्हों को नमस्कार हो, आवार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यों को नमस्कार हो और लोक के सब साध्यों को नमस्कार हो।

> एसो पंचणमोयारो, सब्ब पावाधणासण्णो, मंगलाण च सब्वेसि, पठमं होइ मंगलम।

यह नमस्कार अत्र सब पायों का नाश करने वाला है झौर सब अंगलों में पहला मगल है।

जिन सासणस्य सारो, चउदस पुज्याच जो समुद्धारो, जस्स मणं नवकारो संसारे तस्य कि कुँछाई। एसो मंगल निजयो भयविनको स्थान सण सुहज्जका। एसो मंगल निजयो भयविनको स्थान सण सुहज्जका।, नवकार परममंती चिति, समित्त सुद्धं देहै। नव कार को क्षत्रो सारो, मतो न बस्थि विय जोए, तस्द्वाहु सर्एाएण चिय, पठियच्यो परम भरतिए। हरदहुह सुणाइ जुक कुंच उस संसर्प भरतसुद्ध, इह लोय परलोइस सुहुएण, मूल नयोनकारो।

यह जमोकार मत्र जिन वालन का सार चतुरंब पूर्वों का सनुदार है। जिसके मन में यह जमोकार महासन्त्र है, संसार उसका कुछ भी नहीं विनाह सकता। यह सन्त्र संगल का आगार, भय को दूर करने वाला, सम्प्रण चुर्विष संघ को मुख देने वाला और चिन्तन मात्र से अपरिमित सुमक्त को देने वाला है। सीनों लोकों में जमोकार मत्र वे बढ़कर कुछ सार नहीं है। इसलिए मीतिसमा और अद्यापूर्वक जमोकार मंत्र को पढ़ना चहिए। यह दुलों का नाश करने वाला, सुझों को देने वाला, यह कुलों करने चाला, सुझों को देने वाला, यह कुलों करने चाला है। इस मन्त्र के समान इहलोक और परालेक में अन्य कुछ भी सुसदायक नहीं है।

मन्त्रं ससार सार, त्रिजगतनुगमं सबं पापारिमन्त्रं, संसारोच्छेद मन्त्रं, त्रिजम विपहरं कमं निमूं न मन्त्रम् । मन्त्रं सिद्धि प्रदानं शिव सुखजनन, केवल आन मन्त्रम्, मन्त्रं श्री जैन मन्त्रं जप जप जिप्त, जन्मिनर्शिणमन्त्रम् । मार्क्काट सुर सम्बद्धां विदयते मुन्तिशियो वदयता, उच्चाटं विपदां चतुर्गतिसुनां, तिद्धे य समारमैन साम् । स्तम्य दुर्गमनं प्रति प्रयत्तो मोहस्य सम्मोहन्, पापारंत्यं नमस्त्रिया क्षरमयी, साराधना देवता।

श्चपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो वा, सर्वपापै: प्रमुच्यते । ध्यायेत्प च नमस्कार ग्रवित्रः पवित्रो वा सर्वावरयां गतोऽपि वा. यः स्मरेत्वरमात्मानं, स वाह्याभ्यन्तरे श्विः। ग्रपराजित मन्त्रोऽयं. सर्वविष्टन मञ्जलेषु च सर्वेषु, प्रथम मंगल मतः ॥१॥ विघनीयाः प्रसयं यान्ति, शाकिनी भृत पन्नगाः, विषौ निविषतां याति स्तयमाने जिनेश्वरे ॥६॥ अन्यथा शरण नास्ति. त्वमेव शरण तस्मात्कारूण्य भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर: ॥७॥

### , भारतेन्द्र बाब् हरिशचन्द

जैन को नास्तिक भाखें कौन ?

परम बार को दया घहिला होई घाष्ट्रत बोन ।।
सत कमन को फल नित मानत अति विबेक के भीन ।।
तिन के मतीह बिक्ट कहत को महा मूट है तोन ।।
सब पहुँचत एक हिं यत बाहो करी जोन पय गोन ।
दन बांबिल को दो सब ही यत सुभन्न गोपी रोन ।।
कीन ठाम जहुँ प्यारो नाही भूमि घनल जल पौन।
'हरीचंद'ए मतवारें तुम रहत न बयो गहि मोन ।।१।

बात कोउ मुरख की यह मानो। हाथी मारें तीह नाही जिन-मदिर में जानो॥ जग में तेरे जिना भीर है द्वभो कीन टिकानो। जहां तथां तह रूप तुम्हारों नंतन माहि समानो॥ एक प्रेम हैं एकहिं प्रत है हमरो एकहि बानो। 'हरीचद' तब जग में दुवो माव कहां प्रयटानो। स्था

महो तुम वह विधि रूप घरो। अब जब जैसो काम परे तब तैसो सेख करो।। कहु देवर कहु बनत फ्रनीश्वर नाम प्रतेक परो।। तत पर्याह प्रवटावन कारन सै सहप विचारो।। जैन घरम में मदर कियो तुम दया धर्म स्वपो। 'हरीचर' तुमको बिनु पाए तरिन्तरि ज्यात मरो।।।।।

## विभिन्न सम्प्रदायों में एक-सूत्रता

प्रबुद्धविचारक श्री सौभाग्यमल जैन, एडवोकेट शवालपुर म०प्र०

"याननीय श्री सीमाय्यमतवी प्रसिद्ध देशभवत. कुशल राजनीतिज्ञ, प्रबुद्ध विवारक, श्रीर उज्यवहीट के लेवक हैं। मध्यभारत विधान सभा के साथ अव्यक्ष रह चुके हैं। प्राप्के हृदय में इस बात से विशेष टेस हैं कि जिस सनेकान्य शासन से विशेष कर समस्त कार्य संघानित होते हैं जो जगत के विरोध को शान्त करता है। जयने गुणे के कारण प्रवन का एकमात्र गुणे हैं। उसी शासन के मानने वाले सम्प्रदायवाद ने सत्रमत्त है। साज विश्व को सिह्सा की विश्व साव स्वयं से स्वयं है। साज विश्व को सिह्सा की विश्व साव में कोई ऐसा महाभाग उत्पन्न हो, जो जैनधर्म को इनकी परम्पराओं को एक सूत्र में साबद कर सके जिससे साज संगिठत होकर शिकरताली रूप में सिह्सा का प्रचार कर सके। देश में अहिसासक विचार- साचार रही हता हो प्रतिस्ता हो हो से रही हता हो साव स्वर्ध से साव संगिठत होकर शिकरताली रूप में सिहसा का प्रचार कर सके। देश में आहिसासक विचार- साचार से उतार रही हो भीर देश पुतः एक बार 'जिसो भीर जीन दो' का मन्त्र उद्योग करते हैं एस भावर में उतार सहे।

एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ने कहा है कि :—
जेस्पविणा विलोगस्स, ववहारो सब्बहान निब्बहई ।
सस्सभवनेक-गृरुणो, णमो अगोगत वादरस्य ।।

उक्त जैनाचार्य ने अनेकान्तवाद का महत्त्व संक्षिप्त में उपरोक्त गाया में स्पष्ट किया है। वह वस्तुत: सत्य है। अनेकान्तवाद के आधार पर पर सारे विश्व का कार्यभार चल रहा है। इसी घनेकान्तवाद को त्रिभ्वन-गृरु होने की सजा दी गई है। हमारे प्राचीन जैन शास्त्रों, प्रथों में अनेकान्तवाद के विचार बीज में विद्यमान थे। प्राचीन आचार्यों ने उन बीज रूपी विचारों को लेकर विपल साहित्य का सजन किया अनेकान्तवाद वास्तव में तीर्घ छरों की देन है। भगवान महाबीर ने देश में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले-वाद-विद्यमान देखें तथा यह भी देखा कि उनमें से प्रत्येक के पास आदिक सत्य है. उनकी विचार-शैली एकांगी है। यदि यह विचारक भ्रतेकान्त-मार्गका श्रवलम्बन करे तो उन्हे—सत्य—का साक्षास्कार हो सकता है। भगवान महाबीर ने बड़े कब्ट से यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार एकांगी विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति परस्पर वाद-विवाद करते है तथा धार्मिक ससिंह व्याता के कारण श्रशान्ति उत्पन्न करते हैं। विभिन्न बादों के परस्पर सवर्ष ने केवल देश में नहीं अपित सारे ससार में इस प्रकार का बाताबरण-निर्माण किया है। इस कारण कोई व्यक्ति अपने से विभिन्न विचारधारा के प्रति त्याय करना चाहता है तो उसे भनेकान्त विचार-पद्धति से काम लेना होगा। ग्रनेकान्त विचार-पद्धति में वस्तु की ग्रनन्त धर्मात्मकता का ध्यान रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण करे तो वह वस्तु का समग्र चित्र नहीं हो सकता। यदि हम उसी वस्तु के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित कर ले तो वस्तु का समग्र चित्र सन्मुख ग्रा सकता है। ग्रनेकान्त विवार-पद्धति से उत्पन्न : उद्भुत दष्टिकोण को जैनाचार्यों ने — स्याद्वाद — संज्ञा से प्रभित्ति किया था। इस विचार-पद्धति को जिस भाषा में व्यक्त किया जाता है — स्याद्वाद — है। कई जैनाचार्यों ने वर्गीकरण के लिए इसे सन्तमंगी न्याय, सन्त नग प्रादि से विभाजित करने का प्रयस्त किया प्रायतु वास्तविकता यह है कि वस्तु जब प्रमन्त धर्मास्त कहें तो सरक को भी वर्गीकरण के द्वारा मीमा में नहीं बीधा जा सकता। सत्य के लिए भौगोलिक प्रवचा प्रम्य कोई भी सीमा होती। प्रवाद मोटे स्प से जैनाचार्यों ने 'जय' को केवल दो भागों में विभन्त किया १. निक्चय नय २. व्यवहार नय — किन्तु विशालता की दृष्टि से नय की संख्या भी उतनी हो है कि जिननी विचार-पद्धति की।

यदि हम मुश्जता से घण्यवन करें तो - धनेकान्न विचार-पदिन— प्रहिसा के विचार से ही हुआ है। धरने से फिन्न विचार रखने वाने के प्रिंग स्थाप करने के लिए ये उसके विचार से मी सरस्ता का प्रश्न प्रवाद की से वार स्वाद के प्रान्त की स्वाद से मी सरस्ता का प्रश्न विचार होने के विचार को मान को ति के उद्यारक तीर्थ कुरो ने जन्म दिया। कहा जाता है कि तीर्थ पूर्व प्रमं के नाम से : घिंहसा मुख्य है। यह सरस्य है कि प्रनेकान्त विचार-पदित अपना सम्बद्ध की प्रमं के नाम से : घिंहसा मुख्य है। यह सरस्य है कि प्रनेकान्त विचार-पदित अपना स्वाद बीट्टिक पहिला है। इस विचार-पदित से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र से सम्बद्ध सम्बद्ध की सकते है । राजनीतिक के ने में सम्बद्धार की इस विचार इसी मीर के बाते हैं। हमारे देश में प्राप्त में कार्य के स्वत्य हिंग प्रस्ति प्रमुख्य स्वत्य स्वात तिकह परस्परा चल रही है। इस परस्परा में बहुमत दल द्वारा गठिज सरकार, प्रस्तमत को धपने विचार प्रदर्शन का प्रस्ति का प्राप्त करती है। उससे यमासम्ब नाम उठाती है, यह राजनीतिक ——स्वादा — है। इसी प्रसार होटिक के ब्राह भी उससे प्रति कि सोगायान परस्पर कुटकि

ेतहीं। तारार्थ यह है कि जैनापार्थों ने अनेकास्तवाद को संसीर गुरुकी को उपमादी है वह सस्य है, अनुदी है तथा संसार को सच्चा सार्यदर्शन देने वाली है।

हम प्राचीन जैनाचार्यों के धनुषम विचारों को प्राचीन धन्यों में जब ध्रध्यमन करते हैं तो पता चलता है कि उनमें कितनी उहात भावनाएँ विद्यमान थीं। धनेकान्त विचार-पद्धति के धनुषायी जैनाचार्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि:—

> भववीजांकुरजनना, रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरीजिनोवा नमस्तमे ॥

उन्होंने बह्या, विष्णु, हरि, जिन सब को नमस्कार किया है बसर्वे कि उनके पुनर्भव के बीज राग, इंप आदि अब हो चुके हों कितनी उदाश आवना काम कर रही थी, कितना अनायही विचार उनका था। यही नही उन्होंने भारतीय दर्शनों में साधिक स्वत्य की मनुनित की। चूँकि विभिन्न दर्शन आधिक सत्य वा प्रतिनिधिदक करते हैं इस कारण उनमें पाखण्ड है किन्तु उन्होंने यह उद्योग करने में भी हिचक नहीं की कि "अन दर्शन" पाखण्डों का समूह है। कारण कि जीन दर्शन में से कि शाधिक सत्य का समन्यय करके पूर्ण सत्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने सुन पोप्ता की का अन्यत्न किया गया है। उन्होंने सुन पोप्ता की का अन्यत्न किया गया है। उन्होंने सुन पोप्ता की कि :—

पक्षपातो नमे बीरे, न हेपः कपिलादिषु। यक्तिमहचनं यस्य, तस्य कार्यपरिग्रहः॥

ं उन्होंने भगवान महाबीर के बचनों के प्रति पक्षपात तथा कपिल स्नादि मुनियों के बचनों के प्रति द्वेष न होना प्रकट किया था। उन्होंने केवल युक्ति-पुरस्सर बचनों को संयोकार करने का निबच्च किया:—

प्राचीन पच इस बात के साधी है कि भगवान महावीर के समय में भगवान पाहवंनाय के प्रमुवायी अमल विष्यान ये और दोनो परम्या के प्रतिनिधित्व करने वाले अमल वर्ष मान के प्रमुवायी अमल विष्यान ये और दोनो परम्या के प्रतिनिधित्व करने वाले अमल वर्ष के विचार तथा प्राचार में कुछ भिन्नता थी। वेताव्य परम्या के एक उपदेशक्षय बाहक व्यत्तराध्ययन में के मिलन का वर्णन है कितना मुग्दर, अब्ध दृश्य चा दोनो का गुम मिलन। परम्परा भेद में समस्यात्मक वृध्यक्षिण प्रपनाने का था। दोनो सकत हो गए और उन्होंने देश में महिसा धर्म का प्रचार किया। मान महावीर के समय से भी अमलवर्ग ने वत्त्रधारी तथा नम्ब दोनी प्रकार के अमण विवानान थे वाहे उनको वर्गीकरण के नाम पर "जिन करूपी, स्विवर करूपी" वताया गया हो किन्तु बहु तथ्य है कि दोनो प्रकार के अमण भणवान महावीर के क्ष्या पाया हो किन्तु बहु तथ्य है कि दोनो प्रकार के अमण भणवान महावीर के कुछ सी वर्ष के परवाल तक प्रचार परिण्या रही। कहा जाता है कि भगवान महावीर के परवाल वाह की विचार के क्ष्याल वाह की विचार के कुछ सी वर्ष के परवाल तक प्रचार दिख्य हो सितन हुमा तो सचेल, प्रचेत का प्रकार सह त्या विचार स्थान प्रचार सचेल प्रचार सचेल प्रचार सचेल प्रचार सचेल प्रचार सामित के परवाल सह त्या सचेल प्रचार सामित के परवाल प्रचार सामित के परवाल स्वार स्वार

परिचानस्वरूप विदय की प्रत्येक समस्या कंग हम — जनेकान्त विचार-पडित से कर देने वाले दर्शन के मनुवादी स्वयं देशान्वर, दिवान्व परस्परा में विचानित हो गये। यह एक प्राप्त्य के सा विचय रहेगा कि इस प्रकार के उदार-विचारना जैनाचार्य परस्पर के दस सेचेल्यर तथा प्रत्येक्तर के विचार का समस्य करने नहीं कर पाये ? मेरी यह निविच्त मान्यता है कि वॉद इस विचार-मेर का समस्य तत्कालीम जैनाचार्य कर शते तो उनके द्वारा 'जैन दर्शन' की अधिक सेवा हुई होती।

जैन दर्शन के रहस्यविद, शान्तिप्रिय जैनाचार्यों ने समय-समय पर दोनों परम्परा में सान्ति स्थापनाथं यह उद्घोष किया कि .—

- न दवेताम्घरत्वे, न दिगम्बरत्वे। न तत्व वादे न च तकं वादे।।
- न पक्ष सेवाऽऽन्मयेण मुक्ति । कथाय मुक्तिः किल मुक्ति रेव ।।

उन्होंने मुक्ति क्वेताम्बर अथवा दिगम्बरत्व में नही माना, न तत्ववाद में, न तर्कवाद में। उन्होंने यह भी कहा कि पक्षपाती दिष्टकोण से मुक्ति प्राप्ति नही हो सकती। मिन्नत तो केवल कपाय मुक्तता से ही प्राप्त होती है। मैं नहीं जानता कि हमारे प्राचीन जैनाचारों ने जैन समाज के दोनों जैन स्वेतास्वर, दिगम्बर समाज में परस्पर ऐक्य, सौहार्द, स्थापना के क्या-क्या प्रयस्त किये ? मेरी यह मान्यता है कि कई ऐसे जैनाचार्य हुए है जिन्होंने शान्ति स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किन्तु यह भी एक तथ्य है कि आज दो सहस्र वर्ष से प्रधिक के काल में बोनों परम्पराओं के प्रथक हो जाने के कारए। मत्यन्त हानि हुई है। यह एक तथ्य है कि इन दोनों परम्पराम्नो में भाषस में कितना कलह, कितना वैमनस्य हन्ना । परिणामस्वरूप तीथ-मन्दिरो, धन्य कई धार्मिक स्थानों के सम्बन्ध में किसनी मुकहमेवाजी हुई कि जिसमें समाज की शक्ति. धन का विवृत्त परिमाण में अपव्यय हुआ । मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि हुमारे तत्कालीन जैताचार्यों ने इस पृथकता के विचार को प्रारम्भ से ही न पनपने दिया होता, कोई माध्यम. समन्वयात्मक मार्ग निकाला होता तो माज जैन समाज ग्रधिक संगठित, बलशाली होता । उसकी वाणी प्रधिक प्रभाववाली होती। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। दो सहस्र वर्ष में प्रधिक के इस लम्बे काल से दोनो परम्पराध्रो के मत वैभिन्य के कारण जैन धर्म का धनुयायी जैन समाज को हम छि:ल-भिन्न प्रवस्था में पाते है तो हृदय को बड़ी ही ठेस लगती है। आज इसकी बड़ी मावव्यकता है कि हम संगठित हो तथा जैन धर्म के व्यापक प्रचार, प्रसार के लिए प्रयत्न करें। सब कोई जानते हैं कि माज जैनधर्म, श्रमण सस्कृति के प्राण महिंसा के विचार को देश में कितना कम महत्व दिया जाता है। भारतीय शासन, म्राहिसातत्व की वितनी उपेक्षा करता है किन्तु हम प्रवनी पथकता के कारण सामान्य प्रदनों पर भी एक नहीं हो पाने । न सम्मिलित प्रयत्न कर पाते है। 🗳 इसी माशा, विश्वास को प्रथने हृदय में सजोए हुए हुँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग उत्पन्न हो जो जैन धर्म की एक-दो परम्पराधों को एक सुत्र में आवद्ध कर सके।

कांग्र, यह स्वप्त साकार हो तथा हुम संगठित अविराज जैन समाज का निर्माण करके अमन सहहिति के प्रचार, प्रचार में महत्वपूर्ण सोमदान कर सके ताकि देश में महिसारमक विचार, भाषार को प्रतिकार हो भीर देश पुनः एक बार "जीधो भीर जीने दे।" का मन्त्र उद्घोष करते हुए सपने साचार में उतार कहे।

# डा० हर्मन जैकोबी ऋौर जैन-साहित्य

डा॰ देवेन्द्रकुमार जैन एम. ए. पी. एव-डी.

धादि काल से ही मारतीय अमण-संस्कृति अस्यन्त समृद्ध तथा व्यापक रही है। भारतीय तस-चिन्तन तथा साहिश्य-प्तना में इस प्रमा का महत्त्वपूर्ण योग-दान रहा है। समात्र, राजनीति तथा शीवन-देशों के विविध पश्ची राज अमण-संस्कृति के पुरोहित अंतननीधियों एवं झावारों ने जिस प्रकाश को मानोकित किया है वह बाज भी सपनी ज्योति से ज्योतिमान है। समय-समय पर प्रवल संसामों के आपात तो, काल के कूर पथेडों से तथा जाति, समाज भीर सम्प्रदाशों के खंखरों में धनिचल रह कर जिन-वाणी ने जिस सत्य भीर महिता का प्रकाश विकीण किया वह साज तक विवद के दितहास-पटल पर स्वणांकारों के जाज्वस्थान है।

प्राचीनकाल में इस देश में भाषा, साहित्य, प्रापुबँद, ज्योतिष, कला म्रादि बाङ्मय के विषय भंगों में उत्तरोत्तर उन्नित होती रही। सभी प्रजाभों ने मिलकर विभिन्न क्यों में उनका विकास किया। जैनावायों ने प्रत्येक विषय पर मीतिक विन्तन कर साहित्य-त्री एवं बाङ्मय की भनीमीति समृद्ध बनाया। आज भी जैन भाष्टावारों में जो विपुत्त जैन-प्रजैन साहित्य तथा वाङ्मय उपतब्ध होता है उने देशकर दांतों तने उंगली दबानी पढ़ती है। साहित्य-रचना तथा सरक्षण का जो कार्य जैने सामुखों तथा मनीषयों ने किया है वस्तुतः वह इतिहास की श्रवस्मरणीय तथा गौरव-गावा ही बन गई है।

आरतीय वाङ्मय के सभी प्रकार से सम्पन्त द्वीर समृद्ध होने पर भी युग के युग ऐसे सम्यकाराच्छन्न प्रतीत होते हैं विनमें विभिन्न जातियों के संवर्ध तथा उत्यान-पतन में, राजनीतिक उत्यान-पतन में, राजनीतिक उत्यान-पतन में अपनित के प्रवास-पतन में, राजनीतिक उत्यान-पतन में अपनित के प्रतिक तिक उत्यान-पतन में अपनित के प्रतिक तथा विभिन्न माम्रान्तायों से पद्दन्तित यह देश धीरे-धीर बय-। गीरव-गिराम के पुम्तिक वनाता रहा मीर साहित्य के विभिन्न संगों जी प्राय: उपेसा-सी होनी रही । जातीय-संकीर्णता तथा विभिन्न समाओं के वृष्टिकोण दिनोंदिन सीमित होते गये । परिणाम यह हुमा कि हम म्यपेन साहित्य भीर दर्शन से हुर होते गये । हमारी हताब भीर तराज भावना ने हमें दिनोधिन दुवेन भीर चिन्तमित बना विया । मत्यप व अपने में विक्षा जाने वाला साहित्य भी जीवन्त समस्याओं से हट कर बास्तिक कोक-जीवन का माकनन न कर कल्याखों तथा पौराणिक जड़ माहित्यों पर निभर रहने लगा । स्पष्ट शब्दों में हमारी मान्यताएँ दिनोंदिन सहित्यों में बचती गई भीर हम बास्तिक बातों से तथा सक्के जीवन में बहुत कुछ दूर होते गये । इस मध्यकातीन मुग के उत्तरकान में (पुगल काल में) हमें अपिक एते होते हमें हमें पहले काल में भी हमें अपने प्रतिक तथा सक्के जीवन में बहुत कुछ दूर होते गये । इस मध्यकातीन मुग के उत्तरकान में (पुगल काल में) हमें अपने प्रति होता है । मारतीय मारतीय पीराणिक साहित्य सर्थिक स्वास काल स्वत । साहत्य काल स्वत मारतीय पीराणिक साहित्य सर्थिक स्वत मारतीय तथा सक्के जीवन में सहस स्वत्य निवास काल स्वत साहत्य स्वति होता है । मुत्त पुग के पूर्व का साहित्य सर्थिक परन्य मत्य जितक प्रति होता है । मारतीय साहित्य क्षेत्र स्वत स्वत स्वत स्वत होता है जिसका साहत्य स्वत स्वत स्वत होता है जिसका स्वत होता है अपने स्वत होता है स्वत सात होता है । मारतीय साहित्य सरक्य स्वत होता है जिसका स्वत होता है । मारतीय साहित्य स्वत्य कर वत्य होता है जिसका स्वत होता है स्वत सात होता है । मारतीय साहित्य स्वत कर वात है जिसका स्वत होता है अपने स्वत होता है स्वत सात होता है स्वत स्वत होता है स्वत सात होता है स्वत स्वत होता है स्वत सात होता है । स्वत स्वत स्वत स्वत स्वत होता है स्वत स्वत स्वत स्वत होता है स्वत सात होता है स्वत स्वत स्वत स्वत सात होता स्वत सात स्वत स्वत सात स्वत सात स्वत स्वत सात स्वत सात स्वत सात स्वत स्वत स्

है। इतिहास में ऐसे कई वर्षों के छोटे-छोटे युग नशित होते हैं जिनमें भारतीय संस्कृति भीर साहित्य का कोई स्पष्ट विव हमें नेही मिलता।

सतीत काल में भारतवर्ष में धमं, कला मीर माहित्य की जो प्रतिष्टा एवं उन्तति हुई

मह माज इतिहास की बरतु बन गई है। बाधुनिक मुग में टंग प्रकाशित करने सोर दिव्य के सामने

गौरव के साम रकते का जेय वस्तुन: योरोशिय विदानों को है। योरोशिय विदानों में भी विशेषकर

मह जेया जर्मन विदानों को प्राप्त है, जिन्होंने मुंशेषं बाल से प्राचीन भारतीय मार्थ भावाओं तथा

जनमें लिखिल साहित्य का अध्ययन कर सत्तार का च्यान उनकी मोर माइल्ट किया। कहा जाता

है कि महाहम रोजर नाम के विदान के सन् १९४१ में अर्जुहीर के कुछ मधुर स्त्रोको का धुतंगाची

भाषा में मनुवाद किया था, जिसे देवकर विदेशों विद्वानों का च्यान सम्ब्रत भाषा के प्रति माइल्ट

हमा था। उसके बाद ही सम्ब्रत भाषा के प्रति जर्मन विद्वानों का व्यान सम्ब्रत भाषा के प्रति माइल्ट

प्राधुनिक पुत्र में माया-विकान का प्रकृष केन्द्र प्रमुख रूप से दो-तीन दशकों में जर्मन ही बना रहा । बाद में यह फात में भी स्थापित हुखा । कान से इसर्जेड होता हुखा प्राज यह भ्रमेरिका में भ्रमितशील दिखाई पढ़ रहा है । यद्यि भागा वैज्ञानिक प्रयम घष्ट्यमन फासीसी पादरी, कोटों (Coeurdoux) से माना जाता है, जिन्होंने सन् १७५६ में ब्रीक, लेटिन तथा फ्रेच आदि भाषामों का नुकनात्मक घष्ट्यमन प्रस्तुन किया था । यरन्तु नुननात्मक भागाविज्ञान की नीव बालवे वाले सर वित्तयम जोम्स माने जाते हैं, जिन्होंने १०६६ ईं के इस बात की घोगणा को पी कि सक्कत भागा बनावट में ग्रीक से, समूदि में लेटिन से- ब्रीर परिस्कार में नाभी भागावां से बद-चड़कर है। घष्ट, भानु तथा व्यावस्था को दृष्टिन से ब्रीक, लेटिन, गाथिक, केरिक तथा प्राचीन कारसी किसी एक मून लोन से निकन हुई जान पड़ती है। यदारि सन्द्रन भागा का कर्ट

## कुशल प्रचारक

- 45"10.

श्री सुझ्योरिनिह जैन जौहरी प्रधानमन्त्री जैन मित्र-मण्डल, धर्मपुरा, बिस्ली

लाला तनसुखराय जैन समार्थ के ऐसे कमंबीर समार्थ-रेवी थे जो धार्मिक जागृति के कार्य में सदा आगे रहते थे। विश्वोद्धार म० महाबीर स्वामी का जयन्ती महोत्सव सर्वप्रथम जैन-मित्र मंडल के तत्वावधान में मनाना आरम्भ हुधा। उन्होंने मित्र-मण्डल के झब्धल पद पर रह कर जयम्ही उसस्य को सकल बनाने में कोई कसर नहीं रक्षी। मै उनके प्रति श्रद्धांजालि स्राप्ति करता हूँ।



चिडानों ने मध्ययन, चिन्तन भीर मनन किया, परन्तु जर्मन विद्वान मैनसमूक्षर ने जिस तमन्यता भीर मनोधोग के साथ देवों का तथा संस्कृत का धनुसीलन किया वह बास्तव में विस्तकण ही गा। मैनसमूनर ने प्रपने जीवन के लगभग छपन वर्ष सक्कृत साहित्य के प्रध्ययन में विद्योगकर ऋष्वेव के प्रध्ययन में विद्योगकर ऋष्वेव के प्रध्ययन में विद्योग ये। इस साहित्य पर जिनना प्रधिक मैनसमूलर ने कार्य किया है संभवतः किया विद्यान ने प्राण तक नहीं विद्यान होगा।

बास्तव में प्राच्यविद्याविद्यारदों में भारतीय साहित्य और संस्कृति पर शोध एवं मनु-संधान-कार्य करने बाले ग्राधनिक यग में विशेष रूप से जर्मन विद्वान उल्लेखनीय हैं। जार्ज फोस्टर, गेटे. ग्रासमान, लगविंग, बान हम्बोल्ट, फ्रेडरिक क्लेगल, कास्ट और शिलर, राथ, दलर ग्रादि। ऐसे ही विशिष्ट जर्मन विद्वान थे जिन्होंने भारतीय साहित्य का विशेष रूप से ग्रालोडन किया था। १६६७ ई० में डा० जे० औ० बलर ने लगभग पांच सौ जैन ग्रथों के साधार पर जर्मन भाषा में जैनधर्म विषयक एक ग्रथ लिखा था, जो ग्रत्थन्त प्रसिद्ध हुआ । यद्यपि इसके पूर्व ही जर्मन विद्वानों ने प्राकृत भाषाओं का ग्रध्ययन प्रारम्भ कर दिया था. किन्त धर्म धीर सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली कदाचित यह पहली ही पुन्तक थी। प्रो० रिचर्ड पिश्चेल ने सन १८७७ में आ० हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण का एक समस्पादित-सन्करण प्रकाशित किया था। पिशेल महोदय वास्तव में प्राकृत के पाणिति थे। उन्होंने लगभग २४-३० वर्षों के बथक श्रम से सैकडो प्राकृत ग्रान्थों का भनुशीलन कर समग्र प्राकृतो का ब्याकरण तैयार किया, जो १६००ई० में जर्मनी के स्ट्रास्वर्ग**नगर** से प्रकाशित हुई। रिचर्ड पिशेल की पहली पुस्तक 'डी कालिदासी काकुन्तली रिकेल्सियोनिबस'' सन १८७० ई० में बंजला विव्वविद्यालय मे डाक्टरेट के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसका प्रकाशन १८७७ ई० में "कालिदासाग शकुन्तला, द बेशाली रिमेन्शन विद क्रिटिकल नोटस" के रूप में कीन से हमा। उन्ही दिना "हमचन्द्राज ग्रेमेटिक डेर प्राकृतस्त्राखन" लिली गई, जो हाल नाम के नगर से सन् १८७७-१८८० ई० में दो जिल्दो में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार १८८० ई० में कील से 'देशीनाममाला' प्रकाशित हुई। 'ग्रेमेटिक डेर प्राकृतदशाखन" नामक पुस्तक स्ट्रास**वर्गसे सन** १६०० ई० में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का अग्रेजी अनुवाद डा० सुभद्र भा ने ''कम्पेरेटिव ग्रामर काव द प्राकृत लेंग्बेज" नाम से किया है और हिन्दी में डा० हेमचन्द्र जोशी ने "प्राकृत भाषाक्री का व्याकरण" नाम से प्रस्तृत किया है, जो बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना से प्रकाशित हो सका है। वास्तव में पिशेल महोदय ने उपलब्ध प्राकृतों के व्याकरण और अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के श्राधार पर प्राकृत-भाषाओं का व्याकरण जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे वह एक ग्रदभ्त ग्रथ ही बन गया है। बैदिक भाषाओं के मज उत्स से लेकर नव्य भारतीय आयंभाषाओं की प्रकृति तथा शब्द रूपों का उन्होंने विशेष रूप से अनुशीलन किया । उन्होंने वैदिक साहित्य का भी यथेष्ट श्रध्ययन ग्रीर ग्रध्यापन किया था। प्राकृत भाषात्रों के व्याकरण की पूर्ति के रूप में उन्होंने "माटेरिग्रालिएन त्सूर केन्टनिस डेस अपभ्रंश" एक छोटीसी पुस्तक भी लिली, जिसमें ग्रपभ्र श का पहली बार स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया और जिसका प्रकाशन सन् १६०२ ई० में बॉलन से हुआ। प्राध्यापक पिशेल महोदय के ये दोनों ही ग्रन्य मध्ययूगीन भारतीय आयंभाषाग्रों के स्वरूप को समझने के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

डा॰ हर्मन बेकोबी भी एक जर्मन विद्वान थे। पिछले की भौति भारतीय विद्या के विशेष प्रेमी तथा अध्ययन-मध्यापन में रत रहते थे। जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी में डा॰ जेकोबी भारतीय विद्या के प्राध्यापक थे। प्रो० पिशेल ने प्राकृतों के अध्ययन-प्रध्यापन की जिस नींव को प्रस्थापित किया था डा० जेकोबी ने उसी परम्पराको अग्रसर किया। मुख्य रूप से प्राच्यापक क्रेकोडी ते जैनागमों का गम्भीर ग्रध्ययन किया। सत्र ग्रन्थों का ग्रध्ययन श्रीर संशोधन तथा .. सम्पादन ही उनका प्रारम्भिक उट्टेश्य था। परन्तु घीरे-धीरे जैन-साहित्य में उनकी रुचि विशेष सप से बाक्टट होती गई। उन्होंने सबसे पहले "उत्तराध्ययनसूत्र" का बाध्ययन किया। उस पर बन्होंने एक टीका भी लिखी। टीकाओ में अनेक कथाओं का उल्लेख देख कर उन्होंने कथाओं का एक संग्रह तैयार किया, जो पाठयपुस्तक के रूप में (महाराप्टी से चुनी हुई कहानियाँ) त्सूर प्राख-प्यकंग इन डास स्ट्डियम डेस प्राकृत ग्रामीटीक टैनस्ट बोएरट खुस प्रकाशित हुग्रा । सन् १८६६ इ॰ में लिपजिक नाम के नगर से ''श्रीसगेवैस्ते एत्सेंनु गन इन महाराष्ट्री'' नाम से वह संग्रह प्रका-शित हुआ । इसके इन्ट्रोडक्शन में महाराष्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है, जिसका अग्रेजी अनुवाद डा० ए० एम० घाटगे ने किया है भीर जो "द जैन एन्टिक्वेरी" के अंक में प्रकाशित हो चका है। ग्रपने इस प्राथमिक वक्तव्य में प्रो० जेकोबी ने वैदिक भाषाओं से लेकर भाषानिक भारतीय ग्रायंभाषात्रों तक के विकास की जिस घारा का ऐतिहासिक दिप्ट से अध्ययन किया था और जिस बात को पिशेल महोदय पहले ही अपने "प्राकृतो के व्याकरण" में लिख चुके थे उसी प्राधार पर उन्होंने अपभ्रंश के बहुविध रूपों की तथा बोलियों की कल्पना की। उन्होंने ग्रपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय भाषाएँ तीन ग्रवस्थान्त्रों को पार कर चूकी हैं। वे तीन अवस्थाएँ है - संस्कृत (वैदिक इपिक और नलासिकल), मध्यभारतीय या प्राकृत (पाली, प्राकृत महाराष्ट्री भौर अपभ्रंश) तथा ब्राधृतिक भारतीय या भाषा । उत्तर बौद्धों की गाया बोलियों का विचार करते हुए वे कहते है कि जिस प्रकार उच्च जर्मन के लोग ग्रपनी प्रवित्त के अनुसार निम्न जर्मन की भाषा में बोलते और सोचते हे उसी प्रकार गाथाओं की प्राकृत भी सस्कृत के धनुरूप लिली गई, जिससे उस पर सस्कृत का प्रभाव दिखाई पटना है। वास्तव में महा-राष्ट्री अपने युग की साहित्यिक भाषा रही है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश व्यक्ति, बाबय-रचना एवं बनावट में एक-दूसरे से भिन्न है। प्राकृत झलग है और झपभ्रंश खलग। प्राकृत से झपभ्रंश में जटिलता और रूपो की कमी है। महाराष्ट्री प्राकृत का भी श्रधिकतर प्रयोग जैन-साहित्य में हुमा है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा उन्होंने इस ग्रन्थ की भमिका में की है।

डा॰ वेकीबी ने प्राकृत बाइमय का विशेष रूप से धनुगीलन किया। प्रतिएव आचारांगर पृत, उत्तराध्ययम् हम, करुपूत्र, कालकाषायंक्यानक, पत्रचनिष्य धीर स्वस्यकृत्वस्त चारि प्राकृत-सम्यो के उत्तम रीति से समार्थादत वसा सशीधन सकरण प्रकाशित किए। ''धायारांग मुत्त'' का प्रथम सस्काल हमने वेकोबी ने तन्दन से १८-६ ई० में प्रकाशित कराया था। ''कालकाषायंक्यानकम्' नायमन द्वारा प्रकाशित ''साईट्र ग केट मीति नेश्विकान मेजेल सायर'' में संवेद्यम प्रकाशित हुंधा था। बस्तुत: सम्यादन और प्रकाशन की दृष्टि से इनका विशेष स्वर्ध है। यरन्तु प्राकृतों का सहस्त धीर स्वरूप निर्माण में जो निष्यक और सूक्य दृष्टि रिचर्ड दिशेल में लक्षित होती है वह इनमें नहीं है। इनका महत्व झपभ्रंश-साहित्य की स्रोज करने में ही विशेष इप से समाहित है।

पियेल महोदय के पूर्व देवी-विदेवी बिद्धान् यही समस्ते वे कि प्राकृतों का विकास-निकास संस्कृत से हुमा। संस्कृत को प्राकृत का मूल मानने वाले विद्धानों में होएकर, लास्सन, प्रशासकर, भीर केकोबी भी सिम्मिलत कें। परन्तु पियेल हते स्मयुणं बतलाते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि प्राकृत संस्कृत से प्राचीन वोली लाने वाली माण है। भाषा की भाति ही बीम्स सादि कई भाषायिद वर्षों तक हस बात को दूदराते रहे कि प्राकृत भाषाएं कृत्रिम तथा साहित्य की आषाएं हैं। इसी प्रकार का मत ध्रयक्षं से काम्बन्ध में भी प्रवस्तित रहा। स्वयं पियेल महोदय के प्राचन प्रवास किया तहा का कोई स्वतन्त्र प्रवास हो से दे इसका विद्येष विवास नहीं कर सके। परन्तु प्राकृतों की प्रनेक वोलियों का उन्तेल किया उनके विवास क्यों का उन्होंने विस्तृत सिक्त तथा तथा उनका महत्य प्रवस्त्र प्रवास का साहित्य प्रवस्त्र या, परन्तु वह लुप्त हो चुका था। कई विद्यानों की राय में प्रपन्न वा बाता हों अवास थी, जो संस्कृत को तोह-मरोइ कर बनाई गई थी। कीय महोदय इसी मत को बहुत दिनों तक पुण्ट करते रहे। धीर जब तक प्रपन्न वा साहित्य प्रवस्त्र विद्यान लगाये जाते रहे। यथायं में स्वयुण माहित्य को प्रवास में नित्त का स्वयुण को साहित्य का साहित्य प्रवस्त्र वा स्वास वा तक कह स्वयुण्त हो मुक्त को साहित्य प्रवस्त्र में स्वयुण को प्रकृत को तोह-मरोइ कर बनाई गई थी। कीय महोदय इसी मत को बहुत दिनों तक पुण्ट करते रहे। प्रयास में स्वयुण को प्रवास में नोने का श्रेष उन्ह ने को प्रवास में नोने का श्रेष दान हमें को बी को है।

यधिप पियेल महोदय के पूर्व ही हमंत्र जेकोबी जैत-साहित्य का महत्व प्रतिपादित कर कुके से, परानु "आहत साशाओं के स्थाकल" से प्रमावित एवं प्रेरित होकर उन्होंने प्राकृत साशाओं के स्थाकल" से प्रमावित एवं प्रेरित होकर उन्होंने प्राकृत साशित को प्रमुदता और पप्रभंत्र साहित्य के प्रमित्व का फनुमान रूपा लिया या । प्रौर यही धारस्या लेकर उन्होंने सन् १९१२-१४ में भहत्त्वावाद में एक जैत साथु के पास उन्होंने जीणं हस्तावित्वत प्रति को देखा । उस कथा की वार-खुद पंक्तियों को पड़कर केलोबो प्रययन्त समस्त्र हुया । वह हर्ष ने उडल पढ़ा । उस उस्था की वार-खुद पंक्तियों को पड़कर केलोबो प्रययन समस्त्र हुया । वह हर्ष ने उडल पढ़ा । उस उस प्रभंद्र आया ने प्रावा ही मानम्द प्रमात हुया जितना कि पुत्र-रत्त प्राप्ति के समय होता है । वह कवायन्त्र प्रभंद्र आया में महत्त्र सम्प्र परि-चिति डा॰ जेकोबी को मिती । उन्होंने बडी कटिनाई से इस कवाकाव्य के कुछ पत्रों की प्रयन्त हुया । इस प्रकृति की कि प्रपेत हुया से प्रतिनिधि की भीर कुछ की फोटोकाणी तैयार करवाई । कुछ दिनो के बाद सौराष्ट्र के प्रवास में एक हुसरा कपार्थ्य प्राप्त हुया । वह राजकोट के एक साधु के पास से प्राप्त हुया । इसका समाभ "नेमिनाचवरित" या । इसकी हस्तिवित्य प्रति हो जर्मन विदान को मित यह । इसकी हस्तिवित्वत प्रति हो जर्मन विदान को मित यह । इसका सम्प्रभाव प्रयो की पढ़ की जानसरी डा॰ जेकोबी को प्रपन्त हुया । इसका स्वर्ण के पास से प्राप्त हुया । इसका स्वर्ण की स्वर्ण की पढ़ की जानसरी डा॰ जेकोबी को प्रपन्त हुया । इसका स्वर्ण की स्वर्ण की पढ़ की जानसरी डा॰ जेकोबी को प्रपन्त हुया में विदान को मित यह । इस प्रकृत स्वर्ण का स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण की स्व

उन दिनों प्रथम महायुद्ध के विस्तव-बादन चारों और मंडराने लगे थे। विस्वव्यापी महायुद्ध प्रारम्भ हो गयाया। इसलिए लगभग चार वर्षों तक जेकोबी महोदय कुछ भी नही प्रकाशित कर सके। सन् १९१८ ई० में म्यूनिक रायल एकेडेमी की ओर से "भवितथयत्तकहा" का

१ देखिए, "प्राकृत भाषाओं का व्याकरण", पृष्ठ =

विसं संस्कारण प्रकाशित हुंसा, जो व्याकरता, शब्द-रक्ता, शब्द-कोष स्नादि से सतीमोति सर्ककृत पा। एक ही प्रति पर साधारित होने के कारता बच्च में साहित्यों का रह जाता स्वाभाविक हो प्रधा परस्तु परिश्रम बहुत प्राधिक किया गया चा। सपभ्रम का सर्वप्रयम प्रकाशित होने नाता सही साहित्यिक बच्च था। इसके तीन वर्षों के पीक्षे सन् १६२१ ई० में डा० जेकोबी ने साठ हिर- प्रमुद्धि कृत "नेमिनायबरित" के सन्यादक सोरियन्ट तीरित्य, बहोसा ते १९२६ ई० में सी० की० किया। बाद में "भीव्यव्यवत्कचा" गायकवाट सोरियन्ट तीरित्य, बहोसा ते १९२६ ई० में सी० की० क्या। बाद में पा के सन्यादक वर्षे प्रकाशित हुई। उसके बाद सनेक सपभ्र साथ मार्ग का पता त्वा वया। भारतीय विद्यान्त जिल्हे प्राष्ट्रत भागा का समक्षेत रहे वे सपभ्रम के प्रम्य प्रकाश का प्रता त्वा वया। भारतीय विद्यान्त जिल्हे प्राष्ट्रत भागा का समक्ष्त रहे वे सपभ्रम के प्रम्य तिकले। भीर तब से कई भारतीय विद्यानों ने प्रपन्न कारी क्या विकाश प्रता क्या। परिणामस्वरूप लगभन पत्रात स्वस्य प्रकाशित हो कुके है। परस्तु क्यी तक तस्यम तीन सी चन्य सप्रकाशित पड़े हुए है। सीर कई महत्यप्रकाश क्यार पुरस्कर्ता के ह्व विद्यान स्वर्णका का स्वर्णका स्वर्णका स्वर्णका स्वर्णका कीर पुरस्कर्ता के इन में पिनेत सीर का उन्होंने उद्धादन किया सहस्योग रहेगा। सप्रभाव के जिल स्वर्णन, स्वरात कीर वर्षावत के स्वर्णन कहा विद्यान के स्वर्णन कहा विद्यान का स्वर्णका स्वर्ण के स्वर्णन कहा सहस्य स्वर्णन के स्वर्णन सिव्यवत्य स्वर्णन का स्वर्णन के स्वर्णन कहा स्वर्णन के स्वर्णन कहा स्वर्णन के स्वर्णन किया स्वर्णन के स्वर्णन कहा स्वर्णन का स्वर्णन के स्वर्णन का स्वर्णन के स्वर्णन के स्वर्णन कहा स्वर्णन का स्व

# जैन दर्शन में सत्य की मीमांसा

मनिश्री नथमलजी महाराज

सरय क्या है? इत प्रस्त पर मनुष्य धनादि काल से चिन्तन करता आ पहा है। उसने सरय का साधात् करने का यत्न किया है और बहु उसने मण्डल भी हुआ है। पिर स्तित में स्तेन मनुष्यों ने जनेक प्रयात किए है, इनित्त तरस नोध की अनेक प्रयात किया है। उनते मंस्तेन मनुष्यों ने अनेक प्रयात किए है, इनित्त तरस नोध की वे बही सरय है जो नहीं है वह सरय नहीं है। यह धन्तिस्य-इत्या बास तर्न है, बही सरय — जो है वही सरय है जो नहीं है वह सरय नहीं है। यह धन्तिस्य-इत्य, वस्तु-सत्य, नक्ष्य-अस्य वो जन-सत्य है। जिल बर्तु का जो सहल धुद्ध क्य है, वह सरय है। परमाणु, परमाणु कर में सरय है। आस्या, आस्या का में सरय है। परमाणु, परमाणु कर में सरय है। अस्या, आस्या का में सरय है। प्रसाण प्रति-भाज्य पुद्दाल "— यह परमाणु का सहन कर-सत्य है। बहुत सारे परमाणु, मिस्तते है, स्क्रम्य बन त्यात है, इसिनए परमाणु कुण-सत्य (क्रिकाल-सत्य) नहीं है। परमाणु-दवा में परमाणु सरय है। भूत-मित्यस्तु कालीन स्क्रम्य की दशा में उसका विश्वन कर सत्य नहीं है।

धारमा करीर-द्या में घर्ष सत्य है। क्षरीर, नाणी, मन और स्वास उसका स्वरूप नहीं है। धारमा का स्वरूप है— धनन्त ज्ञान, धनन्त धानन्द, धनन्त बीयं (शक्त) धरूप। सरूप (सक्षरी) धारमा वर्तमान पर्याय की घरेखा सत्य है (ध्रयं-तत्य है) ध्रयूप (ध्रयरीर, वारीर पुक्त) धारमा पूर्व तत्य (परम सत्य या वैकालक सत्य) है। प्रमं, ध्रयमं धीर धाकाथ (इन सीन तत्यों का वैकालक सत्य) है। स्वं है हित है — इसलिए) पूर्ण सत्य है। स्वास प्रमान कर्म ही रहते है— इसलिए) पूर्ण सत्य है।

#### साध्य-सरय

साध्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सत्य ब्यापक है। परमाणू में ज्ञान नहीं होता, मत: उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता। वह स्वामाविक काल नर्यादा के अनुसार कभी स्कंप में जुड जाता है और कभी उसवे विसन हो जाता है।

धारमा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-स्था (वरीर-स्था) में स्वभाव (प्रशारीर-स्था मा ज्ञान, प्रानन्द घौर बीयं का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यह सस्य होता है घौर उसके मिलने पर (सिद्धि के पश्चात) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है।

साध्य-काल में मोल पूर्ण-सरव होता है धौर घाटना घर्ष-सरव । सिद्धि-स्वा में मोक धौर घारमा का मद्वैत (प्रभेद) हो जावा है, फिर कभी मेद नहीं होता। इमलिए मुक्त घारमा का स्वरूप पूर्ण-सरव है (वैकालिक है, प्रयुनरावर्तनीय है)।

जैन-तरब-अयबस्या के प्रमुक्तार चेतन और घचेतन—ये दो सामान्य सत्य हैं। ये निरपेक्ष स्वक्य-सत्य हैं। मित-हेतुकता, स्थित-हेतुकता, प्रवकाव-हेतुकता, परिवर्तन-हेतुकता और प्रहण (संयोग-वियोग) की धपेक्षा—विभिन्न कार्यों और गुरों की प्रयेक्षा यमें, प्रयमें, प्राकाय, काल, और पुद्दमल—प्रवेतन के ये पांच रूप (पांच-उच्च) और जीव, ये छह सत्य हैं। ये विभाग-सांपेक्ष-स्वरूप सत्य हैं।

सालव (बन्ध-हेनु), संवर (बन्धन-निरोध), निजेरा (बन्धन-दाव हेनु)—ये तीनों साधन स्य हैं। मोश साध्य-तस्य हैं। बन्धन-दमा में भारता के ये चारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दम्मा में भारत्व भी नहीं होता, संवर भी नहीं होता, निवेरा भी नहीं होती, साध्य-रूप मोक्ष भी नहीं होता, इसनिय वहां शारता का केवल जारत-रूप हो सत्य है।

धारमा के साथ धनात्मा (धजीव-पुद्तान) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुष्प धीर पाप में तीनों रूप सत्य हैं। मुस्त-रहा में बन्धन भी नहीं होता, पुष्प भी नहीं होता, पाप भी नहीं होता। इससिए जीव विमुक्त-रहा में केवल धजीव (पुद्दन्त) ही सत्य है। तारपर्य कि बीब-धजीव की संयोग-रहा में नव सत्य हैं। उनकी वियोग-रहा में केवल दो ही सत्य हैं।

व्यवहार नय से वस्तुका वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय नय से वस्तुका नैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है।

उपयोगिता की दृष्टि से सत्य का विचार निम्न चार विषयों के ग्रास-पास चलता है— १. बन्ध, २. बन्ध-हेतु (ग्रास्तव), ३. मोक्ष, ४. मोक्ष हेतु (संवर-निर्जरा)।

संक्षेप में दो हैं—आलव भीर संबरं। इसीलिए काल-कम के प्रवाह में बार-बार यह वाणी मुखरित हुई है।

ग्रास्त्रवो भवहेतुः स्यात् संबरो मोक्ष कारणम् । इतीयमाहंती दृष्टि रत्यदस्याः प्रपंचनम् ॥

यही तस्व वेदान्त में प्रविधा भीर विद्याशब्द के द्वाराकहा गया है। बौद्ध-दर्शन के चार प्रार्थ-सरक्ष भीर क्या हैं? यही तो हैं—

- १. दुःख-हेतु।
- २. समुदय-हेयहेतु ।
- मार्ग---ह्रनोपाय या मोक्ष उपाय ।
- x निरोध : टान बामोक्ष ।

यही तत्व हमें पातजल-योग-सूत्र और ब्यास-भाष्य में मिलता है। योग-दर्शन भी यही कहता है—विवेधी के लिए यह सयोग टुःल है और टुःल हेग है। त्रिविच दुस के यपेडों से बका हमा मनष्य उनके नादा के लिए विज्ञास बनता है।

"नृष्णामेकोसन्य स्त्यसि सानु नानापय जुषाम्"—गन्य एक है— उसके मार्ग प्रनेक । सत्य एक है— सोध-पद्मतिया धनेक । सत्य की घोष और सत्य का धावरण धर्म है । तत्य-सोध की सत्याएं, सन्यदाल या समाज है, वे धर्म नहीं है । सन्यदाय धनेक वन गए पर सत्य प्रनेक नहीं बना । सत्य गुढ-नित्य और जाधवन होता है । साधन के रूप में वह है धहिना और माध्य के रूप में बह मोक्ष है ।

#### सत्य की व्याख्या के दो पहल

सस्य की व्याख्या एकान्त दृष्टि में नहीं की जा सकती । उसके दो पहलू है—वस्तु सस्य भ्रोर व्यवहार सस्य । वस्तु सस्य के द्वारा पारमाधिक सत् वा घ्रृबता की व्याख्या की जा सकती है और व्यवहार सस्य के द्वारा दृष्य सस्य या परिवर्तनाक को व्याख्या की जा सकती हैं ।

### वस्तु सस्य

एक धोर गृह धलाव्य विश्व की धविभनत तला है धौर दूसरी आंर यह लव्य कर कर स्था रूप स्थानित है। ध्यनित का प्रावेश करने वाली सत्ता धौर सत्ता वा प्रावेश करने वाला व्यक्ति — दीनों मटके हुए हैं। सत्ता का स्व स्थानित है। व्यक्ति की विद्याल श्रुलना रात्ता है। शायेशता में दीनों का रूप निलंद उठता है।

यह व्यक्ति भीर समध्य शी सावेस-मीति जैन-दर्शन का नय है। इसके स्रमुसार समध्य सोपेख व्यक्ति स्रीर व्यक्ति-सापेक्ष ममध्य-दोनो सत्य है। सम्राध्य-निरपेक्ष-व्यक्ति स्रीर व्यक्ति निरपेक्ष-समध्य -दोनों मिच्या है।

#### व्यवहार-सत्य

नय-बाद ध्रुव सत्य की प्रयोदहार्च व्याक्या है। यह जितना दार्शनिक सत्य है, उतना ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है घीर सामुदायिक भी। उन दोनो कक्षाओं में नय की बहुता है।

सारोक्ष नीति से व्यवहार में सामजस्य झाता है। उनका परिणाम है मैत्री, शास्ति और स्पवस्या। निरोधन-नीति अवहेलना, तिरस्कार और पूजा पैदा करनी है। परिवार, जाति, गौव, राज्य, राष्ट्र और पदस-चे कमिक विकाशधीन सगठन है। संगठन का पर्य है सायेशता। सायेशता का नियम दो के लिए हैं, वही अन्तर्राष्ट्रीय जनते के गिए हैं।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की बबहेनना कर अपना प्रमुख साधता है, वहा असमंजसता सदी हो बाती है। उसका परिणाम हैं – कटुता, संघर्ष बीर मशांति। निरपेक्षता के पांच रूप बनते हैं—१. वैयक्तिक, २. जातीय, ३. सामाजिक, ४. राष्ट्रीय, ५. ज'तर्राष्ट्रीय ।

इसके परिणाम हैं—समता प्रधान भीवन, शामीप्य, व्यवस्था, स्मेह शक्ति-संबर्धस, मैत्री भौर शान्ति ।

बहुता धौर और अस्पता, व्यक्ति धौर समूह के एकान्तिक झाग्रह पर शसन्तुनन बढ़ता है, सामजस्य की कड़ी टूट जाती है।

प्रधिकतम मनुष्यों का प्रधिकतम हित-यह वो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धान्त हैं वह निरदेश नीति पर प्राथारित हैं। इसी के प्राथार पर हिटलर ने बहुदियों पर मनमाना अल्या-लार किया । बहुसंख्यकों के निए प्रस्पक्षक्यों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों का बलिदान करने के पिदात का फ्रीक्य एकान्सवार की देत हैं।

सामन्तवादी सुग में वहाँ के लिए बोटों के हितों का न्याय उचित माना जाता था। बहुसख्याकों के लिए अस्पसन्यकों तथा वहे राष्ट्रों के लिए छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा आता भी होती है। यह अम्रान्ति का हेतु बनता है। सापेक्ष नीति के लिए किसी के लिए भी अनिष्ट नहीं किया जा सकता।

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगण्य मान उन्हें घागे झाने का खबसर नहीं देते। इस निरसेक्त-तित की प्रतिक्या होनी हैं। इत्तरवर छोटे राष्ट्रों में बड़ों के प्रति झस्तेष्ट्र-माव उत्पन्न हो जाता है। वे संगठित हो उन्हें गिराने की सोचते हैं। यूगा के प्रति घूषा झीर तिरस्कार के प्रति तिरस्कार तीब हो। उठता है।

मैत्री की पृष्ठ-भूमि सत्य है, वह ध्यूचता और परिवर्तन दोनों के साथ जुड़ा हुमा है। म्रम्परवर्तन जितना सत्य है, उतना हो सत्य है परिवर्तन । म्रम्परवर्तन को नहीं जानता वह च्यू-प्यान नहीं है, वैसे ही वह भी श्रमधान्मान है जो परिवर्तन को नहीं समझता।

बस्तुएं बदलती है, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, बिचार बदलते है, इनके साथ स्थितियाँ बदलती हैं। बदलते क्षय को बोँपकड़ लेता है, वह सामंत्रस्य की तुला में चढ़ दूसरों का साथी बन जाता है।

# श्रीमद्भगवद्गीता स्नौर जैन-धर्म

श्री दिगम्बरदास जैन, मस्तार

जंनधर्म एक ग्राध्यात्मिक धर्म है और गीता एक ग्राध्यात्मिक रूप्य। जंनधर्म ग्रात्मा को शरीर से भिन्न बता कर प्रात्मा को नित्य और शरीर को नाश्यान मानता है, यही बात श्रीहण्णत्री गीता के ग्रध्याय २ स्त्रोक २२ में कहते हैं। यागे २२वें स्लोक में तो जंनसम्बितार यह भी कह दिया कि श्रीसे पुराने वस्त्र त्यान कर नवे गहने जाते है, वेंत ही ग्रात्मा शरीर पुराना चोला त्यान कर कर्मानुनार नया शरीर थायण कर लेता है। वेत्यर्थ राग-देंग को कर्म-बन्धन का कारण कह कर दनके त्यान की शिक्षा देता है, इसी सिद्धान्त की गीता के ग्रध्याय २ के स्वोक्त ५२, ५७, ६२ और ६४ में स्वीकार किया है। वैजयमें प्रावागमन को मानता है, गीता के प्रस्याय ५ इलोक १ से भी यही बात तिब्र है। जैजयमें बताता है कि वो राज-डेव से रहित होता है वह बीतरायी कमें-बन्धन से मुक्त हो बीज मोक प्राप्त कर तेता है, जैजयमें के इसी मुक्त मुक्त का बीता के प्रस्याय ५ इलोक, ३ में वर्णन है। जैजयमें कर की इन्छा न त्वते हुए कार्य करने को कहता है इसी बात को गीता के प्रस्याय ६ के स्वीक १ में कहा है कि जो कल न बाइले हुए योग्य कार्य करता है वही योगी तथा लंगाही है जैजयमें संसार को प्रजादि भीर जननत मानता है, यही बात गीता में स्वीकार करते हुए संसार-को प्रवत्य वृक्ष प्रजादि भीर प्रनन्त बताया है। वैजयमें का कहता है कि यह संसार कर्जमय है हते किसी इंकर या भगवान ने नहीं बनाया, यह जीव त्या कमें करता है में स्वार व कर्जमय है हते किसी इंकर या भगवान ने नहीं बनाया, यह जीव त्या कर्म करता है में स्वार व कर्जम का जात करता है। ईश्वर कर्मों के करने ब्रीर उसका कल देने बाला नहीं, यही बात श्रीकृष्ण जो ने गीता के प्रध्याय १ के श्लोक १४-११ में इस प्रकार कही हैं:-

न कतुंत्वं न कर्माणि लोकस्य लुजति प्रभुः। न कर्म-कत संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते ।।१४॥ मावसे कस्यचित्यापं न चैव सुकृतं विभुः। ध्रतानेनावृत तानं तेतुमह्यान्ति जस्तवः।।१४॥

महान नैरुष्यायिक विद्वान श्री हरिवश द्यार्ग न्यायद्यास्थी ने कई बार इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया कि ईश्वर में कमें दायतत्व की नागता सर्वया प्रस्तव है, मरतु हम लीग दुरातन संस्कारों से इतने ककड़े हुए हुए है कि जानकुंकतर भी सकते सामने स्वीकार करने प्रसास संस्कारों है। वाराणसी के मुप्तिख ताकिक विद्वान स्व॰ पं॰ प्रम्वादास शास्त्री जो का भी यहीं मसमयं है। वाराणसी के मुप्तिख ताकिक विद्वान स्व॰ पं॰ प्रम्वादास शास्त्री जो का भी यहीं प्रसास है भी एता हो कहा करने थे। वारत्य में बात यह है कि ससार का प्राणी कुकमं करता हुया उसके कल की भोर नहीं देखता भीर जब उन कमों का प्रत मिनता है तो उस समय उसे यह बात नहीं होता कि मुक्ते किन कमं का कल मिन रहा है। वब वह सारा भार देखर पर ही देखता है। हो कि हम हम वह कुछ प्रमावान ने किया मुख कह कर तो मानव सर्वाय कर ते। हो तो है। प्रमासक होकर कमं करते वा ता है। प्रमासक होकर कमं करते वर वी तहा है। प्रमासक होकर कमं करते वर वी तहा है। प्रमासक होकर कमं करते वर वी त्रम मं के समान मीता में जो भिष्क जोर दिसा है, श्री ताराचन्द पाड्या के प्रस्तों का उत्तर देते हुए पणपुराजकों में बताया कि जब-जब धमं की हानि भीर पाप की बढ़ोतरी होती है तो पाय प्रमुख्य का साम करके धमं का विकास करने को तीर्थकर प्रगट होते है। प्रमास कर स्वाया कि कमाय करने को तीर्थकर प्रगट होते है। प्रमास के धमाय कर से धमं का विकास करने को तीर्थकर प्रगट होते है। प्रमास कर स्वाया कि कारावार का नाश करके धमं का विकास करने को तीर्थकर प्रगट होते है। प्रमास कर स्वाया के स्वाया कर करार कहता है.

यदा यदा हि थमस्य स्मानिभंबति भारत । सम्युत्यानम धमस्य तदात्यानं मुजाम्यहम् ॥ (प्र०४, स्तोक ७) कहाँ तक दृष्टान्त दिये जावे ? वैदिक विद्वान श्री माधव कृष्णवी भूतपूर्व प्रिसिपस

१-२ "महिसा" जयपुर (१६ मई १६५६) पृ० ३

३. महिसा जयपुर (१ फरवरी १६४६) ए० ७

श्री रिविसेनाचार्य रिचत पद्मपुराण जी की प॰ दौलतराम जी की टीका, पृ० ४६

गवर्नमेंट कालिज, जयपुर का स्वयं कहना है कि, "वीताजी चैन वर्म के सिद्धान्तों से प्रमाणित प्रत्य है। १"

हिन्दुओं का दूसरा प्रसिद्ध भौर प्रामाशिक ग्रन्थ भागवत पुराण कहता है कि जैनियों के प्रथम तीर्यंकर श्री ऋषभदेव इक्ष्वाकू वंशी ये। जो नांभिराय मनुजी के पुत्र और प्रथम सम्राट थे, जिनका दर्णन ऋग्वेद तक में भाता है। द अनेक विद्वानों का मत है कि नाभिराय मनूजी ने जो उपदेश ग्रपने पुत्र मादि महापुरुष श्री ऋषभदेव को इस युग के प्रारम्भ में दिया भीर फिर श्री ऋषभदेवजी ने दिया, किर दूसरे तीर्थकर श्री अजतजी ने और फिर इसी प्रकार २२वें तीर्थकर श्री नेमिनाधजी ने अपने समयकालीन श्री कृष्णजी को दिया वही कृष्णजी ने महाभारत के समय श्री धर्जुन को दिया वही उपदेश गीता के नाम से पुकारा जाता है और यही कारण है कि गीता में प्रनेक जैन सिद्धान्त भरे हुए हैं। " बाज के विद्वान श्री नेमिनाधजी को श्री कृष्णजी समान ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते हैं। इा० श्री राधाकृष्णजी के अनुसार श्री नेमिनायजी का वर्णन वेदों में भी मिलता है। ध्यो कृष्णजी के पिता श्री वसुदेवजी और श्री नेमिनाधजी के पिता श्री समुद्रविजयजी सगे भाई थे। <sup>९०</sup> श्रीकृष्णजी धनेक बार अपने परिवार सहित भगवान नेमिनायजी के झमोशण में उनका उपदेश सुनने के लिए गए। १९ श्री कृष्णजी के पुत्र श्री प्रद्युननकुमारजी तो तीर्थकर महाराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सब राजसुख त्यागकर भरी जवानी में जैन साधु उनके शमोशर्ण में ही हो गये थे। 12 गीता पर भगवान नेमिनायजी का प्रभाव होना कूदरती बात है। स्वयं कृष्ण जी ने भी गीता ग्रध्याय ४ के क्लोक १-२ में इस बात को इस प्रकार स्वीकार किया :--

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानह मध्ययम् । विवास्वान्मनवे प्राह मनुरिश्वाकवेऽव्रवीत् ॥१॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजवैयोविदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परं तप ॥२॥

अर्थात् (गीता प्रेत गोरलपुर के घनुनार) इस अविनाशी योग को करूप के झादि (इस युग के सारम्भ) में सूर्य के प्रति कहा गया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु (नाभीराय मनु) के प्रति कहा और मनुनी ने घपने पुत्र राजा इच्चाकु (ऋषमदेव) के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजष्यों ने जाना। यह पुरातन योग सब मैं तुम्हारे (सर्जुन) के सिष् कहता हैं।

- भ. श्रहिसा, जयपुर (१६ मई १६५६) पृ० २
- ६. विस्तार के लिए हमारा वर्षमान महावीर, पृ० ४०
- 9. Glimpses of Jainism, page 3.
- विस्तार के लिए हमारा वर्धमान महावीर, पृ० ४२६
- Indian Philosophy, Vol. II, p. 287.
- Prof. Dr. H. S. Bhattacharya: Lord Arishta Nemi, page 5.
- ११-१२. हरिवंश पुराण पृ० ३८%

# जैन धर्म ऋौर कर्म-सिद्धांत

भी हीरालाल पांडे, शाचार्य एम० ए० पी० एच० डी

बिलासपुर

"श्री हीरासालगी पाढे, प्राचायं जैन समाज के उद्भव विद्वान है। जैनधमं भीर कमें-सिद्धांत पर भ्रपेत रोचक दस से यह लेख प्रस्तुन किया है। वीनधमं में कर्म का जैंदा पुग्दर विश्वचम किया गया है, बीता अत्यत्न नहीं हैं। जैनधमं भ्रारमा का धमं है। भ्रारमा के साथ कमेंक्यो मैल भ्रमादि काल से इस प्रकार नगा हुया है जैने खान ते निकले स्वयं के साथ कालिया लगों हुई है। जैंसे भ्रानम के बाल है। इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवदगीता का उदाहरण रेकर जैनधमं के कर्मा सिद्धान्तों से उसकी साथना दिलाई देनी है। कर्मित्रद्वात संसार के प्रशेक प्राणी को कर्मठ भ्रमता है। उसके जीवन को साधा की मुनहनी क्रियों में घालोकित करना है।

ममुष्य के जीवन की सन्पूर्णसञ्जलना पुरूषार्थक्रीर क्राझाबाद पर निर्भर है जो कर्मीसङ्गत से क्याती हैं। लेख मौलिक क्रीर पटनीय है।"

"जैनवर्म" आरमा का घमं है। "जैन" यह आरमा ही जो "जयित कर्मशक्रृत् इति जिनः" के प्रमुक्तार कर्मशक्रुओं को जीनने वाले देव को बादरमास्या को धपना उपास्य या प्राराच्य माने। आरमा का घर्म जैन मात्र का उपास्य है। वह तो धारमा का घर्म है ध्रीर प्राध्यास्मिक देश मैं वह सभी का उपास्य होना चाहिए। हमारे देश का गोरब घृष्णाशिसक धर्म धीर सस्कृति की उपासना में हैं।

"जैनवर्म" में ग्राराज्य देव सम्पूर्ण कर्मश्रकुओं को या सासारिक धीर प्रास्मिक बुराइयों की जीत ने वाले हैं। अतः "जैनवर्म" की नोव कर्मीमद्रांत है। विता कर्मों को जीते कोई विशुद्ध कारमा या परमारमा नहीं वन सकता । ससार में घेट मानव बोदन को पाकर कर्मों को मि प्रास्मित कर कर्मों को प्राप्त कर कर्मों को प्राप्त कर कर कर कर के प्राप्त कर पूर्व कर प्राप्त के प्राप्त कर कर कर के प्राप्त के क्यां के प्राप्त के क्यां के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के क्यां के प्राप्त के के प्राप्त के विकास के प्राप्त कर कि विकास के प्राप्त कर के विकास कर के विकास के व

"जैनयमं" यह विश्वास रखता ह कि प्रत्येक सामारिक प्रात्मा चाहे ता प्रपत्न कमों द्वारा मानी मात्मा को परमात्मा बना ककता है यत. यह प्रत्येक शात्मा को परमात्मा बनने का पाप मात्मा बनने का पाप मात्मा है। उसके विश्वास में प्रत्येक प्रात्मा में परमात्मा बनने का रावित है। मत्युव जैनयमं मात्म में भवित्य-निर्माण का प्रयिक्तार प्रात्मा व्यव्यक्ति को सीपता है। अतः जैनयमं में परमात्मा-विशेष की ससार के प्रात्मि को सम्बान्धुर प्रत्ये ने वाला नहीं माना है।

गीता में कहा गया है-

न कर्नृत्व न कर्माणि, लोकस्य स्वति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्त प्रवर्तते।।

"भगवान संसार के न कर्तृस्व को करना है, न कर्मों को रचता है और न ही कर्मों के फल को देता है। किन्तु यह सब स्वभाव है - स्वत: होता है।"

पूर्वोशन कवन से स्पष्ट है कि परमात्मा मंतार के प्राणी के सच्छे दुरे कमों का कर्ता-पर्ता नहीं है। प्रत्येक सास्मा सपने कमों के निए उत्तरदायी है। भारत देश कमंभूमि है। कर्माभूमि में प्रत्येक स्थानित सपने लिए कर्म करता है। कुथक की तर चण्डे वीव बोक्त, परिस्मा के साम भाग्य निर्माण कर अच्छा-दुगा फल पाता है। सत. वस्यास्मा को किसी भी प्रकार दोषी बनाना उचित नहीं है। तुलसीदासाओं ने ठीक हो कहा है— "जो जस करहि सो तस कुण वाला।"

समार में दो तत्व हैं— मात्मा और जड़ या चेतन और अचेतन। संसार इन तत्वों का संधोग है। सभी दर्शन इन दोनों के म्यास्तित्व को किसी-न-किसी रूप में स्वीकारते हैं — निवस्थ नहीं। मन्य प्रत्या ब्रह्म की प्रान्ति या मुक्ति सभी का म्यास्तित्व खतरे में पड़ जाता है। हमें स्पयेक प्राणी में म्यास्त-तत्व के दर्शन करता है और उमे पाने के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित करता है।

ग्रथवंबेद में कहा है -

'पुरुषे ब्रह्म ये बिदुः ते विदुः परमेष्ठितम् ।'

'अर्थात् सात्मा में तो बाग्न का दर्शन करते है वे दरशात्मा को जानते हैं।'' परमात्मा मात्मा से पृथक् नहीं है। प्रतः मात्मा की अनादिना, पमरता, पविनवकरता स्नादि की घोषणा की गई। सत्ता का कोईभी पदार्षया तत्क नष्ट नहीं होता केवल उसकी पर्याये या सकत्याएँ बदलनी हैं। प्रदेक तत्क में नीत गुण पाये वाले हैं — उत्पाद, क्यब और प्रीक्य।

समार में चेतन सौर प्रचेतन, घारमा बौर जब दो तस्त है— द्रध्य है। दोनों का अस्तित्व प्रमार है। दोनों को अस्तित्व प्रमार है। दोनों के प्रमार होने हो हो में प्रपार ने हमेशा रहता है। प्रतः "मीखाशास्त्र" प्रन्य में — प्राचार्य उमारबामी ने कहा— "उत्यावक्य प्रीक्ष्यपुक्त सत्", "सद्द्रव्य लक्षणम्" अर्थात् प्रत्येक द्रव्य के-- प्रास्तित्व में उत्याद, प्रयय घोर प्रीक्ष्य रहता है धोर उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य में गृण भीर प्रांचे होती है।

दोनो तत्वों में अनुरूप उत्पाद, स्थय धौर घील्य गहता है। जड़ में जह के अनुरूप धौर चैतन में चेतन के अनुरूप। जड़ से चेतन धौर चेतन से जड़ की किया असम्भव है। जिसमें आन, दर्धन की प्रतिक या आनने, सोचने-विचारने की शनित हो वह चेतन हैं। चेतन में दूसरे शब्दों में अनंतदर्धान, अनंतज्ञान, अनंतमुख और अनंतयीर्थ - अनंतव्यक्ति होती है। अनंत्रधिस्त तो जड़ में भी हैं परन्तु उतनी नहीं जितनी, आरम-चेतन में। येथ चेतन की तीन यनिताय शास्मा में ही होंगी जड़ में नहीं। अनः चारों, अनंत चतुन्य आरमा में ही पाये आ सकते हैं। साना, चांदी, लोहा, ताम्नादि की सनेक चीजे बनती है। उनमें कंगन, संगूठी, चाली, सोटा, सादि बनने की क्षमता है। इनमें नहें सबस्या साई, उत्पाद हुया। पूर्वावस्था का रूप बन गया झतः व्यव हुता सीर धातु सचेतन की सचेतन, जड़ की जड़ रही। पर वे चेतन नहीं हो सकतीं। इसी प्रकार प्रात्मा-चेतन भनेक रूप थारण कर सकता है—जन्म-मरण कर सकता है पर जड-अचेतन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रत्येक इच्च स्वाने रूप परिणमन करता है।

"जैनदर्शन" मानता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। यह प्रपने स्पों का, परिणमनों का उत्तरदायी है। कोई द्रम्य किसी का कुछ विषाड़ नहीं सकता। अन्यया - कर्ता-धर्तापन की भावना महीं भी बनी रहेगी जो सच्चे विश्वास को उपस्था देगी। जब सच्चा विश्वास-सन्यम्-दर्शन न होगा तो सच्चा झान भीर रूच्या चरित्र कहीं रहेगा। इन तीनों के विना मुक्ति भी न होगी। अदः जैन-दर्शन ने प्रत्येक द्रव्य को धपने परिणमन में स्वतः माना है। इसी विश्वास में मात्मा की विजय है — "धहिमन्द्रों न परिजय्ते "— क्योद । आत्मा को धनतदावित का प्राभास भी यहीं होता हैं।

वह संसार सदा से घारना धीर धनारमा, चेतन या घवेनन के संयोग से प्रभिन्न रहा है। इस दोनों के सदीय का नाम ही सदार है। इस संसार वे हमें घवेनन जड़-इत्यों का सहारा तो लेना ही पढ़ता है। वसमें जो भी मुख-दुन्स मिलता है उत्यमं घवेतन का भी योग रहता है। वस योग तब तक है जब तक संसार है—सासारिक दुव्धि है। इसे हम घनुभव भी करते हैं। इसी-सिए ''वैत्रदार्श' नहता है कि हमारे कियाकनायों के मतुस्त गांविवर्गणा' (वड़-इक्ष्य कर्मे-समूह) हमारी घात्मा से संबद्ध हो जाती है तथा तर-नुक्यम् (प्रकृतिसंध, प्रदेशसंध, स्थिति धीर धनुभागसंध द्वारा) फतवान करती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पदार्थ ''कामीसा बनेसा' में घात्म-बेतन के फियाकलायो या विचारों घाटि के कारण फन देने की विक्त प्रकट हो जाती है। कीन कर्म जड़ कर उदय में धाकर इस्त देव यह भी निश्चित हो। जाता है। ''कामीसा वर्मसा' में घात्म-बेतन के फियाकलायो या विचारों घाटि के कारण फन देने की विक्त प्रमें उत्ताती है। कीन कर्म जड़ कर उदय में धाकर इस्त देव यह भी निश्चित हो। जाता है। ''कामीसा वर्मसा' में घात्म इस्त इस्त हो वाते हैं। वे ही समयान्तुसार फल देते हैं।

''एकी भावस्तोत्र'' में ग्राचार्य श्री बादिराज ने कहा है---

एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो, घीरं दुखं भवभवगतो दुनिवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जनरवे। भक्तिकसुक्तये चेत्, जेतुं शक्यो भवति न तथां कोऽयरस्ताप हेत् ॥

"है भगवान् जिनेन्द्र सूर्य ! अनेक भवो में संचित दुनिवार तथा भेरे साथ स्वयं एकी" भाव को प्राप्त कर्मबन्य घोर दुःख देता है। उस कर्मबय से(वो अनादि कालीन है) प्रापकी अन्ति खुटकारा दिलाती है तो किर वह अधित दुःख देने वाले अन्य क्रियसे खुटकारा न दिलावेगी।"

पूर्वोक्त भक्तिपद्य में घातमा को धनादिकाल से कमंबङ बताया है। साथ में जिनेन्द्र मगदान् की भक्ति का माहात्म्य भी बताया है। जैनदर्शन — कमं से आह्मा का संबंध धनादि मानता है। यह सम्बन्ध संबोग सम्बन्ध है। संबोग सम्बन्ध बूट जाता है किन्तु तादारम्य सम्बन्ध नहीं बूटता। वह यह मानने को तैयार नहीं कि किसी के कारण आरमा कर्मबन्ध से मुक्त होने पर भी जन्म पारण कर सकता है। न यह यह मानने को सैद्यार है कि प्रारमा किसी शक्ति का अंग है। कर्मबंध से बंधा हुआ झारमा जन्म-महण के दुन्त सहता है। ससार में प्रत्येक प्राणी की घारमा स्वतंत्र है—पूषक्-पूषक् है। प्रत्येक घारमा की शक्ति बनंत है। शक्ति-पृष्टि से आरमाधों में कीई स्रंतर नहीं है। इसी को विदाइ सारम्बस्टि कहते हैं।

धतः जैनदर्धन ने प्राणी दो प्रकार के माने हैं — संसारी और मुक्त । संसारी जनम-मरण के दुःस तब तक उठाते हैं जब तक कि वे कमें वंध से खूट नहीं जाते और मुक्त वे हैं जो जनम-मरण के दुःस से सदा को हर हो जाते हैं। मुक्त पुरः कभी भी इस संसार में जनम नहीं जेते। मैं साता हूं, मैं मुगब करता हूं, मैं पढ़ा-तिव्या हूं इत्यादि वाक्यों में, 'मैं' शब्द शरीर में रहने वाली एक अद्देश्य शिक्त को संकेत करता है, उते ही जैनदर्शन ने आत्मा माना है। वह भनादि से कमेंबढ़ है—संसारी है धतएव जनम-मरण करता है और नवे-नये शरीर घारण करता है जब तक कि मुक्त नहीं हो जाता।

गीता में कहा है-

वासांसि जीर्णानि यया विहाय, नवानि गृह्णाति नरोजराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संगति नवानि देही।।

"जिस प्रकार मनुष्य पुराने जीर्सी-शीर्ण बस्त्रों को त्याग कर नये दूसरे वस्त्रों को — पहिनता है - घारण करता है उसी प्रकार घारमादेही—संसारी बीर्ण शरीरों को स्रोड़कर मन्य शरीर घारण करता है।"

गीता ने भी धात्मा को धनादि धौर जन्म-मरण धारण करने वाला माना है। अनेदर्शन प्रत्येक संवारी धात्मा को अपना दिन और धहित करने वाला मानता है। प्रत्येक संवारी विशेष सम्बद्धी — उनने ने उनने ने ने जन्म ने स्वीत है। प्रत्येक संवारी विशेष सम्बद्धी — उनने ने उनने ने ने प्रत्येक संवारी विशेष सम्बद्धी ने प्रत्येक प्रत्येक से हुर-से-चुरा, हीन-ते-दीन धौर भीच-ते-तीन वन सकता है। जो अम्ब्र्धा कार्य करता है वह उच्च हैं धौर भी बुरा कार्य करता है वह नीच है। धत. यह स्मन्द्र है कि संतार धौर धमं-दर्शन के क्षेत्र में सुकर्मों को ही सहस्व दिया जाता है। बुक्मों के ही प्रत्य मिनती है। कर्मों का फल सबको भीगना पड़ता है। इस समान प्रत्येक स्वतः कर्मों के हारा मिनता है। कर्मों को फल स्वतः कर्मों के हारा मिनता है। कर्मों को क्षेत्र मन्य करण नहीं है।

"भावना द्वात्रिशत्का" में कहा है -

पुराकृतं कर्मयदारभना स्वयं, फलं तदीयं लभते शुभाशुभम्। परेण दत्तं यदि लम्यते स्फुट, स्वय कृतं कर्मं निर्यकं तदा।। म्नारमा ने स्वयं पहिले जो कर्म किए है। उनका ही मच्छा-बुरा कल उसे भोगना पड़ता है। यदि यह मानें कि दूसरे के डारा दिए गए कर्मकत को भोगना पड़ता है सो म्रपने द्वारा किया गया कर्म निरम्क हो जावेगा— मात्मा दूसरे के कर्मों का गुनाम हो जावेगा— उसकी स्वतंत्रता क्षित आवेगी।

भत· यह मानना होगा —

तिजाजितं कर्मं विहाय देहिनो, न कोर्जप कस्यापि ददाति किचन। विचारयन्त्रेवमतत्यमानसी, परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम् ॥

'देही बाश्या को घपने घाँजन कमं का कल मिलता है। कोई किसी को कुछ नहीं देता। बतः घास्मवृद्धि में जीन हो पूर्वोक्त प्रकार से विवारते हुए दूसरा देना हैं (कमों को या कमंफल को) यह पर-बूढि छोड देता जाहिए धन्यपा कश्याण नहीं हो सकता।] पर-बुढि के कारण हो संसारी बना रहता है। परबुढि मिथ्याबुढि है चौर स्वबुढि या घास्मबृढि सच्ची बुढि है—सच्ची दिग्ट है।

**प्र**रिस्टाटिल कहते हैं-

"Riches, and authority and all things else that come under the heading of potentialities are the gift of fortune. Among feelings we have angar, fear, hatred, longing, envy, pity and the like—these are all accompained by pain or pessuite. Faculties are the potentialities of anger, grief pity and the like. To do well and to do ill are alike within owr powers. Every natural growth whether plant or animal has the power of producing its like. It is who has the power of originating action, our changes of action are under control af our will."

"धन, मिक्कार मीर वे सर्व वस्तुएं को सदृष्ट हैं— भाग्य का फरू है। कोघ, चय, इच्छा, ईम्मी दया मार्दि मात्र दुख या मुख देते हैं। इत सब के होने का कारण अदृष्ट शक्तियाँ हैं; बच्छा या दुरा करना हमारा पुरुषार्थ हैं। बृक्ष या पशु अपनी प्रकृति के धनुसार बनने की की शिक्ति रखते हैं। मानव धाने पुरुषार्थ से धनेक विचित्र कामों को घरल-बदल के कर सकता हैं।"

मतः रपष्ट है कि भरिस्टाटल भी प्रपने कमों के फल को भोगने की बात मानते हैं। यहां यह कहना भनुषित न होगा कि वे ईश्वर को जयत् का कर्ता मानने को तैबार नहीं भीर पाप-पुष्प का फल देने वाला भी। ये विचार जैन दर्शन से भेल खाते हैं। भरिष्टाटल के दार्शनिक विद्यार्गों में जैन दर्शन के सिद्धारतों की विशेष भलक मिलती है। धाषायों ने यात्मा भीर कर्तों के सन्तर्थ का वैज्ञानिक विश्लेवशा मनोविज्ञान के परातर्थ पर किया है। वे जिस नतीने पर रहुँचे उसी भाषार पर कर्तों के बाठ बेद माने हैं— (t) जाना-वर्ष्य, (z) दर्शनावरण, (z) वेदरीन, सावादनीय, धासाताबेदनीय, (x) मोहनीय, (x) बाषु कर्म, (t) नामकर्म, (u) वोदकर्म, (z) जन्तराय कर्म।

इन धाठों कर्मों के पृथक-पृथक कार्य हैं। ज्ञानावरण धारमा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञान का धावरण वितना हटेगा उतना ही ज्ञान प्रकट होगा। सम्पूर्ण धावरण हटने पर पृणं ज्ञान—केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। धारमा ज्ञान अभिन्न गृण है। रदोनावुण प्रकट होता है। धारमा की ज्ञानत दर्शन धार्मत हैं। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—खातावेदनीय धीर धसातावेदनीय। सातावेदनीय मुख देता है धीर धसातावेदनीय दुःख देता है। मोहनीय कर्म रान, द्वेद, क्रोप, मोह, लोग धारित है। आयु कर्म वेही धारमा को निश्चित समय तक जीवित रखता है। गामकमं सरीर की पूर्णद्वा रचना करने में स्वाधीन है। योजकर्म प्राणी को उच्च कुल सा नीच कुल में जनम देता है। घरा योजकर्म के दो भेद हैं—उच्च गोत्र तथा सीच गीत्र । गोत्र का कार्य जनम के सम्बद है।

जन्म उच्च कुत या नीच कुत में लेने के बाद प्राणी सच्छे या हुरे कर्म करने के लिए स्वतन्त्र है। कर्म के क्षेत्र में सच्चा जनतन्त्र है। अच्छा कर्म करने वाला सच्छा और दुरा कर्म करने बाला दुरा। उच्चता और नीचता, कुलीनता धोर प्रकुलीनता कर्मों पर साधारित है। चार वर्णों की व्यवस्था जन्म धोर कर्म के एक से संयोग होने पर श्रेष्ठ मानी जाती रही है। मन्तराय कर्म सच्छे-पूरे कर्मों में विष्न बालता है।

क संवाद के विद्वान्त में उपादान कारण (मुख्य कारण) ग्रीर निमित्त कारण (गौण या सहायक कारण) दोनों का प्यान रखना पढ़ता है। दिस कर्म का उदय है वह उपादान कारण तथा अप्य सहयोगी निमित्त कारण कहा जावेगा। उपादान कारण मुख्य ग्रांवित कर है। निमित्त कारण तो सतार में भरे पड़े हैं। मात्मा की दो शक्ति है—स्वाभाविक और वैभाविक। स्वाभाविक कारण तो सतार में भरे पड़े हैं। मात्मा की तो शक्ति है—स्वाभाविक प्रति वैभाग ही पर्स है। विभावकथ परिणमन करना वैभाविक शक्ति का काम है। मात्मा प्रभ्य द्रव्यों के समान मपने परिणमन में स्वतन्त्र है। मात्मा अपने नुणों को नितने मधों मे प्रकट करता जाता है वह जतना ही स्वाभाविक सवित के लिक्ट पहुंचता जाता है। स्वाभाविक शक्ति के पूर्ण प्रकट होने पर ग्रुक्ति होती है— मात्मा कर्म संयोग से मुक्त होकर पुक्त जीव बनता है। मोह कर्म कर्मों का राजा है। क्षेत्र मान, माया तोभ उसी के है। इनसे ही जात्मा भीर कर्म का संघ सांगीणक होता है। यह संघ पार प्रकार का होता है—प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और घनुभाग।

प्रकृति बंध कमें के नामरूप होता है। प्रदेशबंध में बात्मा के प्रदेशों – अंशों के साथ कमें का बध धीर कमेंपरमाणुर्धी की प्रात्ता का बंध होता है। स्थितिबध समय निर्धारित करता है और सनुभागवंध कनदान शक्ति प्रदान करता है। कोध, मान, माथा धीर लोभ कथाये हैं। इसकी तरनमधा के ऊपर बंध निर्भार है। इन पूर्वीच्च कमी हे सुचन होने के लिए प्रसम करता ही संच्या पुरुषाये है। मत और क्यायों के संपक्ष से उत्पन्न वीदह अवस्थायों— गुनस्थानों को पार करे भारमा मुक्त बन सकता है। बत प्रत्येक धारमा को कर्मवय मे मुक्त होने के लिए सच्चा हर्धन , सच्चा ज्ञान भीर सच्चा विश्व पाने की कोशिया करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों की प्राप्ति से ही मुक्ति मिलेगी— भनंत भानद की प्राप्ति होगी। सच्चा दर्शन — विश्वास—''जीवाजीवाश्रववंध संबंद निर्वेश मोक्षास्त्रवव्य"—'जीव, भ्रजीव, भ्राप्यव, बंध, संवर, निर्वेश भीर मोक्ष इन तस्वों के सच्चे ज्ञान पर निर्वेश है।

जीव मारमा है। मारमा द्रव्य है। वह मजर-मनर भी है। मारमा के ज्ञान, दर्शन, सुख मीर शांतित गुण है। प्रशंक के नाय मार्च जोड़ने पर ये मतन जनुत्य बन जाते हैं। अजीव द्रव्य में मारमा के गुण नही भतः जीव से विवरीत मजीव क्षान गांति है। मजीव जिल्ला में मारमा के गुण नही भतः जीव से विवरीत मजीव क्षान मार्च हुन्तन — महा भयं द्रव्य कर काने में सहायक होता है। मार्चा जगह देता है रहने के लिए। मार्चाम के दो भेद है — कोड़ाकाश तथा मार्चा मार्चा मार्च है कर देता है रहने के लिए। मार्चाम के दो भेद है — कोड़ाकाश तथा मार्चा मार्च है कर है कर है कर समीक काश में कहा मार्च ही है शेष द्रव्य नहीं। कान समय बताता भीर पुर्वन जड़ है हसमें कंडोरता, को मत्त्वता, रुसता शांति गुण होते हैं।

गुणस्थानों के सहारे फ्रांठों कमों में से मोहनीय कमें के साय-साय जानवरण, दर्शना-वरण भीर अंतराय कमों का क्षय कर ससारी मांस्मा घरहन पर पाता है। इस ध्रवस्था में बह सखरीर रहता है भीर ससार के प्राध्यां के कस्याणार्थ सहुपदेश देता है। यह सहुपदेश दिव्यव्यति कहसाती है। घ्रत पाच परमेष्टियों में प्रथम स्थान घरहत को दिया। शेष वेदनीय, घ्रायु, नाम भीर गोन कमों को नष्ट कर घरहत शिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध धाकाश के दूनरे भेद घ्रतोकाकाशा में जा विराजते हैं। ये सिद्ध कर्मवस्थानों से मुक्त हो पुन. ससार में जन्म नहीं नेते। शेष परमेष्टी आवार्य, उपाध्याय भीर सर्वेशय है।

इस प्रकार जैनधर्म-दर्शन में कर्मसिद्धान्त मुख्य सिद्धान्त है। कर्ममिद्धान्त का विवेदन स्माद्वाद के सहारे होता है। स्याद्धार— घनेकान्त्रवाद ही वरतुस्वरूप का सच्चा एवं पूर्ण विदेवन करता है। कर्मभूमि कं कंपितद्वात कर्म को गौरव देता है। कर्मश्रिद्धात ससार के प्रश्लेक प्राणी को कर्मड बनाता है। उसके जीवन को घाट्या की वरगमपाती मुनहर्ती किरणो से घालोक्तित करता है। स्थोकि कहा है—

> निराज्ञायाः सम पापं मानवस्य न विद्यते । समुत्सार्यं समूलं तामाज्ञावादपरो भव ॥

"निराक्षा के समान पाप नहीं है। प्रतः भानव को उसे समूल नप्ट कर । प्राशाबादी — प्रपमे जीवन को उन्नत बनाने की भावना बाना होना चाहिए।"

मानवस्योन्नित सर्वा साफल्यं जीवनस्य च।

चारिनार्थ्यं तथा सुष्टेराशाबादे प्रतिष्ठितम् ॥

"मनुष्य की सम्पूर्ण उन्नति, जीवन की सफतता एवं सृष्टि की सार्थकता स्राशाबाद पर निर्भर है।"

# विञ्व-शांति के ऋमीय उपाय

सुप्रसिद्ध लेखक श्री धगरचन्द नाहटा, बीकानेर

विश्व का प्रत्येक प्राणी शान्ति का इच्छुक है। जो कितियय पथ-आन्त प्राणी प्रकारित की सृष्टि करते हैं वे भी धपने निए तो शान्ति की इच्छा करते हैं। बचात जीवन भना किसे प्रिय हैं? प्रतिपन शांति की कामना करते रहने पर जो विश्व में धयांति वढ़ रही है। इसका कुछ, कारण तो होना चाहिए। उसी की शोध करते हुए शांति को पाने के उपायों पर प्रस्तुत लेख में विचार किया जाता है। आ सा है कि विचारशील व विवेकी मनुष्यों को आ शां की एक किरण सिनेपी, जितनी यह किरण जीवन में ब्याप्त होनी उतनी ही शान्ति (विश्व-सान्ति) की मात्रा वर्दती जाएगी।

व्यवितयों का समृह ही 'समाज' है धीर अनेक समाजों का समृह एक देश हैं। प्रनेकों देशों के जन-सपुदाय को 'विवय-शान्ति' कहते हैं धीर देशी 'विवय-जनता' के धार्मिक, नैतिक, दिनिक जीवन के उच्च घीर नीच जीवन-चर्या के विचय में प्रशांति व शांति का विकास और हास हीता है। प्रशांति सर्वदा प्रवांक्षनीय व प्रशांत है। इसतिए इसका प्रादुर्गीय कव कैसे किन-किन कारणों से होता है—इस पर विचार करना परमावदक है।

प्रथम प्रत्येक व्यक्ति के शानित व धशांति के कारणों को जान लेना जरूरी है इसीसे विषय की शांति व ध्रांति के कारणों का पता लगाया वा सकेता। व्यक्ति की ध्रशांति के कारणों का पता लगाया वा सकेता। व्यक्ति की ध्रशांति के सामूरिक स्व प्रत्या का स्व की ध्रशांति के कारणों को समप्रता कर लिया जाय तो व्यक्तियों के सामूरिक क्ष्य 'विषय' की घ्रयांति को कारणों को समप्रता बहुत ध्रासान हो जायगा। सस्या का प्रत्येक जीवधारी व्यक्ति यह सोचने लग जाय कि मत्तानित की इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीच कीसे उपका प्रता है, एक शांति की तीव इच्छा करते हुए भी वठ कोसी दूर क्यों मानती है ? तो उसका कारण हुंदते देर न लगेगी। विषय के नमस्त शांचियों की अध्यों समुचित रीति से प्रयोति के कारणों को जान नहीं पाता, उसके लिए विचारशील पुरुष हो सार्ग-प्रयश्चक होते हैं।

दुनिया के इतिहास के पन्ने उलटने पर सर्वरा विचारशील व्यक्तियों की ही जिम्मेदारी स्थाक प्रतीत होती हैं। विश्वय के योड़े से व्यक्ति ही सदा दुनिया की अक्षांति के कारणों की द्वयों में भागे वहें, नि.स्वार्थ भाग से मनन कर उनका रहस्योद्दाटन किया भीर समाय के समस उन कारणों की रखा। परन्तु उन्होंने स्वयं खदानित के कारणों से दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की।

ही! तो व्यक्तियों को प्रशानित का कारण होता है प्रशान, प्रयांत व्यक्ति प्रपत्ते प्रपत्ते प्रपत्ते प्रवासिक स्वरूप को स्वस्त स्वरूप को स्वस्त है प्रीर उसी व्यक्ति की प्राप्ति के लिए आनापित होता है, सतत् प्रयन्तावी कहा है इसके शत्त व भ्रामक राज्य हात्रा वाहा है प्रीर प्राणी को अनेक करन्य सहने पश्चे हैं। उन कच्छो के निवारणार्थ यह स्वायांच्य हो ऐसी प्राप्ति का या नीति विश्व कियायं करता है कि जिनसे जन-समुदाय में हलवज स्वयायंच्य होती है प्रोर प्रशानित हमा जिस जैन परिमाया में

'मिस्चारव कहते हैं, क्या है? यही कि जो करनु हमारी नहीं है उसे घरनी सान लेना धोर जो करनु धरनी है उसे घरनी न समझकर छोड़ देना या उसके प्रति उदासीन रहना। उदाहरणार्थ कड़ पदार्थ जी करन, मकान, धन दराशित नटन होते वाली बीजों को घरनी न सममकर सारित कराता का वर्षे दरका को जान के अनिवासी आरामा जो दनकी सच्ची सम्मति करें मुना प्रतान सच्चे हु खों का बन्य दन्हीं सरायंत्र वरहुंजों की प्रारित में लगे रहने से ही होता है। दुस्यमान सारे पदार्थ पीद्गलिक हैं, जड़ है। धारामा तो हमें दिखाई देवी ही नहीं, धत; सरीर ही हमने सब कुछ मान निया है। उसी को मुन्ती रखने के लिए धन-सम्मति इत्यादि को येन-मेन-प्रकारण जुटाने में सलन रहते हैं। इस तरह हम वस्तुओं की प्रारित की तृष्णा में ही जीवन-मायन करते हुए धरनो वस्तु धर्मात्र स्थाद सारायात्र वसे पराहमुख हो रहे हैं, यही अवाति का सबसे प्रयान, मन और प्रयान कारण है।

जब पदार्थ सीमित हैं भौर मानव की इच्छाएँ अनन्त है। अतः ज्योंही एक वस्तु की प्राप्ति हुई कि इसरी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा जागत हो उठती है। इस तरह तथ्या बढती चली जाती है और उत्तरोत्तर अधिक संग्रह की कामना मन में उद्देशित हो उठती है जिससे हम व्यव व अशान्त हो जाते है। इसी प्रकार अन्यान्य व्यक्ति भी सग्रह की इच्छा करते है और प्रतिस्पर्धा बढ जाती है। प्रशान्ति की विनगारियाँ खटने लगती हैं। व्यक्तिस्य देश की असान्ति रूप ज्वाला घषक उठती है कि वह सारे विदव में फैल जाती है और एक विश्वव्यापी युद्ध का अग्निकुण्ड प्रज्वलित हो उठता है जिससे सारे विश्व का साहित्य, जनसमूह, सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है। यही दुनिया की प्रशान्ति की राम-कहानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्त देशों में उत्पन्त हुए महापूरुप यही जपदेश दिया करते हैं कि 'अपने को पहचानो, पराये को पहचानो' फिर अपने स्वरूप में रहो, भौर भपनी भावश्यकताको को सीमित करो, तरणा नही रहेगी तो सग्रह अति सी(मेत होगा जिससे वस्तुभों की कमी न रहेगी। अत. वे आवश्यकतानुसार सभी को सलभ हो सकेगी। फिर यह जन-समुदाय बान्त और संत्र्ट रहेगा। किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी। जन-समुदाय भौतिक बस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होने पर उन पर कम ग्रासक्त होगा और आत्मज्ञान की ग्रोर भवेगा। मानव ज्यो-ज्यों ग्रपने चात्म-स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेगा. त्यो-त्यो वह समझता जायगा कि भौतिक वस्तुए जिनके लिए वह मारा-मारा फिर रहा है, जल्द नष्ट होने बाली है, पर उसमें मोह रखना मुर्खता है। इन विचारो वाला ग्रावश्यकता से ग्रविक सग्रह (परिग्रह) न करेगा भीर भन्त में उसे भात्मा ही ग्रहण करने योग्य है - यह स्पष्ट मालुम हो जाएगा। इस तरह एक दिन वह भली-भाति समझ लेगा कि बात्मा में मन्त रहना ही सच्ची शान्ति है। यदि इस प्रकार विश्न का प्रत्येक प्राणी समझले तो फिर विश्व की अशान्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा। परिग्रह संग्रह भीर समत्व बृद्धि ही ग्रशान्ति का दसरा कारण है।

आ जर्का विश्व भीतिक विज्ञान की तरफ श्रांत मूं दकर बढ़ता चला जा रहा है। योरोप की बातें छोड़िये। पर वह तो भौतिक विज्ञान के श्रतिरिक्त श्राच्यात्मिक विज्ञान को जानता तक नहीं। तब भीतिक विज्ञान के श्रीवकाधिक विकास में ही मनुष्यों की पराकाष्टा मानता है।

भारत एक आध्यास्मिक विद्याप्रधान देश हैं। इस देश में बहै-बहे भाग्यास्मवादियों ने जन्म यहण किया है। उनमें प्रायः डाई हजार वर्ष पूर्व भणवान महावीर भीर दुढ मवतीण हुए है। भार्षिता उनका प्रधान सदेश था। महात्या गांधी की 'अहिंदा' व विद्यन्त्रेम, भारत के लिए कोई नवीन वत्तुएं नहीं थी, सिकं उनकी ध्रयार पत्रित की हम जूनने गये वे। इन्हीं बहिंदा, सत्य भारि को मानान महावीर थीर महात्या बुढ ने भणने पवित्र उपदेशों द्वारा भारत के कीने-कीने में प्रचलित किया था। भणवान महावीर भीर महात्या बुढ ने भणने पवित्र उपदेशों द्वारा भारत के कीने-कीने में प्रचलित किया था। भणवान महावी प्रधान कि नी 'अहिंदा, यात्र के कीने-कीने में प्रचलित किया था। भणवान महावी प्रधान कि ना करने । उत्तर वार " मतुष्य को ध्रयनी भारता को पहिंदा है किया है कि जिसकी मिश्राल मिन ककती। उत्तर का कपन था: " मतुष्य को ध्रयन भारता को पहिंदा हुने कि नी भी भीतिक पदार्थ में भ्रातित नहीं रखनी चाहिए, उनने मेरा कोई चिर-स्वार्थी संबंध नहीं। ध्रयर मानव इर उपदेश को घटन करे तो उद्यों भ्रात्य स्थान के संख्द की वृति (परिष्ठह) ही न रहेती। उत्तर में मुख बात्र बारास्म बैननस्म, भीर कलह न रहेगा। जब यह सब नहीं रहेगे तो किर जन-समुदाय से भ्रातात्व का काम ही क्या है? सर्वंव सारित छा आयोगी और दिवव में फिर चन-समुदाय से भ्रातात्व का काम ही क्या है? सर्वंव सारित छा आयोगी और दिवव में फिर चन-समुदाय से प्रदात्त को भ्रात्त का काम ही क्या है? सर्वंव सारित का काम ही क्या है? सर्वंव सारित छा आयोगी और दिवव में फिर चनाति के सिम्पित्र का काम ही बरन सारित के सिम्पित्र का काम विद्य हए :—

- १. ग्रात्म-बोध-चेच्टा और भौतिक वस्तुग्रों में विराग अर्थात् ग्रात्म-ज्ञान ।
  - मनावश्यक भन्न वस्त्रादि का संग्रह नहीं करना ग्रथीत् अपरिग्रह ।
- ३. 'आरमवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः' भ्रपनी भ्रात्मा के समान विश्व के प्राणियों को समझना। भ्रयत् 'बहिसा आस्मीयता का विस्तार'।

#### ४. विचार समर्थ में समन्वय का उपाय - भनेकान्त ।

> अयं निज परोवेत्ति, गणना हि लघुचेत्तसाम् । उदार चरितानां तु 'वसुर्वव कुटुम्बकम्' ॥ इस म्रादर्श को पुन. प्रतिष्टापित करना है ।

### ्र जयपुर का हिन्दी जैन-साहित्य ऋौर साहित्यकार

श्री गंगारामजी गर्ग, एम०ए० रिसर्च स्कालर, जयपुर

श्री गंगारामश्री गर्ग एम० ए० रिसर्च रकालर ऐसे उदीयमान अर्थन बस्पु हैं जिस्हें जैनपर्म से प्रत्यस्त प्रीति है। उन्होंने जैन विषयों पर धनेक स्वतन्य गवेपएगरमक लेख लिखे है। 'प्ययुन के जैन विद्यानों को हिन्दी देवा इस विषय पर धापका सारगमिन कोजपूर्ण निबन्ध सीक्षान भीर मौतिक धन से जिला गया है। इस लेख को पढ़ कर धाप भनी प्रकार जान मकेंगे कि जयपुर में जैन विद्यानों ने किस प्रकार हिन्दी बाहिस्य की नेवा की। धापके लेख पटनीय फ्रीर ऐतिहासिक इंग्टि से सहस्वपूर्ण है।''

जयपुर चिरकाल से जैन सम्झति और साहित्य का केन्द्र रहा है। यहाँ विमलदास, कृपाराम, आलबन, बग्नतराम प्रादि कई जैन धर्माजलस्मी प्रमुल राज्यन्यो पर धासीन होते रहे, प्रमेक श्रेपिङ-जन गुन्दर जिन-बैत्यालयों का निर्माण करवाते गहे जिससे यहाँ की मुन्ती में जैन धर्मकलरों रायांच्य पुण्यान और पत्रवित हुई। जैन धर्म के व्यापक प्रवार ने जैन साहित्य को भी बड़ी गति दी। मनुत्यों ने जैन धर्म व साहित्य का ध्रध्यत्य किया। शास्त्रों के ध्रध्यत्म ने निलट व हुकह प्रत्यों के अनुवार तथा तिन्तिहत गृद शांशिनक तत्वों के विवेचन की प्रेरणा उनकों सी एव भाव-परी प्रपन्न सा रचनाधों के पारायण ने उनमें किन-बुद्धि बाहृत की, प्रतः कपपुर में विपुत साहित्यक रचनाधों का निर्माण हुआ। बयपुर के समग्र जैन साहित्य का प्रध्ययन कर नेने पर हमको उनके पिन-मिलिला विशेचलाई मिलती हैं:—

- जयपुर के जैनेतर साहित्यकारों का कैवल पद्म साहित्य ही है किन्तु जैन लेखकों कापर्याप्त गद्म भी।
- २. जबपुर में जैनों की दिगम्बर-बाखा का बोलवाला रहा मतः यहां सभी जैन साहित्यकार प्रायः दिगम्बर हैं। व्येताम्बर जैनो ने गदा तो बिल्कुल लिखा ही नहीं; कविता अवध्य की है वह भी केवल दो-तीन कवियों ने।
- ३. बह्मरायमल्ल, सुवानमल ग्रादि को छोड़कर जयपुर के सभी साहित्यकार प्रायः ग्रहस्य हैं।
- ४. महावीर स्वामी ने सपने उपदेश लोक-मावाधों में दिये वे जिस्से जन-जन उन्हें समझ सके। जैन साहित्यकार भी प्रपने साहित्य को सबंदा लोक-मावाधों में व्यक्त करते रहे हैं। वयपुर के जैन साहित्यकारों पर भी यहा की स्वानीय बोली दुवहाड़ी का पर्योप्त प्रभाव है।
- जंग गद्य -गय-माहित्य का प्रसार और वैश्वय धाधुमिक काल में ही प्रधिक देखा भीर माना जाता है किन्तु जयपुर के जिन-मिदरों में उपस्वय धनेक गय-कृतियों के ध्रप्ययन से मालूम होता है कि गय-नेवल का प्रभलन समृद्धी-कारहवी आधिक तथा न हो; किन्तु वैसी, तर्व-विद्यों के ध्रप्य करों का प्रभलन समृद्धी-का के अप में ही अधिक तथा न हो; किन्तु वैसी, तर्व-विदेवन को समता तथा वर्तमान गय के उद्भव धीर विकास की दृष्टि से उसका ध्रपना बड़ा महत्त्व है। यहां की हिन्दी गय-कृतियों में अनुसार के टब्स, बालावबीध धीर वचनिका सीनों कर पाये जाते हैं जिनमें धन्तिम दो बीनी की दृष्टि से राजस्थानी बालावबीध धीर वचनिका सीनों कर पाये जाते हैं जिनमें धन्तिम दो बीनी की दृष्टि से राजस्थानी बालावबीध धीर वचनिका से मिन्त है टब्स का सक्त राजस्थानी धीर हिन्दी दोनों में समान है। जैन मधकारों की स्वतन्त्र रचनाएँ भी धाध्यासिक है यथा-टोटरमल का मोक्ष-मार्ग प्रकाशक और दीपचन्द के धास्मावनोकन चित्रिलास मारिक स्थ

श्रैन काल्य— काष्य के दो भेद गाने जाते हैं— प्रबन्ध और मुबतक। जयपुर के जैन कि विद्या में मुबतककार घरिक हैं, प्रवच्छार के रूप में तो केवल बहारासमस्त का ही नाम स्टेलनेवानी है जिन्होंने स्वतन्त्र काल्य-यन्त्रों को रचना की है। हाँ, जैन पुराण और वरिषों के प्रधापुवार यहाँ अपदान उपलब्ध होता है। जैन मुबतकों के प्रयान विषय भक्ति भीर नीति हैं। जैन कियों के प्राराध्य तीर्थक्कर हैं जिनकी अगस्यात, भ्रामेवरता, भ्रापात, व्या, निक्कामता, श्रोमा, शान्यस्कर वीतरामता प्राप्त को जी लोकत रागन किया यात्रा है। जैन स्वतं ने भ्रपने आराध्य की पतित-तारक भी कहा है। जिस प्रकार वैष्णव मनते में भ्रापात्य के द्वारा वास्त्रीकि, महिल्या, भ्रवामित, सज भ्राप्त हो है। जैस प्रकार वैष्णव मनते में भ्राप्त के बारा वास्त्रीकि, महिल्या, भ्रवामित, सज भ्राप्त के ब्रह्म के चर्चा के प्रवास की स्वतं है। अपते के क्यां में भीत, अंबन चौर, प्रयान व नाग-सम्बती के क्रव्याण की। मस्त हृदय की निकामता, मनपता, भ्राप्त-निवेदन की प्रवृत्ति भ्राप्त की विशेषताई के जैन किया में भी स्वतं है। अपते के काव्य में भी सर्व, श्रीतरासता की अधानता दी है। खून, भ्रामान-माहार, महिरा-गान, बैर्या-नेवन, पर नारी-स्वतं श्रीतराता की अधानता दी है। खून, भ्रामान-माहार, महिरा-गान, बैर्या-नेवन, पर नारी-

नक्क, प्रत्तेक, जिलार प्रादि सप्तव्यक्त, कृषकन, कोष, ष्रहंकार, परनिन्धा त्यान सम्बन्धिनी घनेक नीति-विश्वता बहुतता से दृष्टियोचर होती हैं।

### जयपुर के प्रमुख जैन साहित्यकार

- १. बहारायमल्त :—जैन काव्य में बहारायमल्त नायक दो व्यक्ति हुए हैं। एक जयपुर में, दूसरे गुजरात में। वयपुर के बहारायमल्त का समय समहवीं शताब्दी का दूर्वाईकाल है। बहारायमें होने के कारण बहारायमल्त क्यर-उधर मी पर्याप्त रहे, किन्तु इनका मुख्य काव्य-शेष मांगिन ( तयपुर) ही रहा। बहारायमल्त वयपुर के धकेते मौतिक प्रवन्ध-रचिता है। इनके अन्त मौतिक प्रवन्ध-रचिता है। इनके अन्त मौतिक प्रवन्ध-रचिता है। इनके अन्त है निमाय रातो, प्रवृप्त स्वोप्त, अविष्यद्वत कथा, हनुस्त्र कथा, निर्दोष स्पत्ती की कथा, चन्द्रगुप्त चौगई, परवहंत चौगई इन सभी धन्यों में शान्त, प्रग्राप, बीजर्स, मीर, रौड, यसस्य, कस्त्र मादि को व्यंत सुक्त होती है। बहारायमल्त के धन्यों में यन-तम उच्चम, येंत, परतारी-ममन सम्बन्धिमी मीकि उच्चित्र मो दृष्टियत होती है। बहारायमल्त को भाषा यथाबस्य मधुरब बोजर्सी तथा सुक्त्रम्य है।
- २. रावसक्त पायो-िहरी के जैन शवाकारों में पाण्डे राजमत्त्व का नाम प्रमणी है। इसकी पंचाकायी, लाटी-संहिता, जब्दू स्वामी चरित्र, ध्वचारण कमल, मार्तण्ड व समस्वक्तर किला दे रक्षायें हैं। प्रामेर साहत बंतमंत्रकर किला दे हैं। प्रामेर साहत अंतर में प्राप्त तमनवसर कलव टीका की सवत् १६५३ की प्रतितिर्धि के आधार पर ठा० कल्युस्कृत कासतीचाल ने राजमल को १६वीं-१७वीं यदाबधी का साहित्यकार माना है। डा० कासतीचाल के महुवार राजमत्त्व का अल्य जयपुर नगर के बैराठ करने में हुषा था। डा० जनदीधाचल के महुवार राजमत्त्व का अल्य जयपुर नगर के बैराठ करने में हुषा था। डा० जनदीधाचल के महुवार राजमत्त्व का प्राप्त प्राप्त प्राप्त में स्थाप मंत्रके भारी वेता, आधार-साहर के परिव्य तथा प्रध्यारम भीर तथा मंत्रके कुषाल थे। समस्वार कलात पर इसकी सालावजी भ टीका बड़ी सरक भीर व्यावधारक है।
- ३. हेमराज हेमराज ने कवि और गयकार दोनों ही रूपो में जैन साहित्य में स्थाति उपलब्ध को है। इनका श्राविभाव समझ्बी बातास्त्री के उत्तरार्ध में सागानेर में हुमा। हेमराज के गुरू पाण्डे रूपवन्द में हो हेमराज का 'दोहा-बतक', नीतिपरक, काव्य-मन्द है। हेमराज की सामादबोध टीकाएँ नयचक, प्रवचन सार, कर्मकाण्ड, पंचास्तिकाय, परमात्यप्रकाश व गोम्मट सार सन्यों पर मिसती हैं।
- У. भोषरस्क किंव बोधराव सांगानेर के निवासी तथा हैमराज के समकाशीन थे। इनके विता धमरजद मोरीका बड़े रईस महाजन थे। बोधराज ने गरित हरिनाम मिश्र को अपना सित्र जमकर उनकी संबंधि से जान उपजव किया; तहुपरान साहित्य-रचना में मृत्य हुए। सम्बद्धक कींग्रुसी, प्रवचन सार, कथाकोध प्रीतंकर वरित्र पर दनके पद्मानुबाद हैं। जान सहुद्ध सेंस पर्य प्रवचन सार, कथाकोध प्रीतंकर वरित्र पर दनके पद्मानुबाद हैं। जान सहुद्ध सेंस पर्य तेवार प्रवचन सार, कथाकोध प्रीतंकर वरित्र पर दनके पद्मानुबाद हैं। बात सहुद्ध सेंस पर्य तेवार प्रवचन सार, कथा है। दोनों में क्वाय: १४० व ३८० दिवित्र प्रकार के खन्य है। दोनों ही रचनाओं का प्रतिगाद नीति है। सत्य के विषय में कवि के विचार सेंबिए—

सत्य बचन परतीति करावै । सत्य बचन अभृत सम पार्वै ।। सत्य बचन सम नाँड तथ कोई । सत्य बचन उत्तिम जग होई ।।

- ५. खुझालकक् इनका बन्म संवानेर वाली सुन्दरताल काला के यही हुमा था । स्वकी बाला हुनावरे कौर विवानुक लिलमोबाल (कक्तीवाल) से । खुझालकन्न नर्योक्षह पुरा भी रहे । खुझालकन्न नर्योक्षह पुरा भी रहे । खुझालकन्न ने के कि प्रमुख्य हैं । इन्होंने निम्मलिक्षित प्रत्यों के प्रशासकार किया ।
- (१) उत्तर पुराए, (२) राम पुराए, (३) हरिबंध पुराण, (४) अंतकवा कोच, (४) यकोषर वरित्र, (६) धन्यकुमार वरित्र, (७) अन्यू स्वामी वरित्र।
- ६. बौततराम वसवा निवासी दौततराम कासजीवाल के वयपुराण, हरिवंश दुराण, मादि पुराण, शोवाल बरिन, वरमात्रमकास, पुरवार्थ कियुपास, उपासकाम्यवर, कुण्याभविक कवाकोग व टीकाकार के रूप में पं रामचन्द्र गुक्त, कामंत्राम्यत हिंदि हिंदि हिंदि होते हैं प्रकार के विकास किया है। कियु तीमतराम कवि मी में । बौबीस दण्डक, भ्रादि छोटी रचनाओं के मतिरिक्त भ्रष्यास्य बारह्बाई अनका महत्त्वपूर्ण बीरि विशास केन्य है। मध्यास्य बारह्बाई के साठ प्रधायां के पेश्वर छन्ते में जैन दर्शन व उपासना के मीतिरिक्त अप्यास्य बारह्बाई के साठ प्रधायां के पेश्वर छन्ते में जैन दर्शन व उपासना के मीतिरिक्त अप्यास बारह्बाई के साठ प्रधायां के देश छन्ते में जैन दर्शन व उपासना के मीतिरिक्त अप्यास विशेष है। प्रधास बारह्बाई के साठ प्रधायां के प्रथे हो। हो जी से बारान्य मक्त बीततराम की स्व-उद्धारार्थ किनेन्द्र से भाव-भरे प्रधाया विषय है। हुएं मी से बारान्य मक्त बीततराम की स्व-उद्धारार्थ किनेन्द्र से भाव-भरे प्रधाया व्हा वर्ष्य है।

पागेउ मोह तनी जिनकों मित काम जुकीय महा मद लीमा। वचकता प्रदमस्वर भादि सबै जुदुरातम कारत झोभा।। मोहि जुदेव महादुष दीयउ नाहि प्रभू कखुमो महि सोमा। पोट भगावन टारहि नैकृत कुक सूनी वयदेव भ्रवोत्ता।।

७. टीडरमस्त — मोशामार्ग प्रकाशक के प्रऐता के रूप में टोडरमस्त भारत के सम्पूर्ण दिगम्बर समाज में प्रकाश व समावृत हैं। ये जयपुर में जोगीयाल गोशीका के यही संव १७६७ में उत्तरान हुए। टोडरमल बडे धर्मारमा, रार्धानिक व उपदेशक थे। खेद हैं कि संव १८६२-२५ में मलापु में ही रनकी साम्प्रदायिक मजारों के कारण मृत्यु हो गई। सम्ब्राशन बिह्मका, पुरुषार्थ विद्युपाय, सारमानुशासन टोडरमल की धनृतिक किया है तथा रहस्यपूर्ण चिट्ठी व मोशमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र रहनाएँ। मनूदित ग्रंथों में टोडरमल के बैनागमों के विस्तृत ज्ञान, विवेचन की शवित का ज्ञान होता है। मोशमार्ग प्रकाशक का लेखक विभाग मतो का ज्ञाता है तथा हार्यिक और स्वतंत्र विचारक भी। इत प्रत्य में टोडरमल साम्प्रदायिक ब्राइम्बरों के विरोधी और जैनवर्षन की स्वतंत्र के विरोधी और वैनवर्षन की स्वतंत्र की विरोधी होते हैं।

म. बीरबन्द —टोबरमत के खलावा जवपुर में दूबरे स्वतन्त्र गणकार दीपकार कासलीवाल ही हुए हैं। इनका जन्म तो सांगानेर में हुमा किन्तु बाद में ये मानेर मा गए। वीरबन्द वीतरांगी माज्यारिमक मन्त्रों के मर्भन्न थे। विद्विलास, मनुभव मकास, धारमावसीकन,

परमारम पुराण इनकी स्वतन्त्र भव-रचनाएँ हैं, जिनमें घात्म-तत्व का निरूपण है। दीपचन्द की शैंनी उपदेश-प्रधान है। बाक्य छोटे-छोटे हैं। भाषा मुहावरेदार तथा आलंकारिक है।

- 2. बुष्णन दास्य मनत के रूप में बैच्एव भनित काल्य में जो स्वान तुलसी का है नहीं जैन काल्य में बुधनन का; जिस प्रकार नीतिपरक उत्तिरायों कहने से जो प्रसिद्धि रहीम व नृष्य को मिलती है उसी के अधिकारी कवि बुधनन भी हैं। परम मनत और नीतिकार प्रमुखन अपपुर में नितानपत्र के वहाँ उत्तरन हुए थे। इनके मुद्द मागीसाल थे। बुधनन रीधान समरचन्द्र के तहां मुख्य मुनीम थे। किंव के इसरे नाम 'अदीचन्द्र' के नाम पर दीवानजी ने जयपुर में एक जैन मन्दिर बनवाया जो धव तक विद्यमान है। बुधनन के मुख्य काल्य-सन्य 'पुष्पमन सत्वर्ध' भीर पद समह' है। धन्य रचनाएँ जैन दर्शन सम्बन्धी तथा पचारितकाय, योगसार, तथार्थ मुन के सनुवाद झादि है। बुध्वन के २४३ पदों मे भनित प्रधान है तथा बुधनन सतसई के दोहों में नीति।
- १०. अवश्यक्त—जयक्य का जन्म फांगी प्राप्त के मोतीराम छावहा के यहाँ हुया। १ रिषयं की प्रवरणा में ही जिन-सादन में चलने की चुनुदि पाकर ने जयपुर प्राप्त में जन्म रहाँनी ममें के विद्यानों का सस्तंग एवं जैन सास्त्रों का गम्भीर जयप्रयान न मनन दिला। जयब्यक्त झांगी, उपयेशक, चरिवबान तथा आध्यात्मक पुष्प थे। संवत् १ र-६१-६२ में इनकी मृत्यु हुई। जयब्यक्त गणकार और किंव रोनों हैं। जयब्यक्त ने सर्वायंचिद्ध, अमेय रत्नमाला, प्रथ्य सप्त, स्वाप्त कार्तिकयानुप्रेसा, समससार, प्रथ्य साहुक, सामाना, गरीशानुक, जानाणंव थादि १७ प्रत्यों की वचनिकाएं निक्सी। जयब्यक्त के २४६ मस्तिवरक परो में तीर्थंद्वरों की महिमा का गान घषिक है तथा अपने प्रवयुण व सासार्शिक करटों का वर्णन प्रयोशक्ति थोड़ा।
- ११. सबामुखबास— इनका जन्म वयपुर के प्रसिद्ध 'डेडराज' घराने में संबत् १८४२ में हुमा । इनके पिता दुलीचन्द कासनीबाव थे । सदामुखदास वड़े सत्सवी, झानी, धर्मात्मा व निस्त्रार्थ उपकारी थे । इनकी मृत्यु पुत्र-वियोग के कारण संवत् १६२३-२४ में हुई । सदामुखदास ने सात प्रत्यों की वचनिकार निर्म्य —अगवती आराधनात, तत्वार्थसूत्र, मृत्यु-महोत्सव, रत्नकरण्ड सावकाचार, प्रकंबार तत्रीत्र, समयसार नाटक, नित्य नियम बुआ ।
- १२ सुजानमल ये अयपुर नघर के प्रसिद्ध जौहरी ताराचन्द सेठिया के यहा सं० १०६६ को उत्थन हुए थे। इनके तीन छोटे भाई व एक दत्तक पुत अवाहरमल थे। सुजानमल को ने देतात्त्वर मुनि विनयचन्द महाराज से सं० १६५१ में दीक्षा बहुण की। सुजानमल को मृत्यु कु १६६६ में हुई। सुजानमल को ४०० पद सुने जाते हैं किन्तु खभी तक उपएक्ष केवल १६६ पद ही 'सुजान पद बाटिका' के नाम से प्रकाशित है। इनका पद सबह तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्तृतिया, उपदेश धोर चरित्र कथाएं। सुजानमल ने यद्यपि सभी तीपंकूरों के प्रति अपनी प्रदा व्यवस्थ की है किन्तु पार्थनाय के प्रति उनका अधिक सनुरात है.

मेरे प्रभु पार्श्वनाय दूसरो न कोई। अस्वसेन तात वामा सूत सोई। १२. बदावकु वारि— हिन्दी काव्य के विकास में बन्य कवित्रियों की तरह जैन कवित्रियों में भी सहत्वपूर्ण योग-दान किया। यदांप कुकतांनी मूरि सुन्दरी आदि कई जैन कवित्रियाँ हुई किन्तु उनमें जडावकुंबरि का स्थान सर्वोच्य है। वास्त्रावस्था में विषया हो जाने के कारण सर्वात से विरक्ति का स्तुत्रम कर २४ वर्ष की घरस्या में सं० १६२२ में इन्होंने जी रंभाजी से दीक्षा प्रहण की। जडावकु विर यदांपि जोषपुर, बीकानेर आदि स्थानों में भी रहीं किन्तु संवत् १६४० के बाद नेष-प्रवाति कील हो जाने के कारण इन्होंने प्रपत्ता स्थान वयपुर ही बना तिल्या। सं० १६७२ में इनकी मृत्यु हुई। बड़ावकुंवरि के यर 'स्तवनावनी' के नाम से प्रकाशित हैं। इनमें कथा, प्रध्यास के सर्तिरक्त जिन-स्ववन क्षीर उपयोग हैं।

यहां जयपुर के जैन साहित्य का संज्ञिप्त परिचय देते हुए स्वानाभाव के कारण प्रतिनिधि साहित्यकारों को चर्चा हुई है। नवल, माणिक, उदययन्त्र, मन्नालाल, पन्नालाल प्रमेक साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने जयपुर की घरा पर स्वतीण होकर स्वपने संय-रत्नों से मां भारती के विशाल प्रण्यार को भरा है।

# जैन दर्शन में सर्वज्ञता की संभावनाएँ

प्रो० दरबारीलाल जैन कोठिया एम० ए०, न्यायाचार्य, प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यालय. काशी

तज्जयति परं ज्योति. सम समस्तैरनन्तपर्यायै । दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥

— अमृतचन्द्र, पुरुषार्थसिद्युपाय १

पृष्ठभूमि :

भारतीय दर्शनों में चार्बाक कीर मीमांतक इन दो दर्शनों को क्षोडकर शेष सभी (न्याय-वैनीयक, सास्य-योग, वेदान्त, बौद्ध कीर जेन) दर्शन वर्षज्ञता की सम्भावना करते तथा पुनितयों द्वारा उसकी स्थाना करते हैं। साथ ही उनके सद्भाव में खागम-प्रमाण भी प्रदुर मात्रा में उप-विषय करते हैं।

सर्वज्ञता के निषेध में चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोण :

चार्वाक्यर्तन का वृष्टिकोस्स है कि 'यद्दृश्यते तद् प्रस्ति, यन्त दृश्यते तत्नास्ति' अर्थात् इत्रियों से वो दिन्ने यह है धीर जो न दिये वह नहीं है। पृथियी, जन, अप्ति और बायु वे बार भूत-तत्त्व ही दिवाई देते हैं, यतः वे है। यद उनके धारियंत कोई स्वाधित्य पर्याप्त पृंदिन्तीचर नहीं होता। यतः वे नहीं हैं। चवंत्रता किसी भी पुष्प में इन्द्रियों डारा जात नहीं है और समात

१. तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिश्चयवानिप ।

न स्वर्ग-देवताऽपूर्व-प्रत्यक्षीकरणे क्षमः ।।

<sup>---</sup> भट्ट कुमारिल के नाम से वृहत्सवंज्ञसिद्धि में उद्धृत

विवार्ष का स्थीकार उचित नही है। स्मरण रहे कि चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा अनुमानादि जीहें मन्मण नहीं भानते। इसलिए इस दर्शन में अतीन्द्रिय सर्वज्ञ की सम्भावना नहीं है।

नीमांसक दर्शन का मन्तव्य :

भीमांसकों का मन्तव्य है कि घर्म, प्रथमं, स्वयं, देवता, नरक, नारकी छादि भतीन्वय प्रथमं तो हैं, पर उनका ज्ञान वेद द्वारा ही सम्भव है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं। पुरुष रामादि-धीनों से पुस्त हैं भीर रामादि दोष पुरुष मात्र का रचमाव हैं तथा वे किसी भी पुरुष से सर्वया दूर महीं हो सकते। ऐसी हासत में, रामी-देवी-फवानी पुरुषों के द्वारा उन पर्मादि धतीन्द्रव पदार्थों का ज्ञान सम्भव नहीं है। शांवर स्वामी अपने शांवर-आप्ता (२-१-५) वें लिखते हैं:

'चोदना हि भूतं भवत्तं सविष्यन्तः सूक्ष्मं व्यवहित विप्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमवगम-वितमसं नात्यतः किञ्चनेन्द्रियमः ।'

इससे विदित है कि भीमांसकदर्शन सूक्ष्मारि जतीन्द्रिय पदायों का जान चौदना (वैद) द्वारा स्वीकार करता है, किसी इन्द्रिय के द्वारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं मानता । सवरस्वामी के परवर्ती प्रकाण्ड विद्वान भट्ट कुमारिल भी किसी पुरुष में सर्वजता की सम्भावना का घपने मीमांसा-स्लोकवातिक में विस्तार के बाज पुरवोर सण्डन करते हैं। पर वे इतना स्वीकार कर लेते हैं कि

> यज्जातीयै. प्रमाणैस्त यज्जातीयार्थदर्शनम । दध्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभत ।। यत्राऽप्यतिशयो दष्टः स स्वार्चानतिलंघनात । दूरसूक्मादिद्द्री स्थान्त रूपे श्रोत्रवृत्तितां ॥ वैजीप सासिशवा दष्टाः प्रज्ञा-मेधादिभिनं राः । स्तोकस्तोकान्तरत्वेन त्वतीन्द्रयदर्शनात ॥ प्राज्ञोऽपि हिनरः सुक्ष्मानवीन् द्रष्टं झमोऽपि सन् । स्नजातीरनतिक्रमान्नतिशेते परान्नरान ॥ एकशास्त्रविचारे तु दश्यतेऽतिशयो महान्। न तु बास्त्रान्तर ज्ञानं तन्मात्रेणैव लभ्यते ॥ नात्वा व्याकरणं दूर वृद्धिः शब्दापशब्दयो. । प्रकथ्यति न नक्षत्र-तिथि-ग्रहणनिर्णये ॥ ज्योतिविच्च प्रकृष्टोऽपि चन्द्रार्क-ग्रहसादिष् । न भवत्यादिशब्दाना साध्त्वं जातुमहीति ॥ दशहस्तान्तरे व्याम्नि यो नामोत्प्नृत्य गच्छति । न योजनमसी गन्तुं शक्तोऽम्यास शतैरपि ।। तस्मादतिशयज्ञानैरति दूर मतैरपि। न किञ्चिदेवाधिकं ज्ञातुं न त्वतीन्द्रियम ॥

कि हम केमज पर्यक्त का धरका पर्यक्ताता का निषेध करते हैं। यदि कोई पुरुष धर्मास्तिश्यक्त सम्ब सम्बन्धी जनकता है तो जाने, हमें उतमें कोई विरोध नहीं है। यथा —

> वर्मेज्ञत्व-निषेधस्तु कैवनोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विकानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥ सर्वे प्रमातृ-संबन्धि-प्रत्यकादितिवारणात् । केवलागमनाम्यत्वं स्टस्यते पृथ्यपापयोः ॥<sup>९</sup>

किसी पुरुष को घमंत्र न मानने में कुमारिल का तक यह है कि पुरुषों का अनुभव परस्पर विद्य एवं बाधिव देखा जाता है"। धत. वे उसके द्वारा धमधिमं का यवापे साक्षात्कार में नहीं कर सकते । वेद नित्य, अपीक्यंय और जिकालावाधित होने से उकका ही धमधिमं के माने में प्रवेश है ("भमें बोदनेव प्रनावम्")। ध्यान रहे कि बौद्धवंत्र में बुद के अनुभव-धीमिताल को अनवसंत में महंत के अनुभव-धीमिताल को अनवसंत में महंत के अनुभव-धिमाल को धनवर्षन में प्रवंद के अनुभव-धिमाल को धनवर्षन में महंत के अनुभव-धीमिताल को अनवसंत में महंत के अनुभव-धीमिताल को अनवसंत में महंत के अनुभव-धीमिताल को अनवसंत में महंत के अन्त पहला हम्प्ट है। उनहें अभी कृष्य माने प्रवाद का प्रवाद के स्वाद है। उनहें अभी क्षेत्र स्वाद के स्वाद स्वाद के शिव वेदशम्ब बक्षणा के देश के स्वाद स्वाद के स्वाद स्वाद स्वाद करते। भगवादि को नी वेद द्वादा है। धमीधनारि का माना प्रोद उपदेश राज्य है।

बौद्ध दर्शन में सर्वज्ञता की सम्भावना :

बीडरकांन में घिवधा भीर तृष्णा के क्षय से प्राप्त बोगी के परम प्रकवेजन्य धनुमुख पर वक्त विवार नवा है और उसे समस्त पदावों का, जिनमें धर्माधर्मीद प्रतीटिय पदार्थ भी सम्मितित हैं, साक्षास्कर्ता कहा गया है। दिग्नाम भादि बौड-चिन्तकों ने सुक्सादि पदार्थों के साक्षास्करण कप

[शेव मगले पृष्ठ पर]

इन दो कारिकाओं में पहली कारिका को औद विद्वान् वान्तरिक्षत ने तस्य संप्रह (का॰ ३१२८) में और दूसरी तथा पहली दोनों कारिकाओं को धनन्त्रयोग ने बृहस्सवँससिद्धि (प॰ १३६) ने उद्धत किया गया है।

सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलोनेति का प्रमा । ताबुभौ यदि सर्वज्ञौ मतभेदः कथ तयो ।।

<sup>—</sup> विद्यानन्द, बध्ट स०, पृ० ३ पर उद्धृत

३. जपदेशो हि बुढायेर्सगांधमीदिगोचरः। धन्यया चोपपात सर्वजो यदि नाजवत् ॥ बुढाययो खन्यकास्तेयां नेदायशंगवः। उपदेशः कृतोऽस्तेव्यांनिहादेव केवतात् ॥ येऽपि मन्वाययः सिक्काः प्राचान्येन नवीविदान् ॥ नयीविदालितस्यात्ते वेदप्रस्वोतस्यः॥ नरः कोऽयत्ति सर्वज्ञः च च सर्वज्ञः स्थपि ॥ सम्बन्धं स्वस्त्रुवनेत प्रतिवासायमेव तत् ॥

अर्थ में सर्वज्ञता को निहित प्रतिशदन किया है। परन्तु बुद्ध ने स्वयं अपनी सर्वज्ञता पर जोर नहीं दिया है। उन्होंने कितने ही जतीन्द्रिय पदार्थों को अध्याकृत (न कहने योग्य) कहकर उनके विषय में भीन ही रखा । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे अस्तीन्द्रिय पदार्थ का सामात्कार या मनुभव हो सकता है। उसके लिए किसी धर्म-पुस्तक की श्ररण में जाने की आव-प्रमुक्ता नहीं है। बौद्धतीकिक धर्मभीति ने भी बुद्ध को धर्मन ही बतनाया है और सर्वज्ञता को मोक्षमांने में सनुप्योगी कहा है:

> तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । कीट-सक्या-परिज्ञाने तस्य न ववीपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः प्रमारणसमाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥

> > ---धर्मकीति, प्रमाणवास्तिक २-३१, ३२

'मोक्समार्ग में वपयोगी ज्ञान का ही विचार करना वाहिए। यदि कोई जगत् के कीड़े-मकोड़ों की सख्या को ज्ञानता है तो उससे हमें क्या लाभ ? घतः जो हेव धौर उपादेय तथा उनके उपायों को जानता है वही हमारे लिए प्रमाण-ग्रान्त है, सबका ज्ञानने वाला नहीं।'

यहाँ उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने जहां धर्मज का नियंध करके सर्वज के सद्भाव को इस्ट प्रकट किया है वहां धर्मकीति ने ठीक उसके विपारीत धर्मज को सिद्ध कर सर्वज का नियंध माग्य किया है। शान्तरिशत और उनके शिध्य कमनशील बुद्ध में धर्मजता के साथ ही सर्वजता की भी सिद्धि करते हुए देखे जाते हैं। पर वे भी धर्मजता को प्रकृष और सर्वजता को प्राथिषक

> सिसाधियवतो योऽर्यः सोऽनया नाभिधीयते । यस्तुच्यते न वसिद्धौ न किञ्चदस्ति प्रयोजनम् ॥ यदीयागमसरपत्यसिद्धौ वस्त्रेतरेपते । न सा सर्वेत्रसामाग्यसिद्धमात्रेच लम्बते ॥ यावस्तुद्धौ न सर्वेत्रसावस्त्रचन मृता । यत्र कचना तर्यवे सिद्धौ तत्त्रस्तरा कुतः ॥ ग्रन्थसिमान हि सर्वेत्र वस्त्रस्तरा कुतः ॥ ग्रन्थसिमान हि सर्वेत्र वस्त्रस्तरा कुतः ॥ समावाधिकरस्ये हि तयोरंगामिभावता भवेत् ॥

ये कारिकाये अनन्तकीर्ति ने अपनी वृहत्सर्वज्ञसिद्धि में कुमारिल के नाम से उद्धृत की हैं।

१. देखिए, मज्भिमनिकाय २-२-३ के चूलमालुंक्यसूत्र का संवाद ।

 स्वर्गापवर्गसम्बाप्ति हेतुज्ञोऽस्तीति गम्यते । साक्षान्न केवल किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ॥

— तत्व सं० का० ३३०६

बतलाते हैं । इस तरह हम बौद्ध दर्शन में सर्वजता की सिद्धि देखकर भी बस्तुतः इसका विशेष क्ल हेबोपादेय सत्वज्ञता पर ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। न्यायवैशेषिक दर्शन में सर्वज्ञता की सम्भावना :

न्याय-वैशेषिक ईहवर में सर्वज्ञत्व मानने के श्रतिरिक्त दूसरे योगी-श्रात्माधों में भी उसे स्वीकार करते हैं? । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व प्रपवर्ग-प्राप्ति के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह योग तथा घारममन: संयोगजन्य गुण ग्रववा ग्रणिमा ग्रादि ऋदियों की तरह एक विभूतिमात्र है। मुक्तावस्था में न भारममनः संयोग रहता है भीर न योग। मतः ज्ञानादि गुणों का उच्छेद ही जाने से बहां सर्वज्ञता भी समाप्त हो जाती है। हां, वे ईश्वर की सर्वज्ञता झनादि धनन्त स्रवस्य मानते है।

सांख्य-योगदर्शन में सर्वजता की संभावना :

निरीव्यरवादी सांस्य प्रकृति में ग्रीर ईश्वरवादी योग ईश्वर में सर्वज्ञता स्वीकार करते है। सांख्यकों का मन्तव्य है कि ज्ञान बृद्धितत्व का परिस्ताम है और बृद्धितत्व महत्तृतस्व तथा महत्-तस्व प्रकृतितस्व का परिणाम है। स्रतः सर्वज्ञता प्रकृति में पर्यवसित है और वह अपवर्ग हो जाने पर समाप्त हो जाती है। योगदर्शन का दृष्टिकोण है कि पुरुष विशेष रूप ईदवर में कि दिख सर्वज्ञता है और योगियो की सर्वज्ञता, जो सर्वविषयक 'तारक' विवेक ज्ञान रूप है, ग्रापवर्ग के बाद नष्ट हो जाती है। ग्रपवर्ग भवस्था में पुरुष चैतन्य मात्रा में, जो ज्ञान से भिन्त है, भवस्थित रहता है '। यह भी भ्रावण्यक नहीं कि हर योगी को वह सर्वज्ञता प्राप्त हो। ताल्पर्य यह कि इनके यहां सर्वज्ञता की सम्भावना तो की गई है पर वह योगज विभूतिजन्य होने से स्ननादि अनन्त नहीं है, केवल सादिसान्त है।

#### वेदान्तदर्शन में सर्वज्ञता :

वेदान्तदर्शन में सर्वज्ञता को अन्त.करणनिष्ठ माना गया है और उसे जीवन्युक्त दशा तक स्वीकार किया गया है। उसके बाद वह छूट जाती है। उस समय अविद्या से मुक्त होकर विद्यारूप शुद्ध सच्चिदानन्द बह्म कारूप प्राप्त हो जाता है घीर सर्वज्ञता झात्मज्ञता में विलीन हो जाती है। अथवा उसका अभाव हो जाता है।

- १. 'मुख्य हि तावत् स्वर्गमोक्ष सम्प्रापक हेतुज्ञत्वसाधनं भगवतोऽस्माभि. क्रियते । यत्पुनः प्रशेषार्थं परिज्ञातृत्व साधनमस्य तत् प्रासिकम् ।'
  - तत्व स० प० प० ६३
- २. 'ग्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युनतानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मानाराकाश-दिक्काले परमाणुवायुमनस्यु तत्समवेत गुणकर्म सामान्य विशेषु समवाये चावितयं स्वरूप दर्शनमृत्पद्यते, वियुक्तानां पुनः .....।'
- प्रशस्तपाद भाष्य, पु० १८७ ३. 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः ।'
  - - -यो० सू०
- ४. 'तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम् ।' ---यो० सु-१-१-३

जैनदर्शन में सर्वज्ञता की संभावनाएँ :

जैनदर्सन में जान को घाटमा का स्वरूप घववा स्वाभाविक शुण माना गया है । धीर उसे स्वाप अवाधक वतनाया गया है । यदि आत्मा का स्वभाव जल (आनना) न हो तो वेद के द्वारा भी नुक्ष्मादि अये का जान नहीं हो सकता । भट्ट घढन दू ने सिला है "कि ऐसा कोई सेय नहीं, जो अस्वभाव धात्मा के द्वारा जाना न जाय । किसी विषय में ध्वजता का होना झानावरण तया मोहा दिरोषों का कार्य है। जब जान के अविवस्थक जानावरण तवा मोहा दिरोषों का कार्य है। जब जान के अविवस्थक जानावरण तवा मोहा दिरोषों का कार्य हो जाता है हो बिना क्लावट के एक साथ समस्त जेयों वा जान हुए विचा नहीं रह सकता । ही को सर्वजता कहा गया है। जैन मनीपियों ने आरम्भ के निकास धीर निकासकरों समस्त पदार्थों के प्रत्यक्त जान के प्रयं में इस संवस्त त्यां हो । यानम प्रयां व तर्क प्रयों में हम मंत्र अववादा साथ हो में हम तर्व प्रयोग है में स्वरूप जान के प्रयं में इस सर्वजता को परंवतिक जाना है। यानम प्रयां व तर्क प्रयोग हम स्वरूप संवता का प्रतिचारन एवं उपचादन मिनता है। यह प्रवस्त जान समस्त लोको, समस्त जोवों और सन्य समस्त पदार्थों के सर्वया एक साथ जानते व देखते हैं। "

आचारान पुत्रों में भी वही जयन किया गया है? । महान् विन्तक कीर लेखक कुन्दकुत्त्व ने भी तिला है कि अभवभा के अवस्त्र केवल झान बतेनार, मूत, भविब्बल, सुम्म, स्पबहित झाबि सब तरह के जो में को पूर्वच में पुग्पन् जानता है। जो जिकास चीर विलोककर्ती समूर्व पदायों को नहीं आनता वह कमनत पर्याची वाले एक उच्च को भी पूर्वच्या नहीं

१. 'उपयोगो लक्षणम् ।' —तत्वार्थं मू० २-८

२. 'न खलु जस्वभावस्य किञ्चद्गोचरोऽस्ति यन्न क्रमेत, तत्स्वभावान्तर प्रति-वैद्यात्।' ——ग्रस्ट श० अस्ट स० पृ० ४६

३. 'णाण सपरपवासय ।'-- कुन्दकुन्द, प्रवचन सा० १

४. 'समं भयव उप्पण्णणाणदिरसी......सुक्वलोए सब्बलोए वे सब्बभावे सम्ब
 सम जाणदि पस्सदि विहरदि ति ।' —पट्ल० पयदि० सू० ७०

५. 'से भगवं प्रिरिह जिणो केवली सब्बन्तु सब्बभावदिसीः । । सब्बलोए सब्बजीवाण सब्बभावाइ जाणमाणे पासमाणे एव च एा विहरइ ।' — आचारांग सु० २-३

६. ज तक्कानियमिदर जाणदि जुगव समत दो सञ्च । घरच विश्वत्तविसमं तं णाणं साइञं भण्यं ।। जो ण विजाणदिजुगवं घरचे ते कालिने तिहुवणरचे । णाटु तस्सण सक्सं सपंज टब्वमेलं वा ।। रब्बमणतप्जयमेकमणं ताणि दस्ब आणादि । ए। विजाएदि जदि जुगवं कम तो दन्वारिए जाएएदि ।।

<sup>---</sup>प्रव० सा० १-४७, ४८, ४६

वान सकता और वो धनन्त पर्यायवाने एक इब्ध को नहीं बानता, वह समस्व इम्पों को कैंसे एक साय बान सकता है ?"—प्रसिद्ध विचारक मगवती भाराधनाकार खिलायें । धीर धावस्यक निर्मुं सितकार मद्रवाहुँ वह स्पष्ट और प्राञ्जल खल्दों में सर्वज्ञता का प्रवल समर्थन करते हुए कहते हैं कि 'बीतराग मणवान तीनों कालें, अनन्त पर्यागों से सहित समस्त क्षेपों और समस्त सोकों को सुपपत जानते व देखते हैं।"

प्रागमयुग के बाद जब हम ताहिक गुग में घाते हैं तो हम स्वामी समन्तमद्र, विडिसेन सक्तंत्र, हिराद्र, पात्रस्थामी, बीरतेन, विवानन, प्रमावन्द्र, हेमवन्द्र प्रभृति नैत ताहिकों को भी सर्वज्ञता का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते हैं। इनमें धनेक लेखकों ने तो खंडका को भी स्वाप्तमा का प्रवल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते हैं। इनमें सम्तन्त के लिखकों ने तो खंडका की शाया की स्वाप्तमा माना, सर्वज्ञ विज्ञाव परोक्षा कहा गया है? प्रकलक्षेत्र की विज्ञिविनक्ष्यपत्र सर्वज्ञासिद्ध विवानन्द की आप्त परोक्षा, प्रमत्तकीर्ति की लायु व बृहत्सवंत्र सिद्धियां, वादीमित्तह की स्याद्यप्त विविवानक्ष्य स्वाप्त परोक्षा कहा तथा है? प्रवल्त के स्वाप्त पर्वाप्त कर्म का स्वाप्त कर्म का स्वाप्त कर्म का स्वाप्त कर्म स्वाप्त स्वाप्त कर्म स्वाप्त स्वाप्त

सर्वज्ञताकी स्थापनामें समन्तन्द्र ने युक्ति दी है वह बड़े महत्व की है। वे कहते हैं कि सूरमादि अतीन्द्रिय पदार्थभी किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे धनुसेय हैं। असे प्रांग । उनकी वह युक्ति यह हैं:

> मूक्ष्मान्तरितदूरार्था, प्रत्यक्षाः कस्यिच्छया । स्रनुमेयत्वनोऽन्यादिरिति सर्वज्ञ-संस्थितिः ॥ — स्रा॰ मी॰ का॰ ४.

समन्तमः एक दूसरी युनित के द्वारा सर्वज्ञता के रोकने वाले प्रवातादि दोवों भीर ज्ञानावरणादि प्रावरणों का फिली प्रावरणों को किसी प्रावरणों के प्रावरणों को किसी प्रावरणों को किसी प्रावरणों को स्वर्ण के जाता है, न्याँकि उन मि अन्यन स्थानात्ता देशी जाती है। जैसे स्वर्ण में बाह्य और प्रान्यन्तर दोनों प्रकार के मलों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रति वंधकों के हट जाने पर अस्वभाव भारता के निए कोई ज्ञेय-भन्ने व नहीं रहता। असों का भन्नान या ती भारता में उन तब जोयों को जानने की तामध्ये न होने के होता है भीर या ज्ञान के प्रतिवस्थकों के रहने से होता है। पूर्ति आसा ज्ञान के प्रतिवस्थकों के रहने से होता है। पूर्ति आसा ज्ञान के स्वर्ण के स्वर्ण मही प्रतिवस्थकों का भ्रावपाद्या प्रतिवस्थकों का भ्रावपाद प्रतिवस्थकों का भ्रावपाद प्रतिवस्थकों का

१. पस्सदि जाणदि ण तहा तिणि वि काले सयज्ज ए सन्वे ।

तह वा लोगमसेसं पस्तदि भयवं विगय-मोहो ॥ — भ० आ० गा० ९१४९

२. संभिष्णं पासतो लोगमलोगं च सव्वध्रो सब्वं ।

तं गरिव जं न पासद भूवं भव्वं भविस्सं च ।। —आवश्य० नि० गा० १२७ ३. अकलंक, प्रष्टश०-प्रष्टस०

ज्ञबों का ज्ञान न हो। <sup>1</sup> उनका वह प्रतिपादन निम्न प्रकार है: टोषावरणयोहीनिनश्चेषाऽस्पतिशायनात्। क्वचिद्याय स्वद्रुपयो बहिस्त्नमंत्रकाय. ॥ स्वोतस्पादकायोहित्सम्बद्धाराज्ञियोष्ट्रसम्बद्धाराज्ञियोष्ट्रसम्बद्धाराज्ञियोष्ट्रसम्बद्धाराज्ञ

स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रविरोधिवाक्। श्रविरोधो गृदिष्टं ते प्रसिद्धे न ने बाष्यते ॥

- ग्राप्तमी० का० ५, ६

समन्तभद्र के उत्तरवर्ती सुक्ष्म चिन्तक धकलंकदेव ने सर्वज्ञता की संभावना में जो महत्व ] पूर्ण मुनित्वा दी है उनका भी यहा उल्लेख कर देना धावस्थक है। अकलंक की बहुली प्रुप्तित यह है कि धारमा में समस्त पदायों को जानने की सामर्थ है। इस सामर्थ के होने ही की हैं दुल्लवियों वेद के द्वारा भी मुह्मादि जोगों को जानने में समर्थ हो। सकता है, ध्ययथा नहीं। हो, यह अवदय है कि ससारी-जबस्था में ज्ञानावरण से धावूत होने के कारण ज्ञान है सब जोगों को नहीं जान पाता। जिस तरह हम लोगों का ज्ञान सब जेयों को नहीं जानता, बुख सीमितों को ही जान पाता है। पर जब ज्ञान के प्रतिवन्धक कमीं (आवरणों) का पूर्ण क्षय हो जाता है तो उस विशिष्ट हिन्दान-पंत्र और धारममात्र सापेश ज्ञान को, जो स्वय ध्यान्यकारी भी है, समस्त ज्ञेयों को जानने में क्या बाधा है। 2

उनकी दूसरी युक्ति यह है कि यदि पुरुषों को धर्माधर्मीद झतीन्द्रिय ज्ञेयों का ज्ञान न

१. यहाँ घ्यान देने योग्य है कि समन्तभद्र ने झान्त के झावस्यक ही नहीं, अनिवार्य तीन गुणो (बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोषदेशकता) में सर्वज्ञता को प्राप्त की अनिवार्य विधेषता बतनाया है—उसके बिना वे उसमें झान्त का ध्रसम्भव बतनाते हैं:

> आप्तेनोच्छित्र दोवेग् सर्वज्ञेनागमेशिना। भवितव्य नियोगेन नान्यया ह्याप्तता भवेत्॥

— रत्न क० इलोक ४

२. कचाञ्चेत् स्वप्रदेशेषु स्थात्कर्म-गटताच्छता। संवारिकां तु जीवनां यत्र ते चहुरादयः।। साक्षात्कर्तुं विरोधः कः सर्वयावरसास्यये। सत्यमयं तथा गर्व ययाऽपृद्धा अवित्यति।। सर्वार्थप्रहुणः सामर्थ्याच्येतत्वप्रतिवन्त्रियनाम्। कर्मणां विषये कस्मात् सर्वार्मत्वत्तृ त वश्यति।। महार्थि गतयः सर्वा मुख्यदुखादि हेतवः। येन सावात्कृतास्त्रेन किन्त सावात्कृतं जयस् ।। सस्यावरस्य विच्छेदे ब्रेसं किम विषय्यते। प्रप्राप्यकारिस्सत्सात् सर्वार्मवांकृतम् ॥

न्यायविनिश्चय का० ३६१, ३६२, ४१०, ४१४, ४६५

हो तो सूर्य, बन्द्र प्रादि ज्योतिवंहों की यहण यादि सविष्यत् दशायों वीर उनसे होने बाले युभायुभ का प्रवित्यादी उनसेवा की हो सकेगा? दीदयों की व्यवेशा निए विना ही उनका अतीदिव्यायें विषयक उनदेग सत्य और गवार्थ स्पष्ट देखा जाता है। घववा जिस्त तरह सत्य कर्याद हिस्सादी की सहायता के बिना ही मान्योराज्यादि लाग का गयार्थ नोष कराता है उती
तरह सर्वज का जान भी वातीन्द्रिय पदार्थों में संवादी और स्पष्ट होता है। और उनमें इंद्रियों को
प्राधिक भी सहायता नहीं होती। इंद्रियों तो वास्तव में कम जान को ही कराती हैं। वे कष्मिक
स्थार सर्वविषयक जान में उसी तरह वाषक हैं किस तरह मुन्दर प्रासाद में बनी हुई लिइकियां कम
प्रकाश को ही लाती हैं और सब प्रोर के प्रकाश को रोक्ती हैं।

स्रकलंक की तीसरी मुक्ति यह है कि जिस जकार परिमाण प्रागु-परिमाण से बहुता-बहुता धाकास में महापरिमाण या बिमुत्व का क्य ने नेता है, क्यों कि उसकी तरतमता देखी जाती है। उसी तरह जान के जरूप में भी तारतम्य देखा जाता है। अर्थ. जहा वह जान सम्पूर्ण अवस्था (चिर्तिस्थयपने) को प्राप्त हो जाय वही सर्वजता था जाती है। इस सर्वजता का किसी व्यक्ति सा समाज ने टेका नहीं निया। बहुतो अरबेक साथक को प्राप्त हो सक्ती है।

निष्कर्षयह है कि आत्मा 'अ' ज्ञाता है भीर उसके ज्ञान-स्वभाव को उकने वाले प्राव-रण दुर होते हैं। ध्रतः स्रावरणों के विच्छित्र हो जाने पर जस्वभाव धात्मा के लिए फिर क्षेष

१. गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥

<sup>&#</sup>x27;'मस्ति सर्वज्ञः सुनिश्चिता सम्भव द्वायकप्रमाणत्वात्, सुखादिवत्''

जानने कोग्य क्या रह जाता है? धर्मातृ कुछ भी नही। प्रप्राप्यकारी ज्ञान से सकलार्य-विययक ज्ञान होना प्रवरमप्राधी है। शंद्रिया और मन सकलार्थ परिज्ञान में साथक न होकर बायक है। वे जहीं नहीं हैं और धावरणों का पूर्णत. प्रभाव है वहा प्रैकालिक भीर त्रिजीकवर्ती यावतृ क्षेयों का साक्षात ज्ञान होने में कोई बाया नहीं है।

भा० बीरमेन भौर भा० विद्यानन्द ने भी इनी भागय का एक महत्वपूर्ण रुलोक प्रस्तुत करके उसके द्वारा जन्यभाव भारमा में सर्वजना की सम्भावना की है। वह स्लोक यह है:

> ज्ञो जेये कथमजः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाह येऽभिदीहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥

—जयधवला, पृ**०** ६६, म्रष्ट स० पृ० ५०

सिन में दाहकता हो और टाझ-इंधन सामने हो तथा बीच में कोई रुकायट न हो तो सिन अपने राहुय को क्यों नहीं जनावेगी ? ठीक उसी तरह सास्माज (बाता) हो, भीर बेय सामने हो तथा उनके बीच में कोई रुकायटन रहे तो जाता उन जोयों को क्यों नहीं जानेगा ? आवरणों के सनाव में जस्काल सास्मा के लिए सासम्नता और दूरता ये दोनों भी निरयंक हो जाती है।

धन्त में यह कहते हुए धपना निवन्ध समाप्त करते हैं कि जैनदर्शन में प्ररोक धारमा में सावरणों भीर दोधों के अभाव में सर्वजता का होना धनिवार्ध माना याया है। वेदानदर्शन में माम्य धारमा की सर्वज्ञता से जैनदर्शन में सर्वज्ञता में सिर्फ इतना ही घनतर है जिनदर्शन में सम्बद्धा को धान्त करने वाले धावरण धीर दोधा निष्या नहीं है, जबकि वेदानदर्शन में उसी को निषया कहा गया है। इसके धलावा जैनदर्शन की सर्वज्ञता जहा सादि धनन्त है और प्ररोक पुरू धारमा में बहु प्यक्न्युक् विद्यमान रहती है, धतएव धनन्त सर्वज्ञ हैं वहीं वेदान्त में मुक्त धारमाएँ अपने पुषक् धारमत्व को न रसकर एक धदितीय सनातन ब्रह्म में वित्रीन हो जाते है और उनकी सर्वज्ञता धन्त-करण-मन्यक्ष तक रहती है, बाद को बहु नष्ट हो जाती है या ब्रह्म में ही उसका

श्री सम्यूणीनस्त्री वे ' जीनों की सर्वजाता का उल्लेख करते हुए उसे शास्मा का स्वभाव न होने की बात कही है। उनके सम्बन्ध में हतना ही निवेदन कर देना पर्याप्त होगा कि जैन माम्यतानुसार सर्वज्ञता झारमा का स्वभाव के श्रीर शहेत (वीजनुष्तन) धवस्था में पूर्णनया शकट हो जाती है तथा वह मुक्तावस्था में भी अनतकाल तक विषयान रहती है। 'सत् का विनास नहीं और असत का उत्पाद नहीं' इस सिद्धांत के अनुसार आस्मा का कभी भी नाश न होने के कारण उसकी स्वभावभृत सर्वज्ञता का भी विनास नहीं होता। स्रताप्त अहंत् घवस्था में प्राप्त समत चलुख्य (भानत्रवंत, अनतज्ञात, अनतन्त्रवृत्त और अनतजीय) के अनतपंत अनतज्ञान हारा इस स्वभावभृत त्रवंत्रता में शास्त्रव (श्रीकृत की प्रपेक्षा अनादि अनन्त और व्यक्ति में शास्त्रव (श्रीकृत की प्रपेक्षा अनादि अनन्त और व्यक्ति में शास्त्रव (श्रीकृत की प्रपेक्षा अनादि अनन्त और व्यक्ति की अपेक्षा सादि अनन्त ) स्वीक्षार किया गया है।

६ मन्तूबर १६६४ को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित अ० भा० दर्शन परिषद का उदबाटन करते हुए दिया गया भाषण ।

### मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मिक्त इाव प्रेमसागर जैन एमव एवं, पी-एचव डीव, जैन सालेस, बडीत

डा० प्रेमसागर जैन, समाज के उदीयमान सिद्धहरत लेखक है। जैनमिक्त काव्य पर उच्चकोटि का निजन्य प्रस्तुत करने के कारण बाप बाक्टरेट की उपाणि से विश्वपित हुए हैं। जैन किया ने विभिन्न विषयों गर रचनाएं की हैं। जन-साधारण की बोजी में काव्य-रचना कराजा जैन साहित्यकार प्रपता गौरत सम्भन्ने थे। ग्रही कारण हैं कि जैन कवियों ने हिन्दी में प्रपार जैन-साहित्य की रचना की हैं। प्रस्तुत निजन्य में इस माज को मुद्दर डंग से दर्शाया है कि नारिया प्रेम की प्रतीक होती हैं; उनका हृदय कोमल घीर सरस होता है। उसमें प्रमम्भाव को सहसहाने में देर नहीं सजती। इसी प्रकार भक्त काला भाव से धीर सगवान प्रिय क्ए से। यह दाम्यय भाव का प्रेम जैन कवियों की रचना में भी पाया जाता है। विद्वान लेखक ने इस भाव का विस्तार से प्रतिपादन विषया है।

भिक्तरत का स्थायी-भाव भगवडिययक धनुराग है। इसीको खाण्डित्य ने 'परानुरिक्तर' कहा है। 'परानुरिक्त: मभीर धनुराग को कहते है। गम्भीर धनुराग हो भ्रेम कहलाता है। चैतन्य सहाप्रपु ने रित ध्रपवा धनुराग के गाड़े हो जाने को ही 'भ्रेम' कहा है। 'भिक्तरसामृत सिक्तु में लिखा है, 'पम्पडश्मृणित स्थाप्तो ममस्वातिष्योचित:। भाव: स एव सान्द्रारमा बुधै: भ्रेम निगवते ।''

प्रेम दो प्रकार का होता है— लोकिक घीर खलीकिक । सगबद्विषयक धनुराग फ्रलौ-किक प्रेम के अन्तर्गत प्राता हैं। यद्याप समावान का घयतार सानकर, उसके प्रति लौकिक भ्रेम का भी धारोपण किया जाता है, किन्तु उसके वील प्रतिकिकत्व सर्वेव थिए। रहता हैं। इस भ्रेम में समूचा प्रात्म-समर्पण होता है थीर श्रेम के प्रत्यागमन की भावना नही रहती। धलीकिक भ्रेम-का अन्य तत्मीनता ऐसी विनक्षण होती है कि द्वैय भाव ही मृत हो जाता है, फिर प्रेम के प्रतीकार का भाव कहा रह सकता है।

नारिया प्रेम की प्रतीक होती है। उनका हृदय एक ऐसा कोमल धौर सरस स्थल हैं, जिसमें प्रेम भाव को सहलहारे में देर नहीं लगती। इसी कारण भवत भी कारता-भाव से भगवान की आराधना करने में घपना छानाय समस्यात है। भक्त 'तिथा' बनता है धौर भगवान 'रिया'। यह राष्ट्रय भाव का प्रेम जैन किवयों की रचनाधों में भी उपलब्ध होता है। बनारसी-दास ने भगने 'फप्यात्य गीव' में झात्या को नायक और 'सुमति' को उसकी पत्नी बनाया है। पत्नी पत्नि के वियोग में इस भांति तड़क रही है, जैसे जन के बिना मछती। उसके हृदय में पति

१. शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, १।२, पृ० १

२. चैतन्य चरितामृत, कल्याण, भक्ति श्रंक, वर्ष ३२, श्रंक १, पृ० ३३३

श्री रूप गोस्वामी, हरिभिवत रसामृत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर बास्त्री सपादित, ग्रन्धुत ग्रथमाला कार्यालय, काशी, वि० गं० १६८८, प्रथम सस्करण, १।४।१

से मिसने का बाब निरन्तर बढ़ रहा है। बह घपनी समता नाम की ससी से कहती है कि पित के दर्धन पाकर में उसमें इस तरह मन हो आकर्मी, जेंसे बूंद दरिया में समा जाती है। मैं समंत्रा खोकर रिघर से मिसनों, जैंसे को बोना मरू कर पानी हो जाता है। " मन्त में पति तो उस समंत्रा खोकर रिघर से मिसने में उस उससे मिसने कर के प्रतिकृति के स्वीविध से सिर्म के ही मिस करा, सोर वह उससे मिसने इस प्रतार एक में ही मिस मा ती है। यह करत्रित है सीर पिय सम्ता है। यह करत्रित है सीर पिय सम्ता है। यह करत्रित है सीर पिय सम्ता है से प्रतार पिय सुक्त मोन है सीर पिय सुक्त मोन से स्वीविध से सिर्म सिर्म से सिर्म से सिर्म से सिर्म सिर्म से सिर्म से सिर्म से सिर्म

किन ने मुमति रानी को 'रापिका' माना है। उसका सौन्दर्य और चातुर्य सब कुछ राया के ही समान हैं। वह रूप-सी रसीनी हैं धौर अस रूपी ताले को स्रोलने के लिए कीली के समान है। ज्ञान-पानु को जन्म देने के लिए प्राची हैं धौर आरस-स्थल में रमने वाली तच्ची निमृति है। अपने पाम की खबरदार और राम की रसनहार है। ऐसी सन्तों की मान्य, रस के पम और सन्यों में प्रतिस्थित धौर शोभा की प्रतीक राधिका समित रानी है।

मैं विरहित पिय के आधीत
 त्यों तलकी उसों जल दिन सीन ॥६॥

होहुँ मगन मै दरशन पाय

ज्यों दरिया में बूंद समाय ।।१।। विद्य को मिलो स्वयनयो खोग

भियं का भिलाभयनपा खाय मोला गल पाणी ज्यों होया।१०॥

— बनारसी विलास, श्रध्यात्म गीत, पृ० १६१

पिय मोरे घट मैं पिय माहि, जलतरण ज्यों दुविधा नाहि।
 पिय मो करता में करतूर्ति, पिय झानी मैं झान विभूति।
 पिय सुलसागर में सुल-सीव, पिय शिवमदिर मैं शिवनीव।
 पिय बह्या में सरस्वित नाम, पिय माधव मो कमला नाम।

पिय शकर मैं देवि भव।नि, पिय जिनवर मैं केवल बानि ॥ — देखिए वही, अध्यात्म गीत, प० १६१

३. रूप की रसीली अन कुलप की कीली

शील सुधा के समुद्र भीति सीलि सुखदाई है। प्राची ज्ञान-मान की ग्रजाची है निदान की

सुराची निरवाची ग्रौर सांची ठकुराई है।

घाम की खबरदार राम की रमनहार

राघा रस पथनि में ग्रन्थन में गाई है। सतन की मानी निरवानी रूप की जिसानी

सतन का माना ।न स्वाना रूप का ानसाना यातै सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है।।

-- बनारसीदास, नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, दमोह, पृ० ७६

सुमति धयने पति 'चेतन' से प्रेम करती है। उसे सपने पति के सनन्त झान, यस और वीर्य वाले पहलू पर एक निष्ठा है। किन्तु वह कर्मों की कुसंपति में पड़कर सटक गया है। सतः वहें ही मिठास मरे भें से दुलराते हुए नुमति कहती है, 'हे लाल सुस किन्नके साथ कहां लगे किरते हो। साज तुम आन के महल में क्यों नहीं साते। तुम सपने हृदय-तल में झान-दृष्टि स्रोल कर देखो, दया, सामा, समता भीर शान्ति जैसी सुन्दर रमिछियों तुम्हारी सेवा में खड़ी हुई है। एक से एक मनुष्य कर वाली हैं। ऐसे मनोरम वातावरण को मूलकर साथ कहीं न बाहए। यह मेरी सहज प्राप्त में है।

बहुत दिन बाहर भटकने के बाद चेतन राजा आज घर घा रहा है। सुप्रित के झानन्य का कोई ठिकाना नहीं हैं। बयों की प्रतीक्षा के बाद पिय के धागमन की बात मुक्कर भना कीन प्रतान न होती होगी। चुनित धाङ्कादित होकर घपनी सखी ते कहती है, 'हु सबी देखा घाज चेतन घर मा रहा है। जह मानी कान तक दूबरों के बच में होकर पूमना फिरा, अब उसने हमारी मुख सी है। घब तो वह भगवान जिन की घाजा को मानकर परमानन्य के नुष्पीं को बाता है। उसके जन्म-जन्म के पाय भी पतायन कर बये हैं। धब नो उसने ऐसी युक्ति एच ली है, जिससे उसे सार में फिर नहीं धाना पड़ेगा। जब यह घपने मनमाये परम धव्यंदित सुख का

पित को देखते ही पत्नी के धन्दर से परायेपन का प्राव दूर हो जाता है। हैत हुट जाता है और अर्ड त उत्तरन हो जाता है। हैता हो एक माव बनारतीदान ने उपस्थित किया है। पुमित चेतन से कहती हैं 'है प्यारे चेतन ! तरी और देखते ही परायेपन की गगरी पूर पारे देखिया का मौचल हट गया और नमूची नज्जा पत्मायन कर गई। कुछ समय पूर्व चुन्हारी साह भ्राते ही मैं पुन्हें कोजने के लिए अकेती ही राज-पय को छोड़कर भ्रमायह कान्तार में पुष्ट पड़ी

१. कहा-कहां कीन संय लागे ही फिरत लाल, माबी वयों न माज तुम ज्ञान के महल में ।
नैकह विलोकि देखी मन्तर सुदृष्टि सेती, कैती-कैंगी नीकी नारि ठाड़ी हैं टहल में ।
एक तें एक बनी सुन्दर सुरूष पनी, उपमा न जाय नती बाम की चहल में ।
ऐसी विधि पाय कहूं भूति और काण कीजे, एती कह्यां मान लीजे बीनती सहल में ।
— "मैं मां भगवतीदात, बहाविलास, जैनप्रस्य रत्लाकर कार्यालय, बन्धई,
द्वितीयावृत्ति, सन् १२२६ ईं०, सतम्रष्टोत्तरी, २०वी पद्य, पृ० १४

२. देखों मेरी सखी ये आज चेतन घर आई। काल अनादि फिर्यो परवझ ही, घव निज सुवहि चितावें ।।१।। दे० जनम जनम के पाप किये जे, ते खित माहि बहावें । श्री जिन माजा सिर पर घरतो, परनान्य गुण गावें ।।२।। दे० देत बलांबुलि जगत फिरन को ऐसी बुगति बनावें । विश्वसे मुख निज परम मखंदित, भैया सब मन माने ।।३।। दे०

<sup>---</sup>देखिये वही, परमार्थ पद पंक्ति १ वो पद, पु० ११४

यी। यहाँ काया नगरी के भीतर तुम अनन्त बल धौर ज्योति वाले होते हुए भी कमों के झावरण मैं लिपटेपडे थे। अब तो तुम्हें मोह की नींद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए।"<sup>3</sup>

एक सबी सुमित को लेकर, नायक चेतन के पान मिलाने के लिए गई। पहले दूतियाँ ऐसा किया करती थीं। बहाँ वह सबी भपनी बाला सुमित की प्रश्ना करती थीं। बहाँ वह सबी भपनी बाला सुमित की प्रश्ना करते हुए चेतन से कहती हैं, "हे लालत ! में अमोलक बाल लाई हूँ। तुम देखों तो वह कैसी अनुपम सुन्दरी हैं। ऐसी नारी तीनों संसार में दूसरी नहीं है। ग्रीर हे चेतन ! इनकी प्रीति भी तुमने ही सनी हुई है। तुम्हारी इस राथे की एक-दूतरे पर प्रनन्त रीफ है। उसका बर्चन करने में में पूर्ण प्रसमर्थ हूँ। प्रशासकार विवाह

इसी प्रेम के प्रसंग में घाध्यात्मक विवाहों को लिया जा सकता है। ये 'विवाहना', 'विवाह,', 'विवाहलड' बीर 'विवाहली' मारि नामों ने प्रमिदित हुए हैं। इनको दो भागों में विभिन्न किया जा सकता है—एक तो बहु जब दीशा बहुण के समय घाषां का दीशासुमारी सम्बद्धा संप्रमाशे के साथ विवाह सम्पन होता है, भीर दुसरा वह जब धास्मा करी नायक के साथ उसी के किसी गुणक्यी कुमारी की गांठ जुटती है। इनमें प्रथम प्रजब के बाहों का वर्णन करने वाले के दिस्त 'प्रतिहासिक काव्य संबह' में संकलित हैं। दूसरे प्रकार के विवाहों में सबसे प्राचीन जिनममसूरि का 'अन्तरंग विवाह' प्रकाशित हो चुका है। उपयो वत सुपति धीर चेतत दूसरे प्रकार के पति-सनती है। इसी के अन्तरंग वह दूस्य भी घाता है, जबकि घारमाक्यी नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने जाता है। अववार जाराजी के 'शिवरमणी विवाह' का उल्लेख हो चुका है।

श. बालम तुदू तन चितवन मागरि कृटि ।।१॥ बालम० पिउ मुपि पावत वन में पैमित्र येकि, छावत पान पित मुपि पावत वन में पैमित्र येकि, छावत राज बनरिया अयत क्षेत्र ।।१॥ बालम० काम नगरिया भीतर चेतन भूम, करम केप लिपटा बन ज्योति स्वरूप ॥४॥ बालम० वेतन बुक्ति विवार गरुत सत्त्रीप, राग दीष बुद्ध बन्धम सुद्ध सत्त्रीप, राग दीष बुद्ध बन्धम सुद्ध सत्त्रीप, राग दीष बुद्ध बन्धन सुद्धत मोष ॥१३॥ बालम०

ंबह १७ पद्यों का एक सुन्दर रूपक काव्य है। उन्होंने 'जिनजी की रसीई' मैं तो दिवाहोपरांते सुस्वादु भोजन ग्रीर बन-विहार का भी उल्लेख किया है। ४

बनारसीदास ने तीम कर बांतिनाम का शिवरमणी से विवाह दिखाया है। शांतिनाम विवाह मंदर में आने बाते हैं। होने वाली ने कुछी उस्सकता दबाये नहीं दबती। वह धानी से उनको सपना पता मान बंटी है। वह सपनी सजी से करूरी है, 'हे सली धान का दिन प्रत्यिक मनीहर है, किन्तु मेरा मनाभाया प्रभी तक नहीं माता। वह मेरा पति सुककंद है धोर पन्न के समान देह को धारण करने वाला है, तभी तो मेरा मन उदिय सानन्द से झान्योतित हो उठा है। धोर इसी कारण मेरे नेत-कोर सुक का प्रमुचन कर रहे हैं। उसकी सुहावनी व्योति की कीर्ति सार में उंती हुई है। वह दुकरणी अंकार के तानू का नटक करने वाली है। उनकी वाणी से समूर करता है। येरा को भारत मार के से सुक देश दिल प्राप्त हुए।"

तीयं कर प्रयवा प्रावायों के संयमधी के साथ विवाह होने के वर्णन तो बहुत प्रशिक्ष हैं। उनमें से 'जिनेश्वर सूरि फ्रीर जिनोश्य सूरि विवाहनां एक सुन्दर काव्य है। इसमें इन सूरियों का सममधी के साथ विवाह होने का वर्णन है। इसकी रचना बिक सं १३२१ से हुई थी। हिन्दी के कबि कुटुरवंग्द का 'क्यम विवाहनां भी ऐसी ही एक हिति है। इसमें भगवान क्यमनाथ का दोशा-कुमारों के साथ विवाह हुआ है। आवक क्ष्यभश्यास का 'थाशिवर विवाहनां भी बहुत ही असक क्ष्यभश्यास का 'थाशिवर विवाहनां भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तिवाह के समय नगवान ने जिस चूनहीं को घोड़ा या, वैसी चूनहीं छातों के विषय न जाने कितनी पत्नियों प्रमें प्रायंना करती रही हैं। १६वीं छाती के विनयचन्द्र की 'यूनहीं हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। साधुकीति की चूनहीं से तो संगीतासक प्रवाह भी है।

तीर्थंकर नेमीइवर और राजुल का प्रेम

नेनीश्वर भीर राजुल के कथानक को लेकर जैन हिन्दी के अक्तकवि दास्यस्य माव प्रकट करते रहे हैं। राजशेखर सूरिन विवाद के लिए राजुल को ऐसा खबाया है कि उसमें मुद्दल काव्यक्त ही साझात हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही उपास्य बुद्धि से समाजित है, जैसे रामा सुधानिथि में रामा का सीन्दर्य। राजुल की शील-सती शोमा में कुछ ऐसी बात है कि उससे

५. देलिए, 'हिन्दी के भक्तिकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान' छठा घट्याय, ए० ६५६

६ सहि एरी ! दिन साज सुहाया मुक्त भाया आया नहि घरे । सहि एरी ! मन उदिश सनन्दा सुल, कन्दा चन्दा देह घरे ॥ चन्द जिल्ली मेरा बन्तम कोहे, नैन चकोर्राह सुक्ख करें । जग ज्योति सुहाई कीरित छाई, बहु दूल तिमर दिन हरें ॥ सहु काल विनानी अमृतवानी, अरु मृग का तच्छत कहिये । श्री झान्ति जिनेस नरोतम को प्रभु, साज मिला मेरी सहिये ॥ — बनारसीदास. बनारसी विलास, श्री झान्तिनाथ बनन-सुन्ति, प्रथम पछ, पु॰ १८६ ।

पिवनता को प्रेरणा मिलती है, वासना को नहीं। विवाह मदण में विराजी वसू जिसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह मुक पहुषों के कल्प-करन से प्रमानित होकर लीट गया। उस समय वसू की तितामसाहट और पति को पा लेने की वेचेंनी का जो जिन होमें वन ने लींचा है, मुक्त मही सीव करा है हो की प्रतिकार ने लींचा है, मुक्त पहीं सीव की लींचा है, मुक्त पति की पति की लींचा है। इससे में विमाना का सुन नोतं भी एक मुक्त र पत्ना है। इससे भी विमान मांच को पा लेने की वेचेंनी है, किन्तु वेसी सरस नहीं जैसी कि हेमदियस ने भ्रांकित की है।

कवि भूभरदास ने नेमीध्वर भीर राजुल को नेकर धनेक गयों का निर्माण किया है।

एक स्थान पर ती राजुल ने सभनी माँ संभावना की, "है सा देर न करों। मुक्ते सीम ही वहाँ

अब दो, बहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। बहां तो मुक्ते कुछ भी अच्छा नही लगता, चारों भीर

धवेरा ही धवेरा दिखाई देता है। न जाने नेति क्यों दिवाकर का मुख कब दिखाई रहेगा। उनके

बिना हमारा हृदय क्यी भरिवन्द मुखाया पड़ा है।" पिय-मिसन की ऐसी विकट चाह है,

विजक्ते कारण लड़की माँ से प्रापंता करते हुए भी नही लजाती। सोव्कि प्रेम-स्वर्ण में लज्जा माती

है। क्योंके तबसे काम की प्रयम्ता होती है, किन्तु यहाँ तो भ्रतीकिक भीर दिव्य प्रेम की बात

है। भ्रतीविकक की तस्तीनता में ब्यावहारिक उदिस-धुनिवत का स्थान नहीं रहुता।

राजुल के वियोग में 'तम्बेदना' की प्रधानता है। भूपरदास ने राजुल के धानतः स्व विरह को सहल न्वाभाविक उग से धांभध्यक्त किया है। राजुल धपनी सखी से कहती है, "हे सखी! मुस्रो वहीं से चन, जहां त्यारे जादीगित रहते हैं। तीम्बली चन्द्र के विना वह धांकार का चन्द्र मेरे सब तन-मन को जना रहा है। उसकी किरणे नाविक के तीर की भीति धांनि के स्कृतियों को बरसाती है। रात्रि के तारे तो धांगरे ही हो रहे हैं।" कही-कहीं राजुल के विरह में 'कहां' के दर्शन होते हैं, किन्तु उसमें नायिका के 'पेडुनम' हो बाने की बात नहीं सा पार्ट है, इसी कारण वह तमाला बनने से कब गया है। यखिर राजुल का 'दर' भी ऐसा जल रहा है कि हाथ उसके समीप नहीं ले जाया जा सकता। किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गर्मा से ज़क्काले में सुबं चनते तेगी हों। राजुल धपनी सखी से कहती है, "नीमंकुमार के बिना मेरा जिय रहता नहीं है। है सखी! देश मेरा हृदय कैंसा बच रहा है, पू पपने हाण को निकट लाकर देखती च्यों नहीं।

मौ विलंब न लाव पठाव वहाँ री, जह जमपति पिय प्यारो ।
 और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अधारो री ॥१॥
 मैं श्री नेमि विवाहर को अब, देखी बदन उजारो ।
 बिन पिय देखे मुरफाय रह्यो है, उर ग्रर्रावद हमारो री ॥२॥

<sup>—</sup>भूघरदास, भूघरविलास, कलकत्ता, १३वां पढ, प० हा

तहीं से चल री, जहां जादौपति प्यारो। नैमि नियाकर बिन यह चन्दा, उत-मन दहत सकल रो।।१।। तहां० किरन कियो नाविक शर ति के, ज्यों पायक की झलरो। तारे है अगारे सम्बन्ध, रजनी राकस दल रो।।२।। तहां०

<sup>---</sup>देखिए वही, ४५वा पद, प० २५

सेरी विरह्वत्य उच्छाता कपूर और कमल के वसों से दूर नहीं होगी। उनको दूर हटा दे । मुझे को 'विवार कसाभर' भी 'कसर' लगवा है। प्रियतम प्रत्नु नेमिकुनार के बिना सेरा 'हिवारा' बीडिल नहीं हो सकता। 'पिय के वियोग में राजुल भी गीजी पढ़ गई है, किन्तु ऐवा नहीं हुसा कि उवके सारीर में एक तोला मांस भी न रहा हो। विरह से अरी नदी में उनका हुरय भी वहां है, किन्तु उनकी पांकों से लून के आंसू कभी नहीं हुतने हो हो तो वह भी मती से मेंट कर ही होगी, किन्तु उनके हाड़ सूल कर सारंगी कभी नहीं बने। 'रें

#### बारहमासा

हर री भ्रती तपत उर कैसी, सावत क्यो निज हाय न नियर। ॥१॥ नेमि० करि करि दूर कपूर कमल दल, लगत करूर कलाधर सियरा ॥२॥ नेमि० भूधर के प्रभु नेमि पिया बिन, शीतल होय न राजुन हियरा ॥३॥ नेमि० — देखिए वही, २०वां पर, ५० १२

१०. देखिए वही, १४वा पद, पृष्ठ ६ भीर मिलाइये जायसी के नागमती के विरह

११. पिया सावन में ब्रत लीजे नहीं, बनचोर घटा जुर बावैगी। चहुं ब्रोर तें मोर जुशोर करें, बन कोक्ति कुहक सुनावैगे।। पिय रेन क्षचेरी में सूफे नहीं, क्खु दामिन दमक डरावेगी। पुरवाई की अर्धेक सहोगे नहीं, खिल में तप लेज खुडावेगी।।

- कवि विनोदीलाल, बारहमासा नेमि राजुल का, बारहमासा संग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४था पद्य, प० २४.

१२. देखिए वही, १४वां पद्य, पृ० २७

१३. देखिए वही, २२वां पदा, पृ० २६

नेमि बिनान रहे मेरो जियरा।

कांव लक्ष्मीबल्लम का 'नेमि राजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल १४ पदा है। प्रकृति के रमणीय सन्निधान में विरहिणी के व्याकृत भावों का सरस सम्मिश्रण हुआ है, "आवण का माह है, चारो ब्रोर से विकट घटायें उमड़ रही है। मोर शोर मचा रहे हैं। ग्रासमान में दामिनी दमक रही है। यामिनी में कुम्भस्यल जैसे स्तनों को घारण करने वाली भामिनियों को पिय का सग भा रहा है। स्वाति नक्षत्र की बुँदो से चातक की पीडा भी दूर हो गई है। शब्क पथ्बी की दह भी हरियाली को पाकर दिप उठी है। किन्तु राजुल का न तो पिय धाया और न पतियां। 9 % "ठीक इसी भाति एक बार जायसी की नागमती भी थिलाप करते हुए कह उठी थी, "चातक के मूख स्वाति नक्षत्र की बुँदें पड़ गई, और समुद्र की सब सीपें भी मोतियों से भर गई। इस स्मरण कर करके बपने तालाबों पर आगये। सारस बोलने लगे भीर लंजन भी दिलाई पडने लगे। कालों के फूलने से बन मे अकाश हो गया, किन्तु हमारे कंत न फिरे, कहीं विदेश में ही भूल गये। 19 27 कवि भवानीदास ने भी नेमिनाय बारहमासा लिखा था, किसमें कुल १२ पद्य हैं। श्री जिनहर्ष का 'नेमि बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सर्वयों में सौन्दर्य ग्रौर श्राकर्षण व्याप्त है। श्रावण मास में राज्ल की दशा को उपस्थित करते हुए कवि ने लिला है. "धावण मास है, घनघोर घटाये उन्ने ग्राई है। ऋसमलाती हुई विजुरी जमक रही है, उसके मध्य से बज्ज-सी ध्विन फूट रही है. जो राजूल को विषवेलि के समान लगती है। पपीहा पिउ-पिउ रट रहा है। दादर और मोर बोल रहे हैं। ऐसे समय में यदि नेमीश्वर मिल जाये तो राजुल अत्यधिक सूखी हो।" १

१४. उमटी धनधोर घटा चिट्ठं श्रोरिन मोरिन सोर मचायो। चनके दिवि दार्मिन यामिन कुमय भामिन कुमिय को सग भायो। लिच चातक थीड़ ही थीत नई, मई राजट्री मुंदे वेह दिपायो। पतिवा पैन पाई प्रीतम की सती, क्षावण ब्रायो पैनेय न आयो। —कवि नक्ष्मीबल्यम, नीम राजुल बारहमासा, पहल पढ़ा.

कवि लक्ष्मीबल्लभ, नेमि राजुल बारहमासा,पहल पद्य, इसी प्रबन्ध का छठा ग्रध्याय ।पृ० ५६४

१४. स्वांति बूँद चातक मुल परे । समुद सीप मोती सब भरे ॥ सरवर सर्वार हस चित्र बाये । सारत कुरतिह लजन देवाये ॥ भा परगास कास बन फूले । कत न फिर विदेविह भूले ॥ — जायसी ग्रन्वावनी, प० रामचन्द्र शुक्त स्वार्णादत, काकी नागरी प्रचारिणी सभा, तृतीय सन्करण, वि० सं० २००३, ३०।७, प० १५३

१६. घन की घनघोर घटा उनहीं, विजुरी चमकति अलाहित सी।। विधि गाज प्रमाज घराज करत सु, लागत भो विपवेति जिसी।। परीया पिउ पिउ रटत रयण जु. दाहुर सोर वर्द अलिसी।। ऐसे यावण में यह नेशि मिलै, सुझ होत कहै जसराज रिसी।। —जिनहर्ष, नेशि बारहमाशा, हसी प्रकथ का छठा घर्ष्याय, पू० ५०२

### ग्राध्यात्मिक होलियाँ

जैन साहित्यकार प्राप्यारियक होलियों की रचना करते रहे है। इनमें होती के संय उपांचों का प्रारम्म से करक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, पानता भी ध्या आती है। ऐसी रचनायों को 'काषु' कहते है। किव बनारसीदात के 'काषु' में प्रारम क्यी नायक ने विवानुकरों से होती खेती है। किव ने तिवाना है, "शहुक प्रान्त क्यी बनत्त जा गया है धीर पुम भाव क्यी पत्ते तहत्वहाने लगे है। सुप्ति क्यी कोलिया गलगही होकर गा उठी है, धीर मन क्यी भीरे मदोभत्त होकर गुजार कर रहे हैं। सुर्ति क्यी कालिय-ज्ञाना प्रकट हुई है, जिससे प्रप्टक्त के क्यों क्या जया है। प्राचित प्राप्टकर्स क्यी बन जल गया है। प्राचित प्रमुक्ति प्राप्टकर क्यों क्या ज्ञान प्रमुक्त काला प्रमुक्त काला लेता रहा है। इस भीर आत्मा सामर प्रमुक्त के बन से परम ज्योंति प्रकट हुई, जिससे अप्टकर्स क्यी होती जल गई भीर आत्मा सामर प्रमुक्त काला होकर विवाद्यक्त होती काला के स्वत से परम ज्योंति प्रकट हुई, जिससे अप्टकर्स क्यी होती जल गई भीर आत्मा सामर प्रमुक्त काला होकर विवाद्यक्त से स्वाप लेकने लगा।" "

कि दानतराय ने दो जत्यों के महरा होजी की रचना की है। एक घोर तो बुद्धि, दया, क्षमा क्यी नारियां हैं धौर दूसरी घोर धारना के गुल क्यी पुरुष हैं। जान धौर ध्यान क्यी क्षक तथा ताल बज रहे हैं, उनने अनहर क्यों धनधोर निकल रहा है। धर्म क्यी लाल रंग का गुलाल उद रहा है भीर समता रूपी रग गोनों ही रक्ष में चल रक्षण है। दोनों ही रक्ष में उत्तर की भांति एक-दूसरे पर विचकारों भर-भर कर छोड़ते हैं। इयर से पुरुष-वर्ग पूछता है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी नारी हो। तो उधर से स्थिया पूछती है कि तुम किसकी हो से स्थाय स्थाय से स्थाय स्थाय से स्थाय से स्थाय स्थाय स्थाय से स्थाय स्थाय से स्थाय से स्थाय से स्थाय स्थाय से स्

१७. विषम विरय पूरो मयो हो, साथो सहल बसन्त । प्रमटी मुर्गिच मुग्नियता हो, मन मधुकर मयमंत ।। मुसित कोकिला गहगही हो, बही धपुरव बाउ । भरम कुहर बादर फटे हो, घट बाड़ो जड़ताउ ।। गुज दल पलव लहलहे हो, होंहि धयुभ पत्रभार । मिलन विषय रित मालती हो, विरित वेलि विस्तार ।। सुरित जमिल वाजा जगी हो, समिकत मानु समद । हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रमु सुबस मकरद ।। परम ज्योति प्रमु क है, लागी होलिका झाय । साठ काठ सब जरि बुक्ते हो, तार्य तताई माग ।।

धिषरमणी के आनन्दकन्द की छवि की टकटकी लगाकर देखते ही रहे। "मूपरदास की नायिका ने भी बपनी सिख्यों के साथ, अद्धानगरी में आनन्द रूपी जल से रुचि कपी केशर मोल कर भीर रो हुए नीर को उमंग रूपी पियकारी ने भर कर अपने प्रियतम के ऊपर छोड़ा। इस भारित उससे साथिक म्रानन्द का मनुभव किया। " ह असन्तर प्रेम

प्रेम में प्रतन्यता का होना घरवावस्यक है। प्रेमी को प्रिय के प्रतिरिक्त कुछ दिखाई ही न है, तभी वह सच्चा प्रेम है। मां-बाप ने राजुन से दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुन की नेमीस्वर के साथ भावरें नहीं पड़ने पाई चीं। किन्तु प्रेम भावरों की घरेसा नहीं करता। राजुन को तो सिवा नेमीस्वर के प्रत्य का नाम भी हर्वकारी नहीं चा। इसी कारण उसते मां-बाप को फरकारते हुए कहा, "हे तात! सुरहारी जीभ जूब चली है जो घपनी बड़की के लिए भी गानिया निकालते हों। तुम्हें हर बान सम्भन कर कहना चाहिए। सब रिश्वमों को एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस ससार में केवन नेमि प्रभु ही एक मात्र पति हैं "रन

महारमा धानन्दघन अनन्य प्रेम को जिस भांति अध्यास्म पक्ष में घटासके, वैसा हिन्दीका प्रत्यकोई कविनहीं कर सका। कवीर में दाम्पत्य भाव है और ग्राध्यास्मिकताभी,

१८. भायो सहज बसन्त खेल सब होरी होरा।

उत बुधि दया खिमा बहु ठाड़ी, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ।।१।।
ज्ञान ध्यान डफ ताल बजत हैं, धनहर सबर होन धनधोरा।
धरम झुराग गुनाल उड़त है, समता रग दूह ने धोरा ।।२।।
परसन उत्तर भरि पिकारों, खोरत तों करि-करि जोरा।
इतते कहै नारि तुम काकी, उततें कहै कीन को छोरा।।३।।
धाठ काठ अनुभव पावक में, जन बुझ जातन भई सब खोरा।
धानत शिव धानन्द चन्द छुबि, देसहि सज्बन नैन चकोरा।।४।।

— बानतराम, बानत पद-सम्रह, कलकत्ता. ६६वा पद, पृ० ३६-३७ १६. सरघा गागर में रुचि रूपी, केसर घोरि तुरन्त । मानन्द नीर उमग पिचकारी. छोडो नीकी मन्त ॥

होरी खेलोंगी, घर भ्राये चिदानन्द कन्त ॥

- भूवरदास, 'होरी खेलोगी' पद, ग्रध्यात्म पदावली, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पुष्ठ ७५

२०. काहेन बात सम्मान कही तुम जानत हो यह बात भली है। गानियां काइत हो हमको मुनो तात भनी तुम जीभ जली है।। पैस्त की तुम तुस्य मिनी तुम जानत गयह बात रती है।। या भव में पति नेत्र प्रभु वह लाल विनोदी को नाझ बली है।।

---विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्धान्त भवन ग्रारा की हस्तलिखित प्रति

किन्तु वैद्या प्राक्ष्यं नहीं, जैता कि धानन्यन में हैं। बायकी के प्रवत्यकाल्य में सलीकिक की धीर इशारा असे ही हो, किन्तु तीकिक कथानक के कारण उसमें वह एकता नहीं निम सकी है, वैसी कि धानन्यम के मुस्तक पदों में पाई जाती है। सुजान वाले बजानन्य के बहुत से पद मगबद्भावित में बैठे नहीं लग सके, जैते कि मुजान के पत्र में ये हैं। महाना का पत्र मान्यम के एक पहुंचे हुए साधु वे। उनके पदों में हुदय की तत्नीतता है। उन्होंने एक स्थान पर निल्ता है, "मुहापित के हुदय में निर्णुण बह्य की सनुभति से ऐसा प्रेम जागा है कि धनादि काल से सभी धाने वाली धन्नान की नीद समाप्त हो गई। हुदय के भीतर मन्ति के दीपक ने एक ऐसी सहुज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिसमें घनण्य कर्या दूर हो गया धीर प्रनुपन बस्तु प्राप्त हो गई। में पह एक एसा अपूक ठीर है कि विसके समत्यत है वह दे हो जाता है। यह एक ऐसा बीणा का नाद है, जिसको सुनकर धारमा कथी मृग तिनके तक बरना भूत जाता है। प्रमुख निर्णुण से सिनता है, उसको कहानी कही नहीं जा सकती है। क

भक्त के पास भगवान स्वयं माते हैं, भक्त नहीं बाता। जब अगवान माते हैं, तो भक्त के म्रानर का वारापार नहीं रहता। मानरभग की सुत्रियन नारी के नाव भी स्वयं झारे हैं और म्रानी 'तिया' को प्रेमपूर्वक स्थीकार किया है। सन्त्री प्रतीक के बाद माने मात्र की प्रतानता में, पत्नी ने भी विविध मात्रि के रूगार किए हैं। उबने प्रेम, प्रतीति, राग भीर कियं के रंग में रंगी साड़ी पारता की है, भक्ति की मेहेंदी राभी है और भाव का मुखकारी अंजन लगाया है। सहज स्थाम की पृष्टां पहनी हैं भीर विवा का मारी कवन मारण किया है। प्राप्त करी जबस्मन पर पड़ा है भीर प्रिय के गुल की मात्र को माने में पहनी प्रपान करी उससी महान जबस्मन पर पड़ा है भीर प्रिय के गुल की मात्र को माने में पहनी है। प्रतान करी उससी महान जबस्मन पर पड़ा है भीर प्रिय के गुल की मात्र को माने में पहनी है। उसके पर के बिहुर से माग की जवाया है भीर निर्देश की बी की भ्रावर्वण उंग से गूंवा है। उसके पर के विहुर से माग की जवाया है भीर निर्देश की वी की भ्रावर्वण उंग से गूंवा है। उसके पर की सुवर की त्र जन्म हुमा है। वहां से मनहर

बम्बई, चौया पद । पृ०७,

२१. मुहागण नाणी अनुभव प्रीति । सुद्दा ।।
निन्द अवात अनादि की मिट गई निज रीति ॥१॥ सुद्दा ।
घट मम्दर दीपक कियो, सहज नुज्योति सक्य ।
धाप पराइ धाप ही, ठानत वस्तु अनुष ॥ मुद्दा ।।।।
कहा दिखानु और कृ, कहा समभाज और ।
तीर अनुक है प्रेम का, नागे सी रहे ठीर ॥ सुद्दा ।॥३॥
नाद बिनुद्धी प्राण कृं, मिने न तृष्य मृग्वतीय ।
गानत्यपन प्रभु प्रेम का, सक्य कहानी बीय ॥ सुद्दा ।।।।।।
--- महात्या धानत्यक्त, धानत्यक्त स्वस्त अध्यात्म जान प्रसारक मण्डल,

को नादभी उठने लगाहै। अब तो उसे लगातार एकतार में पियरस का आरानन्द उपसंच्यें हो रहाहै।\*२

ठीक उसी भांति बनारसीदाव की नारों के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट हुए हैं। वह स्वर-उच्चर सटकती नहीं। उसने वपने हृदय में ज्यान लगाया और निरजनदेव स्वा गये। अब बह सपने संवत जैसे नेशों से उसे पुनकायमान होकर देव रही है और प्रसन्तास से भरे गीत गारही है। उसके पात्र मोर मय दूर भाग गए है। परमात्मा जैसे साजन के रहते हुए पाप भीर भय केंसे रह सकते है। उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव जैया मुखर भीर सुधारस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सा मधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस सामधुर है। वह कमी का स्वयं कर देने से सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सामधुर है। सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं स्वयं सुप्तरस सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सुप्तरस सुप्तरस सुप्तरस स्वयं सुप्तरस सुप्तरस सुप्तरस सुप्तरस सुप्तरस सुप्तर



२२. माज मुहानन नारी।। प्रबच्न प्राजः ।।

मेरे नाय भाग मुझ नीनी, कीनी निज धगवारी।।धबधूः।।१।।
प्रेम प्रतीत राव रुचिं रुचिं, विनी सारी।

महिंदी भित्त रंग की राखी, भाव धजन सुबकारी।। घबधूः।।२।।
सहज मुआव चूरियाँ पेनी, थिरता कगन भागी।

ध्यान उरक्सी उर में राखी, थिय गुन माल प्रधारी।। धबधूः।।३।।
सुख सिद्दर माग रंग राती, निर्म वेनी समारी।
उपजी धुनि धजवा वि विभुवन, धारसी केवल कारी।। धबधूः।।४।।
उपजी धुनि धजवा की धनहद, जीत नागरे वारी।

---देखिए वही, २०वां पद,

२६. म्ह्रीरे प्रमटे देव निरंजन । प्रदर्भ कहा सहा सर मरहत कहा कहू जनरजन ॥ म्हारे० ॥१॥ मजन दृष दृग नथनन गार्जे कार्ज वितवत रंजन । सजन घट प्रनार परमाश्या स्वरूप दृष्टित मय रजन ॥ म्हारे०॥२॥ बो ही कामदेव होय काम घट वो ही मुखारस मजन ॥ सौर उवाब न मिले बनारसी मकन करमयय सजन ॥ म्हारे० ॥३॥

— वनारसीदास, वनारसी विनास, जयपुर, १९५४ ई०, 'दो नवे पर', प० २४० (क)

## जैन पद साहित्य का तुलनात्मक ऋध्ययन

डा० कस्तूरचन्द कासलीबाल एम०ए०पो०एच-डी०, अयपुर

हिन्दी में बास्य, चरित कवा एवं पुराण साहित्य के साथ-साथ जैन कियों ने पद साहित्य के विकास में भी पूर्ण मोण दिया। पद साहित्य तैयान एवं मिहनमामं का उपदेश देने में बहुत सहायक सिद्ध हुमा है। जैन शास्त्र कमा को में बास्त्र प्रवक्त के एक्शायू प्रकल्प एवं गीत बोतने की प्रवास सैकड़ों वर्षों से चली भा रही है इस दृष्टि से भी इन कवियों ने पद प्रवास में मिक किया से त्याप यह कहना कठिन है कि सबंप्रयम किस कहि ने हिन्दी में पद साहित्य की रचना की पत्र ने किया में पद प्रवास साहित्य की रचना की भी लेकिन इतना भ्रवश्य है कि १४-१४ वी शतक्षी में पर प्रवास सामाय बात हो गई। १४ वी शताब्दी के एक प्रविद्ध विद्यान सकत्वकीति का पद देखिये—

तुम बलिमो नेमजी दोय घटिया।

जादव बंस जब ब्याहन भाए, उन्नसेन भी लाडलीया।। तुम०।। राजसती विनती कर जोरे, नेम नाल मानव न हीया।। तुम०।। राजसती सलीयन मु बोले, पिरनार भूधर च्यान धरीया।। तुम०।। सकतकीति मन दास चारी, चरणे विन्त लगाय रहीया।। तुम०।।

सकलकीति के परचात् बहा जिनदास के पद भी मिलते हैं। घादिनाय स्तवन के रूप में ति**ला हुआ** उसका यह पद बहुत मुश्दर एवं परिस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। 2 वी सताबदी में होने वाले कियायों में घीहल, तुनो, जूबराज घादि कवियों के पद उस्लेखनीय है। सावधान के जैन शास्त्र मण्डारों की सन्ध-मुखी चतुर्थ भाग में तेसक ने १४० ते प्रधिक जैन कवियों के पदो की सूचना दी है।

इयर हिन्दी परों के प्रमुख पुल्यकर्ता महाकवि कवीरदास, जीरों एव सूरदास समुणी-पासक कवि थे। इन कवियों की अधित-पारा से जीन कवि भी ध्यभावित नहीं रह सके और कालान्तर में उनकी रचनाओं पर भी दन भनत कवियों का अवस्य प्रभाव पढ़ा। तुस्तिदास के समझालीन जैन कवि बनारसीदास एवं रूपकन्द्र थे। तुल्मीरास स्टूर रामोपासक से प्रीर अपनी रामायण के माध्यम से रामकथा का घर-घर प्रचार किया था। इसलिए तुनसी की रामभवित से भी जैन कवि प्रदूते नहीं रह सके। बखिप वे बारसा, परसात्या एवं वैराग्य के गुण गाते रहे किन्तु मनवद्मित्त की भीर भी उनका ध्यान गया धीर तीर्थकरों की भवित में इन्होंने पद लिखने प्रारंभ किये।

१४-१६वी सताब्दी के पश्चात् जैन कवियों ने सैकड़ों-हजारों की संस्था में पद लिखे। कितने ही कवियों ने तो २०० से भी प्रषिक पद निस्त कर उस साहित्य की घोर अपनी रिच का प्रदर्धन किया। इन हिन्दी पद निर्माताक्षों में महारक रत्कितीत, महारक कुषुदबन्द, इत्पन्द, स्वान्द, बनारसीराम, जजजीवन, जगतराम, द्यानतराम, मूधरराम, वस्तराम, नवसराम, गुधजन, द्वत्रपति, मामवन्द्र प्रार्टिक नाम उत्सेवनीय है। यदि इन जैन कवियों के पदों की गणना की जावे तो यह संमवतः दस हुजार से कम नहीं होगी सेकिन प्रमी तक ४-७ कवियों के प्रतिरिक्त शेष कवियों के बारे में साहित्य जगत् को कोई वियोय जानकारी नहीं है। इन कवियों ने बहें ही युपर शब्दों में

सनितपरक, प्राध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यवादी पर लिखे हैं जिनको पढ़ने से प्रारिसक शास्ति भिसती है एवं जीवन नैतिकता की घोर विकसित होता है। प्रस्तुत लेख में ऐसे ही कुछ कवियों का तुसनात्मक घट्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है—

भूषरदास १ त्याँ शताब्दी के प्रसिद्ध किंव थे। ये आगरे के रहने वाले ये तथा पाइवें पूराण बासक काव्य की सबत् १७५४ में रचना की थी। भूषरदास ने सावा को कबीरदास के समान हो तिगती शब्द से सम्बोधित किया है। कबीर ने माया के विभिन्न रूप दिखताये हैं जब कि भूषरदास ने उसके र स्वस्थ को भी परिचय दिखा है। माया विज्ञती की आभा के समान है जो मूर्ख प्राथियों को कलवाती रहती है। उस पर विस्तास करने वाले को मदेव पद्मताया करना पड़ता है और अन्त में नरक में भी जाना पड़ता है। कबीर ने उसके कबला, भवाती, मूरित एवं जीविम बादि नाम दिये हैं तो भूषरदास ने "कैंते कप किसे में कुनटा तो भी मन न प्रयादा" वह कर सारे रहरम को समक्राने का प्रयास किया है। कबीर ने नाया को मक्य कहाती लिख कर छोड़ दिवा है लेकिन पूपरदास ने "जो रह टिगों को उसके दिनको शिव नाया" शब्द में से अच्छा मन्त किया है। दोनों ही कविन के शिव नाया" शब्द में से अच्छा मन्त किया है। होनी ही कविन के शिव नाया" शब्द में से अच्छा मन्त किया है। होनों ही कविनों से क्यों के पढ़ा मन्त क्याने मार्थ प्रयादा वा रहा है—

माया महा ठगिनी हम जानी ।

निरणुन फांस लिये कर डोने वोले समुरी बानी। क्षेत्रत के कमला हूँ बैठी, शिव के भवन थिवानी। पंडा के मूरति हूँ बैठी, तीरय में भई पानी। जोगी के जोगिन हूँ बैठी, राखा के घर रानी। काह के हीरा हूँ बैठी, काहू के कोडी कानी। भगतन के भगतिन हूँ बैठी, ब्रह्मा के कडाणी। कहत कबीर मुनो हो सती यह सब प्रकथ कहानी।।

सुनि टमनी नाया, तें सब जग टग साया।
दुक विश्वास किया जिन तेरा, तो मूरक पख्याया।। मृनिन ।।
प्रामा तनक दिसाम विज्यु ज्यो, मृत्रमती लत्वाया।
करित कर्म पर्म दुर तीनों, सन तरक पहुँचाया।। सुनिन ।।
केते कंघ जिये तें कुनटा तो भी नन न प्रपाया।
किसदी सो नहिं प्रीति निमाई, सह तीन भी तुमाया।। सुनिन ।।
'मूघर' अत्वत फिरत यह सबकों, भींदू करि जब पाया।
को इस टमनी को टम बेठे, मैं तिनको जिर नाया।। सुनिन।।

क्बीररास ने बपने एक अन्य पर में यह प्राणी सारी आयु बातों में ही ब्यतीत कर देता है, इस रूपक का मुन्दर चित्रण किया है। बैन कवि छन ने भी इसी के समान एक पर निखा है जिसमें उनके 'भागु सब यों ही बीती जाय'' के दरवाताय किया है। दोनों कवियों के पदी की प्रयम दो पत्तिवयां पहिल- जन्म तेरा बातों ही बीत गया, तूने कबहुँन कृष्ण कहा। । पांच बरस का भोला भाला श्रव तो बीस भयो । सुन्दर पबीसी साथा कारन देश विदेश गयो । —कबीरदास

ग्रायु सब यों ही बीती जाय।

बरस भ्रपन ऋतु मास महूरत, पल छिन मध्य सुधाय। बन न सकत जप तप ब्रत संबम, पूजन भजन उपाय॥ मिथ्या विषय कपाय काज में, फंमोन निकसो जाय॥

—छत्तदास

यदि कबीरदास प्रमुक्ते भवन करने में धानन्द का धनुभव करते है तो जगतराम कवि 'भवन सम नहीं काल दूजों की माला जगते हैं। दोनों हो कवियों ने परमाल्या के भवन की अपूर्व महिमा गाई है। भवन से पायों का नाश होता है। सत समाज का समागम होता है। इस्य का मण्डार आपत होता है। दोनो कियायों के पदों का अध्ययन कीजिये—

भजन में होत बानन्द ग्रानन्द ।

बरसे जब्द धमी के बादल, भीजें मरहम सन्त । कर अस्तान मगन होय बैठे, चडा शब्द का रग । स्रगर बाम जहीं तत की निर्देश, बहुत घारा गया । तरा नाहिब है तेरे माही पारस परसे स्रग । कहन कबीर सुनो भाई साथो, जबने थो रस् सोउड़ ।।

भजन सम नहीं काज दूजो।

धर्म प्रव ६२क बा में, एक ही सिरताय।
करत जाके दुरत पातक, जुरत सत समाज।
प्रत पुष्प मण्डार याते, मिलत सब मुख साव।।।।।
भवत को यह स्ट ऐसी, ज्यों शुधित को नाव।
कर्म ईंधन को प्रानि सम, अब जलिय को यात।।।
स्ट बाकी करत महिमा, कही तो कैसी लाव।
जगतराम प्रसाद याते, होत सविचल राज।। ।।

दौलतराम ने भगवान महावीर से भवपीर हरने तथा कमें वेड़ी को काटने की प्रार्थना की है तो कबीरदास ने भगवान से निवेदन किया है कि उनके बिना भक्त की कौन पीर हर सकता है।

> हमारी पीर हरो अवपीर (दौलतराम) ग्राप बिन कौन सुने प्रभु मोरी (कबीरदास)

हसी तरह यदि कबीरदास ने ''वाघो ! मूलन बेटा वाघो, गृह परताप साधु की संगत खोज कुटुस्ब सब खामों 'पद में बालक का नाम ज्ञान रखा है तो बनारसीदाम ने बालक का नाम भीटू रखकर नाम रखने वाचे पंडिन को ही बालक द्वारा खा लेने की घच्ची करपना की है। इस दुष्टि से बनारसीदास की करणना निस्सदेह उच्च तर की है। दोनों पदों का प्रतिम भाग देखिए—

कबीरदास — ज्ञान नाम घरयो बालक का शोभा वरणि न जाइ। कहै कबीर मनो भाई साधो, घर घर रहा समाड।।

बनारसीदास—नाम घरयो बालक को मौद रूप बरन कछ नाही।

नाम धरंते पाडे लाये कहत बनारशी भाई।।

राजस्थान की लाडकी मीरा ने कुष्णभनित की देवा में अनुकम धारा बहाई। 'मेरे तो गिरफर गुपाल दूसरों न कोई' का मालाय पर घर होने लगा। साधारण जनता कृष्णभनित में दीवानी हो छठी मोर मीरा द्वारा रिवत बटो को गांकर सारे वायुनकल को भनितिकोर कर दिया। इक्टर जैन किंत भी उत्त प्रवाह से प्रकृते नहीं रह सके। किंवद बनारसीटास ने 'जमन में सी देवन को देव, जालु दरन दराहिक परसे होग छक्ति स्थ्यमेय' का आपात लगाया। इसी तरह एक म्रोर भीरा ने प्रसे हो होती से तने हिए निम्म खब्द सिलो :—

(१) होली पिया बिन लागे खारी सुनो री सखी मेरी प्यारी।

(२) होरी खेलत है गिरधारी। तो दूसरी भोर जैन कवि श्रात्मा से ही लेलने को आगे बढ़े भीर उन्होंने निम्न शब्दों में भ्रयने मात्रों को ब्यक्त किया—

होरी खेलूँगी घर ग्राए चिदानन्द।

शिशर मिथ्यात गई सब, ग्राइ काल की लब्धि बसत।

१ ७ वी बताब्दी में होने वाले महाकवि तुलसीदास ने 'राम बपुराम बपुराम जयुवाबरें, 'घोर नीर निर्मिताम निज लखरें को सदेव फैनाया तो कविवर कपवन्ते ने जिनेस्क का नाम जपने के लिए प्रोरसाहित किया किन्तु अपने पिरणाओं को पवित्र करने के लिए मन से कोटे को निकाल कर उनका स्मरण करने के लिए भी कहा। कविवर बानताय ने 'रेमन भज भज दीनदयाल, जाके नाम नेत रक लिन में कटे कोटि अथ जाल' के कप में अयबद्भतित करने के लिए जगत् को सलाह दी।

इस प्रकार जैन कवियो ने श्रष्टवास्म एवं भवितपरक पद निख कर हिन्दी पद साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया जिसका विस्तृत श्रध्ययन होना आवश्यक है।

## संयम व सदाचार

श्री दयाचन्द जैन शास्त्री

सभी प्राणियों की अप्येक्षामनुष्य में बुद्धि बल श्रधिक होता है इसलिए उसमें प्रपना हिताहित विचार करने की बक्ति भी श्रयिक होती हैं। विचारबक्ति का यह देवी लाभ पाकर भी मनुष्य बढि उसका उपयोग स्वपर हित-साधन में न करे तो उसे धपना दुर्माय ही समस्त्रा षाहिए। धाहार, निक्षा, भव और मैचुन वे चार संज्ञाएं मनुष्य व पत्र में समान रूप से पाई बाती हैं। वैकिन मनुष्य पत्तु की तरह इन्हीं की पूर्ति में ध्रपना बहुमूत्त्व जीवन नष्ट कर दे तो उसे मनुष्य भीवन पाने से क्या लाभ ?

मनुष्य सद्भाग्य से प्राप्त इस देवी सम्पदा का उपभोग जीवन की सुन धीर ध्रमुम दोनों ही दिशाओं में कर सकता है। सुन दिशा में किया गया उपयोग धर्म पर सदाचार तथा ससुन दिशा में किया गया उपयोग धर्म या पर वहां जाता है। दुवि के सुन दिशा में किया गया उपयोग धर्म या पाप वहां जाता है। दुवि के सुन दिशा में किय उपयोग से कहन केवल सरना अधित दुर्माणात्र का भी हित कर सकता है और ससुन दिशा में किए गए उपयोग से स्वार विनाश भी। शक्त व शास्त्र रचना उस एक ही बुद्धि के परिणान हैं, पर एक से मानदता का संहार व दूसरे से उथका कत्याल होता है। राम-रावण, कृष्ण-कंस, कमठ-मन्द्रम धार्यिक से परिणांक उराहरण उसी सद्भवस्य दुद्धि के ही तो प्रतिकत्त हैं। धान भी स्वार प्रतार के उराहरणों की कमी नहीं है। परन्तु इनमें से हमें अपना जीवन कैसा बनाना है यह हमारे सोचने के बात है। जात की

ष्टाज के मानव समात्र पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें बड़ी निराक्षा होती है। आज के मानव ने घपने जीवन का प्रमुख श्येय केवल धन सचय और विषय मुख-साधनों की पूर्ति ही मान रक्खा है। स्नार यह यमीवरण करता भी रंती इस्हीं की उपलब्धि के लिए। स्रह्मिक्ष उसका एक ही लश्य रहता है कि उचित सनुचित तरीकों से यन कमाना और उससे सपनी सामुरी वासनाफ्रों की प्यास बुक्ताना। परिस्तानन्द सौर विषयानन्द उसके जीवन के ये ही दो महास्तर है।

ग्राज का मानव ग्रपनी ग्रान्सिक शक्तियों के विकास का सार्य भवरद्ध करके केवल भीतिक उपलब्धियों के तुष्णा-ज्यार में फिता जा रहा है। यह कोल्डू के बेल की तरह अपने जान-चक्को पर बातनाभी की व्ही बीध निरन्तर विवयक के भ्रास-वास भयं की पुरी लिए भूसा करता है तथा ज्यों-यां जिन्दगी के दिन पूरे कर काल कर्ववित हो जाता है। विषय-सामग्रियों भी मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्यों से इतना वेसुध रहता है कि मेरे जीवन का प्राप्त में क्या होगा इतनी विवेक-बुद्धि उतमें नहीं रह जाती।

वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं मानो मानवता और सदाचार के नाम पर देश का दिवाला ही निकल गया हो।

प्रायचयं को बात तो यह है कि जिस देश में अपनी आध्यारिमक ज्ञानगरिमा के प्रकाश में जीवन के उच्चतम आदर्शों पर चलने की हमेशा से विश्व को प्रेरणा दी हो, जिसने तप पूत प्रात्माओं की तपोभूमि होने के कारण विभिन्न धर्मों की तोथंस्वारी होने के गौरव प्राप्त किया हो, जो पपने प्राप्तार-विचार की अंदला के कारण "खार्यभूमि" के नाम से विश्व में विश्वत हो वही देश प्राप्त प्रमुख्य पर प्राप्त किया किया प्रमुख्य पर प्राप्त की प्रोर प्रमुख्य प्रमुख्य की प्राप्त होने वा प्रवृद्ध से प्राप्त होने वा प्रवृद्ध से प्राप्त होने वा पर होने विश्व के सभी शुभीचनक व्यक्ति देश की इस दुरावस्था से चितित है पर मर्ज का इलाज किसी की समझ में नहीं प्रारहा है।

यह ठीक है कि लगभग प्रठारह वर्षों से विदेशी सता से हमने मुनित पा सी है तथापि पाश्चारम संस्कृति और सम्यता के गुलाग हम प्रवा भी हैं। हमें पाश्चारय संस्कृति से इतना व्यामोह हो गया है कि हर बात में हम उसकी ही नकत करने के प्रधादी बन गये हैं। हमारा रहन-सहन, सानपान स्नोर सभी तीर-तरीके प्राय पाश्चारय संस्कृति में इतते जा रहे है। परन्तु प्राश्चर्य यह है कि बही सी प्रचाहयों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है।

पाश्चाख भारतीय सस्कृति में मौलिक मन्तर यही है कि प्रवम भोगप्रधान होने से मनुष्य को विलासी व इन्दियों का दास बनाती है और दूसरी त्यागप्रधान होने के कारण उसकी संवमसील भीर सदावारी बनानी है। भतः मान भावयक्तता दह बात को है कि मनुष्य के सिवारों में पित्रका का स्वार करने के निए उनके जीवन को मान्यास्मिकता की घोर मोहने के सफल प्रवस्त किये जाये। विद्याने के सफल प्रवस्त के विद्याने की शिक्षा का मुप्तक्त हो विद्याने की होते हो के स्वार के बीवन की बुक्त दिवा की घोर फोलने के घारी बने। जैसे बढ़ की बीमारी पत्तों के हतान से दूर नहीं हो सबती बेंचे ही मनुष्य की मारिसक घणवा वैचारिक कमजोरियों को कानत या उत्तरी ब्यास्था में बन पर दूर नहीं किया जा सकता।

बतः देश का चारित्रिक-स्तर ऊँचा उठाना है ध्ययना उसके जीवन में सदाचार धीर संयम की प्रतिष्ठा करना है तो देश के जीवन में साध्यात्मिक विचारधारा को प्रवाहित करने वाली साधन सामग्रियों को सुसगिटन एवं प्रभावशील बनाना चाहिए। धायल की सुद्धता धीर विचारों की पविज्ञता के विना मात्र भीतिक उपलब्धिया मनुष्य के जीवन को द्यांति धीर धानन्द प्रयान नहीं कर सकती और न मनुष्य उनका उचित्र हम में उपभोग ही कर सकता है। उसके स्वयं के श्रेष्ठ विचार ही उसके जीवन को ऊर्ध्वगानी धीर मुसस्कृत बना सकते हैं।

## जैन वीर बंकरस

विद्याभूषण, सिद्धांताचार्य श्री पं० के० भुजबली शास्त्री, सं० 'गुरुवेव' मुब्बिडी

पान-छह साल तक मान्यक्षेट के कारागृह में कराहने वाने गंग शिवमार पर हवीभूत हो, गोविन्द प्रभूतवर्ष ने ही उसे फिर तलवनपुर के सिहामन पर बैठाया और प्रपत्ने ही हाथी से उस संब सिक्सार के सस्तक पर युक्ट रखा। पर बाद चक्रवर्ती के सहोदर बंकरस के साथ मिक्कर कतन्त्र वही मंग सिक्सार ने किर राष्ट्रकूटों पर दूसरी बार तनवार वठाई। पर दस सदस्य में में वह चुरी तरह पराजित हुआ। तव भी दसायु गोमिन्द चक्रवर्ती के हारा उसका राज्य पुनः उसीको दिया गया था। मानो उस उपकार का प्रत्युक्तार स्वरूप चक्रवर्ती वव उत्तर भारत के विसिवय में क्यरत रहे, तव नीतिमार्ग (शिवमार के सनुत का पोता) ने इसर दक्षिण में एकाएक राष्ट्रकूटों पर इसका कर दिया।

इस सबदर को पाते ही बनवासी के महामण्डलेक्दर जैन वीर बंकरख छोड़े गये। इस्मा सर्प की तरह प्रवृद्ध हो, तुप्त हो समर के लिखे तैयार हुए। गम की हुत्यन्ता को समरण कर जनका हुदय कोप से एकदम पावाच बन नया। या गों कि हुए कि बंकरसबस समय कोच की जालामुझी ही बन गये। परिणायस्वरूप कोलतुर से प्रेषित बंकरण की सबद राष्ट्रहूट पहुंचने के पूर्व ही, उनकी सबल तेना रात्से में खेहने गांवे शोरों को कतन करती हुई केंदाल किले पर साहक्यूबैंक हमा किया। यह किला गंग नरेशों के प्रधान बेना-केंद्रों में से एक या। कैंदाल का मह किला उस समय क्यांटिक में बड़ा इपर्यंग्र समक्षा जाता था।

लीह कवच तुल्य वह दुगं, उसके भीतर के बीर सींनक भीर सपार शस्त्रास्त्र आदि सभी कराल काल की तरह हमला करने वाने वंकरस के सामने टिक नहीं सके। शबु-सेना के माने की खबर किने के मन्दर यह बने के पूर्व ही राजवमूह ने प्रधान द्वार को चूर-पृक्तिया भीर पैदल होने वे मन्यार पाने को सामने द्वारा किने की दीवाल पर चक्तर राखक विषाहियों को कतल कर हाला। रात को किने के मन्दर लोगों के सोने के उपरान्त हमला खुरू हुआ। वह हमला सूर्योदय के पहले ही समान्त होकर किने के क्रनर रास्ट्रकूटों का गहरूक्य करकुकाने लगा।

दुमें व उस कैदाल किले की विजय से वकरता की सेना का उत्साह दुगुना हुया और वैरियों के हृदय में भय ने स्थान पा निया। बाद वकरता की घटम्य सेना भयंकर दावानि की तरह सानने की सभी बीजों को जलाती हुई सीधा गंग राजधानी तत्ववनपुर की घोर वही। भरी हुई वर्षाका ने स्थान के हमना करने वाचानिक हमना करने वाचानिक हमना करने वाचानिक हमना करने कि तियों में गंग राजधानी की त्या नहीं कर सकी। सचानक हमना करने वाचानिक विजय में सन वकरसा की देना के सम्भूत तत्ववनपुर सविवस वरणागत हुया। राष्ट्रकूट के ऊपर अन्यायपूर्वक तत्ववार उठाने वाले नीतिमार्ग का दर्ध पुर-पूर हुया। पर हां, सप्त देना के कारण प्रसक्ति राजधानी को ले तेने माण से बीर बंकरत को सनर में अवष्य विजय नहीं मिल सकती थी।

कोलापुर के पास ठहरी हुई गंगलेना को जीते बिना बंकरस घपनी पूर्व विजय से प्रप्त हो कर जुपचाप बैठ नही सकते थे। पहले आन्त सेना को विधान्ति प्रदान कर बाद कोवला-पुर की बोर प्रायण करने का विचार कर बकरस ने तलवनपुर की विजय का समाचार भक्तवर्ती को भेजा। परन्तु वह समाचार जब मान्यसेट में पहुंचा तब चक्रवर्ती विजय के आनन्द को घनुभव करने की परिस्थिति में नहीं रहे। उत्तर निर्माण के सोन राजा रामहुच के जब राष्ट्रकृत करने की परिस्थिति में नहीं रहे। उत्तर में किन राजा रामहुच के जब राष्ट्रकृत करने की परिस्थिति के व्याय से संकरसण पर हमता कर रही थी, जब इधर मिंग की जूटनीति से त्रिपुरि को देखने के व्याय से संकरसण के साथ गया हुआ राजकुमार, चीट सेना के बस पर अपने को चक्रवर्ती घोषित कर, राष्ट्रकृट राज्य पर ईशान्य दिशा से हमला करने वाला यो। इस प्रकार विपुरि में गये हुए राजकुमारे कृष्ण एवं शंकरगण को प्रपनी कुटनीति से सफल होने में विलकुल सन्देह नहीं रहा।

इसलिए भविष्य में चक्रवर्ती होने वाले हुण्य को विशेष काबू में लाने के लक्ष्य से, संकरनाज ने अपने पिता करकल को समक्ताकर, कृष्ण का विवाह, अपनी बहन के साथ किया और सेना के साथ किरणपुर पहुँचकर, हमला शुरू करने के लिए संिष के समाचार की प्रतीक्षा करने लगा। रावा रसहुट वुक्त में राष्ट्रकृट सेना की पराजय के समाचार को सुनते ही संकरमण्या ने कृष्ण को ही राष्ट्रकृट वुक्तवर्ती घोषत कर चेदि राज्य की सीमा को लायकर राष्ट्रकृट राज्य पर हमला किया।

यह समाचार भयकर जांधी की तरह बहुकर झाया और उसने चनवर्ती को किनतंत्र्य-वि मूड बना दिया। उस प्रसीमन धाषात से उनको बड़ा ही करट पहुँचा। भूकस्प के कारण हिल्डोले की तरह पूमने वाली घरती पर वे लहुं-लड़े ही बोनने लगे। चनवर्ती सपने ही ने यह कानों पर विश्वास नहीं करते हुए महल में इयर से उथर उधर ते घर वाधर की तरह चनकर काटने लगे। उस समय खाना, पीना धादि सभी चीजों को छोड़कर वे विटोह को निमून करने के लिए सर्वया कटिवड हुए। पुत्र के विरुद्ध लड़ाई में जाने के लिए उन्होंने स्वय सेनाधिपस्य को स्वीकार किया एवं विटोही राजकुतार को वकड़कर लानेवाले को एक लाल सिक्क बहुनान में देने कियो घोषणा की। इस प्रकार घोषणा को सुनकर सारा नगर विवनी के झाधात की तरह एकाएक स्वक्ष हुमा।

"रम अवसर पर बीझाविसीझ घाइए, चक्रवर्ती बिझोही दुत्र को बिना देवे अग्न-जल स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे सेना को एकश्रित कर रहे है घीर उस सेना का नामक बनने के लिए स्वयं कटिबंड है। राजधानों में भी बेरनीति की घाग सर्वत्र जोरों में मुनग रही है, इस समय चक्रवर्ती के पास बार्य जैसे घान्त और तगिनट ब्यव्सियों का रहना परमावस्यक ही नहीं, प्रतिवाय है। बीझ बस्ते पाइल गाउँ

एक पत्रवाहक ने गुल महावायं के इस झाशय बाने एक पत्र को बकरत के हाथ में दिया। इस पत्र को पढ़कर योड़ी देर वकरता किकतंत्र्यमुद्ध हो बैठ गये। पर उत्तर क्षण में ही गंगवादि के समर को मांगे बढ़ाने का भार खपने एक विवस्त सेनानायक को तोपकर मीड़्याति- सीग्न पत्रने वाने एक घोड़े पर सवार हो, अवरक्षा के माथ विज्ञानी की तरह बकरता मांगवाद की माथ विज्ञानी की तरह बकरता मांगवाद की माथ विज्ञानी की तरह बकरता मांगवाद की माथ विज्ञानी की तरह पत्रवाद हुए। सिक्षं बार दिन की दारण ज्यात से बिजकुत मुले हुए तिरतेत्र चत्रवादीं को देखकर प्रवद्ध र स्वत्व र र स्वत्व हुए। सिक्षं बार दिन की दारण ज्यात से बिजकुत मुले हुए तिरतेत्र चत्रवर्गी को देखकर प्रवद्ध र स्वत्व र र स्वत्व प्रवाद की माथ से साथ से स्वाद की बकर साथ मार्ग को साथ में स्वाद की स्वत्व मार्ग को साम से साथ में स्वाद की स्वत्व मार्ग को साथ से स्वाद की साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ साथ से साथ से साथ से

इसका अयार यकरत ने यो दिया: "प्रमुके हृदय को मैं पहचानता हूँ। प्रमु! राज-कुमार के व्यवहार से बापके हृदय में जो चोट पहुँची है उसे मैं जान रहा हूँ। आप मेरी नम्न बंकरस ध्यमनी प्रतिजानुसार विद्रोह को विसूत्त कर, सींग धौर शंकरगण दोनों की परचालापपूर्वक मृत्यु के बाद राजकुमार करण के साथ मान्यलेट को लौट खाये। प्रतिज्ञानुसार राजकुमार को ताकर चक्रवार्ती के सामने उपस्थित करने पर, चक्रवर्ती विद्रोही पुत्र को मरणहंड तुष्य भयकर सजा देगे ऐसी झाना वकरत को नहीं रही। इल्ला की परनी विद्रारा तीवार राजकुमारी की प्रार्थना पर भी चक्रवर्ती जब स्थान न देन तार-बार राजमार को मृत्युदण्ड की सजा ही दुहराते गरे, तब वकरस ने अपने घासन में उठकर द्रवित हो यो कहा, "प्रमु ! राजकुमार को समा प्रदान की विद्रो हो यो कहा, "प्रमु ! राजकुमार को समा प्रदान की विद्रो तो चनक वरते से प्रपने गाणां को देने को तैयार हैं।"

दम पर चकर्नती ने वहा कि "वकरम अयंकर अपराधी के लिए अपने प्राचों को देने के तिए कह रहे हैं। उनकी उदारता और दया अभिनंदनीय है। पर एक के अपराध के लिए हुसरे को सबा देकर तुर्पित पाने का अधिकार हमें नही है।" तब आचार्य गुणप्रवही में यो कहा—"चन्न वर्षों के द्वारा स्थायगिट से दिया हुआ निशंध सर्वात्तम है। तम निर्मय को हम भी समर्थन करते है। परस्तु प्रजाये राजबुमार को क्षाना प्रधान करने के लिए निवेदा करे तो, प्रजाओं की आजा को मानना चक्रवर्ती का धर्म है। क्योंकि रक्षा-विश्वसा दोनों में प्रजाओं का अधिकार ही सर्वोंपिर है। चक्रवर्ती प्रजाओं की आक्षात्रांकों को कार्य कप में लागे का नायन मात्र है।" प्रजाकों ने भी गुण- मद्रजी के बहुसूर्य समियाय का समर्थन किया। बस, किर क्या, चक्रवर्ती ने भी राजकुमार को क्षमा कर दिया!

## जैन वाङ्मय के ऋमर रत्न ऋाचार्य कुन्दकुन्द ऋौर उनका जीवन-दर्शन

0

डा० प्रद्युम्तकुमार एम.ए. पी.एच-डी. ज्ञानपुर, दाराणसी

ईसा के एक धताब्दी पूर्व भारत के दक्षिणी अंचल से एक ऐसी महान् विभूति का उदय हुया जिसको यद्यपि जैन वाङ्मय के भीमाकाश का एक अत्यन्त खाज्वस्थमान नक्षत्र कहा बाता है, परस्मु बस्तुतः वो जैतों के लिए नहीं, जैतेतर विचारकों के लिए भी प्रेरणा का स्रीत सहा है। उस विभूति को हम कुम्दकुन्द के नाम से ही अधिक जातते हैं। कुम्दकुन्द की विचार- वैसी, तस्वकाल की शोष-प्रशासी धौर महिला धमें की आधारपढ़ित सब कुछ ही वही विचार- मैं मिलक लेते स्वपृत्ति के हुई। जिल तस्वकाल भीर कर्न-प्रणासी की उद्योषणा तीसरी शताब्दि में मागाजुन ने सौर नदी सताहिद में भाव शंकरावार्य ने की, कुम्दुकुन्द ने बही तरवजान भीर तक- प्रभासी हैता की एक सताहिद यूर्व भारत के विचार-प्रायंग में उद्योधित की। परस्तु खेद है कि सम्प्रदायिक हो पे भीषण धांची ने भानित का कुछ। इतनी धिक माना में लाकर दक्ट्ठ किया कि हम कुम्दुकुन्द को धमिलकता सा एक विहास की स्वत्य में मुद्द हमें भावता की स्वताहित एवं निवस्य में कुम्दुकुन्द की भीलकता का एक विहंगम दर्शन सायद हमारी आज की वैज्ञाकि एवं निवस्य में कुम्दुकुन्द की भीलकता का एक विहंगम दर्शन सायद हमारी का की वैज्ञाकि एवं निवस्य में कुम्दुकुन्द की भीलकता का एक विहंगम स्वंत नायद हमारी को में मदद दे सके।

#### तत्वज्ञान : सत्तावाद

सत्य की क्षोज में कुन्दकुन्द परावलम्बी न होकर स्वावलम्बी बने। उन्होंने सत्यासत्य के निर्ह्याय में अपने आरमज्ञान को ही मुख्य कसीटी के रूप में स्वीकार किया । प्रतः जो कुछ उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उसे हमारी विचार-प्रक्रिया की सर्व-स्वीकृत प्रवासी के द्वारा प्रस्तुत किया। स्पष्ट ही कहा:—

> जबओग विसुदो जो दिगदावरणंतराय मोहरधो। भूदो सयमेवादा जादि पार णेय भूटाणं॥ (प्रव०सार—१५)

समित् : जिसका उपयोग विशुद्ध है ऐसी झात्मा जानावरण, दर्शनावरण, झन्तराथ और मोह इन रज से रहित स्वयंत्र होती हुई अध्युत पदार्थों से पार को प्राप्त होती है। बत: गुढ सात्माझान के माध्यम से अध्युत पदार्थ यसारूप वाने जाते हैं। 'वानना' किया समूण तरसमान का प्रस्थान-क्षित्र है। गृद्धमान चूकि परत्य को काराना-बुद्धि से रहित होता है, अत: उसका जानना केवल 'विचारना' होता है। विचारना निश्च की प्रतिया कहलाती है जिसमें बुद्धि-स्थापार का गृद्ध कर निहित है। निर्णय की ध्यवर इकाई बाक्य (Proposition) है, जिसमें सुद्धि-स्थापार की पारस्पितका एक किया के समुक्त होती है। पत: नावन की कोई से भिया जमसमुखी होती है, जिसके दोनों छोरो पर दो बस्तु-सर्थ मोजूद होते हैं। 'वानना' भी एक क्रिया है, जिससे प्रस्थान करने पर हम बुरूष झाता और सेब वो सत्ताओं के मध्य था जाते है। इस प्रकार झान-स्थारार के परिणमन स्वरूप हमें वो कुछ उपलब्ध होता है वह सब कुछ सत्ता की हो विभिन्न इकाइया है। कुल्कुल्य कहते हैं:—

> सत्ता सञ्ज पयत्या सिवस्स रूवा ग्रजंत पञ्जाया । (पंचा॰ सार—==)

भवीत् : सत्ता मनंत पर्याययुक्त, सविश्वक्त, सर्वपदार्थ स्थित है। अतः जो कुछ भी हम जानते भववा देखते हैं वह सत्तायुक्त भवदय है। सत्ता के बिना 'आनना' भववा 'देखना' हो ही नहीं सकता । तार्किक रूप से चाहें सत्ता 'जानने' का परिणाम भले ही हो, परम्तु तस्व-रूप से 'जानना' सत्ता पर शाश्रित है । तस्वदृष्टि से सत्ता ही मूल है ।

इस प्रकार जब सत्ता की तालिकता स्वापित हुई, तो श्रक्त उठा, कि सत्ता को हुब कितना जान सकते हैं? इस प्रक्रम का उत्तर यही है कि जो हम जानते जयवा देखते हैं कह सब स्वता हो है। प्रपने 'जानने', 'देखने' वे परे हम सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकते, वसींक एकांत-क्य से यह कहना, कि हम सत्ता का कुछ ज्ञा नहीं जानते, यह सिंद करता है कि हम उत्त प्रनाजी सत्ता के प्रति पूर्णत. प्रजान नहीं हैं। कुन्दकुन्द इस प्रश्चे-गारितकता को स्वान नहीं देते। वह यह मानते है कि सत्ता प्रमेश है। अतः जानने और देखने की जितनी भी पर्याग्य सम्मा हो सकती है के सब सत्ता की ही पर्याग्य है। सत्ता की उत्ति 'जानने' से नहीं होती। उत्ती तरह ज्ञान मी अयसत्ता की उत्पत्ति नहीं हो। तस्त्वाः ज्ञाता और श्रेष स्व-प्राथीन है। उनकी स्वतार्ग निरमेश है। 'जानना' कोर 'देखना' सत्तार्थों का पारस्थरिक किया-स्यापार है। यह किया-कारित्व ज्ञाता से अंथ की ओर ही प्रवाहित होता है। इस्त 'जानना' घोर 'देखना' ज्ञाता की ही गुण-पर्याय हैं स्वका कि तस्तवः ज्ञाता हो है, इस्त घोर कुछ नहीं। ज्ञान कीर देखना' ज्ञाता की ही गुण-पर्याय हैं स्वक्ष है। देशों का ध्यवहारत तादारस्य है। तस्तवः तानों स्वाधीन है।

#### दो द व्हियां

क तावतः ज्ञाता थोर ज्ञेय की दोनों इकाइयों स्वहत्याधीन हैं। उनका परिणमन प्रथमी निज की चीज है। परिणमन की प्रत्येक पर्योध में हत्य्य वही है। बल्कि यूं कहिए, वह हत्य्य ही विभिन्न पर्योक्त हुए जिल्हा प्रश्नेक पर्योध मह हत्य ही है। ज्ञान और दर्शन पर्यामें हैं। अस्तु में मी ह्य्य के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरती। हत्य और पर्याख त्यवतः एक ही हैं। उनमें सत्ता जमयनिष्ठ है। हत्य धोर पर्योध सत्ता के ही दो पहलू है। यही दोनों पहलू हमारे लिए दो दृष्टियाँ प्रस्तुत करते हैं—एक इत्य-दृष्ट धीर दूस गे पर्याख-दृष्टि। पर्याख, जैसा कि प्रभो कहा, सत्ता का एक ध्यावहारिक पहलू है, क्योंकि उनका निर्धारण सह-सत्ताधों की पारस्परिक्त हो होता है। इस पारस्परिक्ता के चार तर्वों—इत्य, क्षेत्र, काल, भाव की सापेकता में पर्याध कहा स्वस्थ निष्ठियत होता है। प्रतः पर्याख्टिए व्यावहारिक धीर सापेक्ष है; जबांक हत्य दृष्ट परासाधिक भीर निर्येक्ष है, वर्योक वह पर्यायगत व्यावहारिकता के ताशिक बोमां पहलुकों का प्रकासन हो साता है। हुन्यकुल्द रहतें दोनो दृष्टियों के माध्यम से पर्य-पण पर सर्ग-सर्वाक ध्याबहारिक और पार-मार्थिक पहलुक्षों का विवेषम कड़ी एकतावृद्धक करते जाते है।

कुन्दकुन्द की विवेचन प्रशानी का महात्य इस बात मे है कि वह इन विरोधी स्वक्य बाली दृष्टियों को बहण करते हुए भी सत्ता की प्रकाशन लेली में किसी प्रकार का विरोध नहीं माने देते । विरोधस्पवहार दृष्टि या नव के विभिन्न विकल्पों में दृष्टिगत होता है। परन्तु कुन्द-कुन्द उन स्वावहारिक विकल्पों का समापन शता के पारमाधिक पहलू में कर देते हैं। प्रकार समेद भी पर्योग-मात्र रह जाता है। सता के इस स्वयत-विरोध के निराकरण के बाद कुन्दकुन्द उसके बाह्य विरोध को लेते हैं। एक सत्ता का इसर असराओं के वैपरीस्य का निराकरण कनकी स्तरवर्ती प्रायत्न सत्ता में होता है। इस प्रकार शासन्त नताओं की प्रृंखना का सुजन करते-करते हम भंततः महानत्ता की परिकन्तना पर पहुँचते हैं, जिनमें सम्पूर्ण भवांतर सत्ताभी का परिहार हो जाता हैं। महासत्ता की यह करनना प्लेटो के Idea of Good और हींडोल के Absolute के काफी सद्युत्त है। इस महासता के भी दो पहनू बनते है। पारमाधिक पहनू वेदान्त के भाईत कहा का पोषक है और उसका व्यावहारिक पहनू बौददर्शन के क्षणवाद तथा बहुत्ववाद का पीयक। तत्त्वन-ग्रहान्ता एक स्वाधीन टोम इकाई है।

#### उपादान भीर निमित्त

धव प्रदेन उठता है सत्ता के जियाकारित्व का। किसी भी पर्याय का उत्पाद ग्रयवा विनाझ क्यों भीर कैसे होता है ? उदाहरणन एक घट पर्याय का उदय हुआ। इस उदय का हेत क्या है ? कुरदकुत्द इस हेतु के निर्णय में भी पूर्व वर्णित दो दृष्टियों का ही प्रसग उठाते हैं। तत्वतः श्रयवा परमार्थन. उक्त पर्याय का हेतु तत्सवधी द्रव्य श्रयवा मृत्तिका ही है जो कि उक्त वस्तूसस्य के सम्पूर्णत्व का पोषक है। प्रत्येक सत्ता स्वतः परिणमनशील है। अत परिणमन का मुलाधार वह सत्ता स्वयं ही है। यह उसका अंतरंग हेत् है, जिसे उपादान कारण भी कह सकते हैं। इतना होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नहीं है। सत्ता की एक सारिणी है जो महासत्ता से अवर सत्ताओं के कम में उनरती चली आती है। इस प्रकार प्रत्येक अवर सत्ता ग्रपनी विषयभत सत्ताओं का वर्ग बनती है। महासत्ता जिसका सर्वोच्च वर्ग है। निम्नतम सत्ता क्यक्तिगत इकाइयाँ है जो किसी का वर्ग नहीं होती और जो कि एक यथार्थवादी विचारक की मल परिकल्पना का आधार है। प्रत्येक इकाई परिणमनशील है। प्रत्येक सत्तात्मक यर्ग के अतर्गत भाने बाली इकाइयाँ उस वर्गकी उपादान है। उसके सहसत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त है। दोनो ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएँ यद्यपि किसी उच्चतर सत्ताकी इकाइयाहै और उसका उपादान कारण भी, परन्तु अपनी पारस्परिक उपेक्षाओं से वे एक-दूसरे की निमित्त कारण है। जिस समय इन सत्ताओं को इनकी श्रासन्ततम उच्च सत्ता की अपेक्षा देखा जाता है तो इनमें केवल अन्यत्व भाव ही प्रकट होता है। परस्तु जब इन्हें अपनी सह-सत्ताओं की अपेक्षा देखा जाता है तो इनमें पथकत्व भाव ग्रा जाता है। मन उपादान कारण में केवल अन्यत्व भाव है, जबकि निमित्त मे . पथकरव भाव । दोनो ही कारण ऋपनी-श्रपनी अपेक्षाम्रो से यथार्थ और भूनार्थ है । सस्पूर्ण व म्रथवा हुआरब की ग्रपेक्षा उपादान भनार्थ है और निमित्त अभनार्थ; ग्रज्ञास्य ग्रथवा पर्यायस्य की ग्रपेक्षा निमित्त भनार्थ है और उपादान अभनार्थ। इमीलिए कन्दकन्द जब समयसार ग्रंथ में व्यवहार नय को समतार्थ स्रौर निश्चय को मृतार्थ कहने है (समयसार-११), तो उसमें द्रव्यद्विट पहले से निहित है। समयसार के प्रारम्भ में ही अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कन्दकन्द लिखते है: —

तं एयत्तविहत्तं दाएह ग्रप्पणे सविहवेगा।

जदि दाएज्ज पमाण चुनिकज्ज खल ण पेतज्ज ।। समय०—५ ।। सर्वात् : उस एकत्व विभक्त आत्मा को में स्नात्मा के निज वंभव से दिखाता हूँ; यदि में दिखाऊँ

तो प्रमारण स्वीकार करना और यदि कहीं चुक जाऊँ तो छळ ग्रहण नहीं करना। इस गाया से स्पष्ट है कि समयसार का सम्पूर्ण कथन आत्मा के निज बैमव अथवा द्रव्य-दृष्टि से किया गया है। अतः इस कथन को भी कथंबित सत्य की कोटि में रखना ही श्रेष्ठ है। उपादान और निमित्त रोनों ही कमशः कथंबित भूतार्थ और कथंबित प्रभृतार्थ हैं। उनके ऐकान्तिक स्वरूप को ब्रह्म करना कृत्यकृत्य के दर्शन के साथ अन्याय करना है।

#### ग्राचार

कुन्दकृत ने मानवीय जाचार-दर्शन का जाधार भी बड़ा व्यापक भीर सुस्तर्य हूँ हो। व्यक्ति का जो धर्म है स्वर्ध करणीय है। जीर जो बन्तु का स्वमाव है बढ़ी धर्म है (प्रब० सार-७) करा: वन्तु के लिए करणीय बढ़ी है जो उसका स्वभाव हो। जैसे जत का स्वभाव धीतलता भीर भारता का स्वभाव चैता है। उनका भ्रयने स्वभाव में दक्षित हो जाना ही धर्म है।

स्वभाव किसी भी वस्तु के द्रव्यस्य की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति द्रव्य का गुण है भीर तत्वतः द्रव्य भीर गुण एक ही इकाई के पहलू हैं (प्रव॰ सार—११४)। अतः अपने स्वभाव मैं दीक्षित आरमा स्वथ भांक्य है (प्रव॰ सार—६)। यम कोई वाह्य वस्तु नहीं, जिल्न क्षात्र किया जाए। निवस्य की घारणा ही घर्म है। साचार धर्म का वाह्त है। आवार आस्या का निजल्लमय अपया स्वक्रमय होने का एक प्रयस्त है। इस स्वस्तमय होने के लिए प्रस्तमयन्त्र का स्वाग अनिवायं है। इसीलिए मन, यचन और काव तीनो ही स्तरा पर बहिसा, अपरिष्ठह, अस्त्रेय, सील, और ब्रह्म वर्ष वर्षों के द्वारा प्रास्ता स्वगमय में प्रवृत्त होती है। समूर्ण विजातीय प्रभावों से मुक्ति आचार का सदय है। ज्ञान, दर्शन, वीर्ग कीर सुख की वृद्धि उपरोक्त प्रक्ति की कसीटी है। इस गुण चतुष्टय की अनतक्ष्म अहिता है।

प्राचार के मामले में कृन्दकृत का वींवाट्य इस बात में प्रिथक है कि वह स्वसमय होने के लिए सत्ता के उदादान कारण पर प्रयिक बल देते हैं, क्यों कि उपादान स्व की चीज है भीर स्व पर ही स्व कर हो सब का प्रिक काबू है। प्रत. कमतानाज धारण कर उपादान भूमि को उदिर बनाए स्वान हो सब कर प्रकार के है। बीज उसमें पहले से ही पड़ा है। घब हमें अप से तिमित्त करों ने उत्तर बनाए का जान कर सकते हैं। बीज उसमें पहले से हिए प्रशासान और विस्वासी भी रहना चाहिए। जो केवल निमन्त के पीछे दौड़ ते हैं, उन्हें दोनों ही भोर से घाटा रहता है। उपादान की उपेक्षा तो उन्होंने स्वय्ट ही की, भीर निमित्त परस्थास्पक होने के कारण जनका निज हो न सका। मत ऐसे व्यक्ति प्रजास है। अप ति स्वयः प्रता ही। अप से प्रता है। हो भीर ने स्वान ही अप से प्रता ही और तीन सिन से अप से स्वान ही अप से मान होने से से प्रता है। से प्रता है। हो से प्रता हो भीर निमित्त है स्व भीर समूलाई। निरुच्य नय की धारणा हो गुद्ध चरित्र की भीर ले जाती है भीर स्वतन नीध-साम कराती है।

कृत्यकृत अपनी १सी बिलक्षण धीर मौलिक देशना से भारतीय बाइमय में अपनी प्रमिट छाप छोड़ गए। श्रद्धालुधों ने उनकी इतनी इञ्जत की, कि उनका नाम भगवान बीर और गणुपर गौतम के साथ स्मरण किया जाने लगा, वो कि निम्नलिखित मगल गाया से स्पष्ट है .—

मंगलं भगवान बीरो मगल गौतमो गणी। मंगलं कन्दकन्दाबो जैन धर्मोस्त मंगलं॥

अस्तु, कुन्दकुन्द का शब्द प्रमाण हमारे लिए सदैव ज्ञानालोक विकीण करता रहेगा।

## ऋपरिग्रह का महत्व

सुस्तानसिंह जैन, एम.ए. शामली (उ० प्र०)

प्राज विश्व किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, यह बात किसी से खिनी नहीं है।  $\frac{1}{2}$  कुछेक इने-मिने व्यक्तियों को छोड़कर जन-साधारण कितना बस्त हो रहा है, यह सिखने की बात नहीं है।

भारत का विभावन होने के पश्चात् मनुष्यता का किस भाँति सहार हुमा, सतनामों की तकता के साथ केंसा सिलताइ हुमा, अध्यावार, पूलपोरी, पायनुसी का केंसा सबंस साम्राय्य स्थाया । प्राप्त के सि.स.च.राभाँ की मिलावट तथा उनकी संतीम मंहवाई के किस अकार जन्म की रोड़ की हहती को चकनाचूर किया, किस प्रकार जट-स्वाटेट त तांवव-नृत्य हुमा भीर किस भांति मानव-मानव को गावर-मुसी को तरह काट-काट कर हत्या के बाट उतार रहा है, कदाधित विषय के इतिहास में ऐसा कहीं दीख पड़े ? इससे भी बढ़कर प्राप्त विश्व में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्राप्त - वीर सायुडों, सुतिकों की तीखता, हवाई छिनयों की भीयवता, तारपीहो की मार से हहय जाने की चिन्ता में हैं । सह-प्रस्तित्व के नार की खाड़ में शहरास्त्रों के निर्माण की होड़ में एक-दूसरे को पछाड़ने के प्रवाद में संत्रीय विश्व पुढ़ है । सह-प्रस्तित्व के नार की खाड़ में शहरास्त्रों के निर्माण की होड़ में एक-दूसरे को पछाड़ने के प्रवाद में संत्रीय विश्व पुढ़ है । स्वर्ध प्रस्ता की हुन अदृश्वित न होया कि विश्व में तृतीय विश्व पुढ़ से एक-दूसरे को पत्रार्थ स्वाटन पटाटोच छात्रे हुए हैं ।

षव यक्त उत्पन्न होता है कि उदरोबत गुरियों के उलकाने का क्या कारण है ? प्रक् तो बंदिल है; परन्तु इस सबस में प्रनेकांनेक उत्तर-प्रत्युत्तर हो सबते हैं। यहाँ पर इस संबंध में केबल इतता हो कहना पर्याप्त होगा कि इस मुग में कुछेक लोगों की स्वाधंपयी मनोवृत्ति सबका नास कर रही है। इतना ही नहीं बाज बस्तुधों के संग्रह करने की प्रव्ल होड़ जती हुई है। कतता जनता दाने-दाने के लिए मुहताज हो रही है। शत से साथंकात तक की कमाई लिए इधर-से-उपर कोलती फिरती है, पर कही भी कोई पैसे को नहीं सुचता है। एक घोर यह दशा है तो दूसरी मोर कोठ मीर गोदाम लायाग्नो से लचालच भरे पड़े है, जिनमें मुरीसो (क्रियफ) साम्राज्य स्वाप्ति हो चुका है। भूले मेरे तो मरे कोन क्लिको प्रवृत्ता है? इस परिस्थिति का यह सारीस हुमा कि आज की दुनिया आधिक विवसता के कारण कराह रही है।

कही-कही तो यह माधिक विषमता सीमा को लांच गई है, जो सहन-प्रांवत से बाहर हो गई है। फलतः प्रिकास लोगों की नित्यमति की मायदम्यताय पूर्ण नहीं हो रही है। इसमें भी मायदर्थ यह है कि वो जोटी-एही का पत्तीना एक करने कमाते हैं, मन्त-वस्त्र उत्यन्त करते हैं, बही सोम पूर्ण-नेगे रहते हैं, परन्तु वे लोग, जो शीमा ऋतु में खात्र की टट्टी लगाकर कोचोज पर लेट नगाते हैं, बिजनी के पत्तों की हवा खाते हैं और माकाशवाधी से विषय के गायन सुनते हैं तथा तरह-तरह के मुलबुर उड़ाते एवं मीज करते हैं। अतएब यह कहना प्रत्युक्तिपूर्ण न होगा कि मात्र "स्वायं के गद में जूर मण्ये भावता की लोगों पर बैठकर खूत की होती खेती जा रही है।"

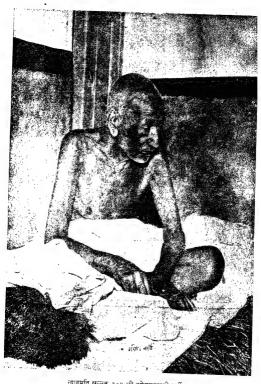

त्यासमूर्ति श्रुल्लक १०५ श्री सणेशप्रमादजी वर्णी जिन्होने ज्ञान प्रचार के लिए जीवनभर अथक प्रयत्न किया।



चारित्रचक्रवर्ती ग्राचार्य शातिसागरजी महाराज के पादमूल में



परमतपस्वी पूज्य नेमिसागरजी महाराज

वर्तमानकाल में बन को विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। कुछ दनै-निने नोमों के म्राव्स् कार में मधिकांग्र सम्पत्ति पहुँचने से उसके उपनोग का मधिकार मन्य लोगों को नहीं रहा है। 'यही बहु पुन है जिसने मात्मा, वर्ष एवं महकारिता के संगठन को बीला ही नहीं कर दिया, प्रपिदु हन खिलानों को पैगें नते रोंद कर मिट्टी में मिला दिया है। इसीसे मानवता समूरी सीजन्यता वैश्यक को प्राप्त हो गई है।'

प्रस्तुत गुल्पी को मुलकाने का एक यात्र सरल उपाय यही है कि हमें कम से कम परिग्रह रखने के सिदालत को प्रपनाता होगा। विश्ववन्त्र महारमा गांधी ने एक त्यान पर परिग्रह को मटाते रहने के सम्बन्ध में बतलाया है कि "एव्ये सुधार का, सच्यी सम्बन्ध का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बन्कि उसका विचार और इच्छा पूर्वक घटाना है। उमें-ज्यां परिग्रह चटाइए, स्यो-त्यों सच्या मुल और सच्या सत्योग वढ़ता है, सेवा-वाचित बढ़ती है।  $\times \times \times$  प्रमानवयक परिग्रह के पश्चीती को चोरी करने के लाल्य में फंसाते है।" उन्होंने बस्तुष्यों के गरिष्रह के लिए ही नहीं विवास के परिग्रह के लिए ही नहीं विवास के परिग्रह करने के लिए भी एक सन्य स्थान पर त्याज्य उहराया है। देखिये—"बस्तुओं की मीति विचार का भी धपरिग्रह होना चाहिए। वो मनुष्य धपने दिमाग में निर्यंक ज्ञान भर नेता है, बह परिग्रह है। वो विचार हमें ईस्वर से विग्रुल रखते हों प्रमायब ईस्वर के प्रति न के जाते हों, से सभी परिग्रह है वा विवास हो बी हिलाए त्याज्य है।"

वास्तव मे गाँधीजी ने परिग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, वह सत्य एवं घाँईसा के विचार से एक सौ एक नये पैसे सत्य है।

एक स्वान पर एक विदान लेखक ने अशांति का यूल कारण बताते हुए लिखा है कि, "बहुत क्या संसार में जितने विद्रोह, घोषण, घन्याय, धात्याचार, संघर्ष और दुख होते हैं, उनका मुल कारण परिवह है।"

धतः याज के विश्व को वह मार्ग धपनाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा परिष्रह की लोलुपता का स्वतः ही अंत हो जाए । इसका एकमात्र मार्ग "अपरिषद्द" ही हो सकता है । अपरिष्रह का उद्देश्य हमें घपनी आवश्यकताओं को कम करने के लिए प्रेरित करना है।

प्राचीनकाल में धपरिष्ठह के कारण ही लोगों का जीवन मुखी, स्मृद्धिशाली एवं शान्तिमय या; किन्तु धाधुनिक काल में धपरिष्ठह के अभाव से वह धनेक विषमताओं का शिकार बना हुआ हैं। मत. हमें धपरिष्ठह का मार्ग धपनाना ही श्रेवस्कर हो सकता है।

महारमा टालस्टाय के शब्दों में, "जब लोगों को पहिनने को कपड़ा न मिलता हो, तब मैं कपड़ों से सन्द्रक मर्ड या जब लोगों को लोने को भी न मिलता हो तब मैं आजीर्ण की दवा करें; यह मानवता का सबसे पहला कलक है।" टालस्टाय का प्रस्तुत कम मैं किता युवितपुक्त एकं समाज की दृष्टि से कितना सुसंगत है, यह सहज ही जात है। जाता है।

एक समय का कथन है कि किसी बनाइय ने हजरत ईसा से प्रश्न किया कि संसार में मनुष्य निर्दोग कैसे ठहर सकता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि, "यार प्राणी निर्दोग रहना चाहता है, तो वह प्रपनी समस्त सम्पत्ति गरीबों को बांट दे। इससे उसे सुख प्रौर बांति प्रवस्य ही प्राप्त होगी।" स्वर्गीय गांधीजी का भी ऐसा ही मत या। उन्होंने कहा था—"यदि स्वराज्य के म्रान्यर परिप्रही नृतुष्यों का प्रवेश होगा, तो बहिता भीर तथ्य एक अया भी नहीं ठहर सकेंगे।" कारण कि मनुष्यों को विराद्य की राशा के हेतु निरन्तर हिसा के पिए तथ्यर रहना पृथे गांधी परिप्रह की रक्षा के लिए मिथ्या नियमों की रचना करनी पृथेगे। इसका मार्थ यह होगा कि हिंसा भीर मार्थ यह होगा कि हिंसा भीर मार्थ यह होगा कि हिंसा भीर मार्थ यह रोगों अधिक किया है — "भार्य की प्रवेश में विश्व स्वराद्य होगा के साथ स्वराद्य होगा होगा, वो मन भीर कमें में दिश्य हो हो हो सो में मुक्त साथ हो प्रविच्या होगा होगा, वो मन भीर कमें में दिश्य स्वराद्य हो।" इससे भी बढ़कर गांधीजी एक स्थान पर कह बैटते हैं—"केवल सत्य को भाष्या की दृष्टि से विचार तो सार्थर भी परिष्ठ हैं। भोजेच्छा के कारण हमने वारीर का आवश्य लाडा किया है, भीर उसे दिकाये एकते हैं।"

इन सब महापुरुषों के कहने का घर्ष यही है कि परिषह से मनुष्य को मुख की कभी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी संबंध में भगवान महाबीर स्वाभी ने घाज से लगभग डाई हजार बच्चे पूर्व उपरेख दिया था कि, "सपरिषहवाद से जनता में संभाव का सुजन हो सकता है।" अगिवस्थापवत में भी धपरिष्यह को घरवन्त महत्व देते हुए कहा है—"जो-जो मनुष्य को प्रिय लगने वाना परिषह है, वह सब दुख का ही कारग है। धीर जो घर्किचन है, वही सर्वेदा मुख का भागी है।"

अतएव इन सब महापुरुषों ने अपरिग्रह का ही उपदेश दिया है। उनका यह आदेश राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वैयक्तिक हितों के दृष्टिकोस्स से सुन्दर और बांछनीय है।

श्राष्ट्रितक काल में श्रपरिग्रह की सत्यधिक झावश्यकता है। मनुष्य प्रपने जीवन के जरम उद्देश—सुक्त-शांति' को तब ही प्राप्त कर सकता है; जब कि उदकी झावश्यकनाये न्यून हो।

## षट् द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध से लोक-व्यवस्था

रूपचन्द गार्गीय जैन पानीपन

तथा नियमों के रचिता हैं। इन्हीं बहुत से दुग्टिकोणों द्वारा परिचमन करते हुए देखा गया, जांचा गया व प्रतुक्तवान किया गया तो भी इनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है और न ही कभी समाप्त होगा। ये दिना किसी रकावट के सदैव कियाशील रहेंगे। गरब मुह लोक एक चलती-फिरती संस्या है और सदैव इसी जीति चलता रहेगा। इसके सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी गणित भी प्रमुक्तवान के द्वारा प्रव तक वैज्ञानिकों व ऋषि-महावियों ने की है—यह उनसे बहुत कदी है। यह प्रतीत और वर्तमान से बहुत स्विक है। यह प्रतीत और वर्तमान से बहुत क्षावक चलती देशी।

जीवद्वय — जिसमें चेतना गृण हो धर्मात् जिसमें मैं हूँ ऐसा अनुभव हो तथा स्व पर पदायों को जानने की शक्ति हो, जो अत्यन्त सुक्ष्म व अस्थी है तथा इन्द्रियनस्य नहीं है जो वैभाविक दशा सर्यात् सवारी जवस्या में पीचों इन्द्रियों, मन, वचन व काव तीन बल, आयु और स्वासोध्यवास प्राणों से जीता है। जो सुख-दुख का अनुभव करता हो।

पुद्गल द्रव्य—जिसमें रूप रस गन्य व स्पष्ट पाया जाता है तया जो परमाणु व रकप्थ अवस्था में पाया जाता है, जो ससारी जीवों के सुख-दुख, जीवन-मरण में निमित्त कारण है तया उनके शरीर, बचन, मन व स्वासोस्वास का रचयिता है।

धर्मद्रव्य-जो जीव तथा पुर्यल को गमन करने में सर्थात् व्यवस्थित रूप सै परिणमन करने में सहायक हो । इसे ऋत भी कहते हैं।

ग्रधर्मद्रव्य—जो जीव तथा पुद्गल की स्थिति में प्रयति इनके व्यवस्थित परिणमन को रोकने में सहायक हो। इसे मनुत भी कहते हैं।

भ्राकाश द्रव्य-- जो अन्य द्रव्यो को ठहरने के लिए स्थान देता है।

काल द्रव्य-चो द्रव्यों के परिणमन व किया में निमित्त कारण है, जो स्वयं बिना किसी निमित्त के बर्तता है। जिसकी पर्याय स्वस्प समय, घड़ी, घण्टा, दिन, मास, वर्ष बनते हैं— इनके कारण स्वस्प जीव प्रदाज की पर्यायों की स्थिति में कमी-वेशों का ज्ञान होता है।

यखिष धर्म, प्रथम, प्राकाश व काल ये चारों द्रव्य प्रत्यक्ष में दिल्लाई नहीं देते परस्तु लोक में प्रयने-प्रयन कार्यों द्वारा सिद्ध होते हैं।

ये सभी द्रव्य नियमित स्वभाव रूप से नियत हैं तथा विभाव रूप क्षणवर्ती परिणमन के कारण ग्रनियत है।

ये ध्रुव सत रूप रहने के कारण नित्य हैं तथा समय-समय पर्यायों के उत्पाद व व्यय के कारण प्रनित्य हैं।

श्रभेद दृष्टि से सम्पूर्ण लोकालोक रूप महासत्ता के घारी होने से एक हैं तथा धनन्तानंत भेद कल्पना से धनेक है।

> कभी नाश न होने के कारण अस्तित्व गुण वाले हैं। अर्थ—कियाधारी होने से वस्तृत्व गण वाले हैं।

समय-समय छर्पाद व्यय घ्रीच्य के कारण पर्याय बदलते रहने से डव्यस्य गुणवारी हैं। किसी न किसी के ज्ञान का विषय होने से प्रमेयस्य गुणवारी हैं। सभी इव्य व गण घपनी-घपनी सत्ता रूप वने रहने से प्रगृहतपुग्रावारी हैं।

समाद्रव्य व गुण अपना-अपना सत्ता रूप वन रहन च अनुरतपुनुरापारा है। कुछ न कुछ झाकर होने के प्रदेशत्व गुरा घारी हैं।

्रम् प्रकार घनेक गुणों से युवत लोक में इन खहों द्रव्यों का पसारा है जिनकी सत्ता बराबर बनी रहती है। इनकी पर्यायों का घटटना-पतटना सदा से है और सदा बना रहेगा। सोक में खितने द्रव्य हैं वे कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं और न ही कोई द्रव्य नवीन पैदा होता है अर्थात न तो सत का नाश होता ह सीर न घसत का उत्पाद होता है, केवल पर्याय होता है, नेवल पर्याय होता है सीर न समत का उत्पाद होता है, केवल पर्याय होता

द्रध्यों की पर्यायं सुरुम व स्थूल, क्षणिक व चिर स्यायी, सद्या व विसद्ग्र होती हैं।
गुद्ध द्रध्यों की पर्यायं तो सद्ग्र ही होती हैं धौर ष्याद्ध वैभाविक पर्यायं सदृष्ठ भी भीर विसदृश
भी होती हैं। परार्थों की वैभाविक गुण पर्यायों (जिन्हें अर्थ पर्याय भी कहते हैं) के गुणांशों में तो कसी बेसी प्रतिक्षण होती ही हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं किन्तु स्वाध्माविक गुद्ध पर्यायों के गुणांशों में भी कभी-बेसी होती हैं जिसे गुणा में यदगुणी हानि-बृद्धि कहते हैं। स्थूल कर में यह बुष्टिमत नहीं होती, सूक्ष्म रूप में हो होती हैं। दत्यों के प्राकार जिन्हें व्यवना पर्याय कहते हैं बैमाविक दक्षा में बदलते रहते हैं किन्तु स्वामाविक पर्याय में सदैव एकसे वने रहते हैं।

प्रत्येक छोटा व बड़ा, सूक्ष्म व स्थूल, शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय के लिए तो जपादान रूप है तथा दूसरे कृतिपय द्रव्यों की पर्यायों के लिए निमित्त होता है तथा उसके परिणमन में भन्य द्रव्य निमित्त होते हैं। लौकिक इस व्यवस्था में ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने में पूर्ण स्वतंत्र है, अविनाशी है, परिणमनशील है किन्त जीव व पदगल की स्वाभाविक व वैभाविक दोनो अवस्थाओं में एक द्वाय दूसरे से प्रभावित रहता है। स्वाभाविक दशा के म्रर्थ पर्याय के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त है, व्यजन पर्याय में ग्राकाश व काल दोनो द्रव्य निमित्त हैं तथा वैभाविक परिणमन में काल व ग्राकाश सहित द्रव्य व भाव रूप से अन्य पदार्थ भी निमित्त होते हैं। व्यंजन पर्याय मे घर्म व घधर्म द्रव्य में से कोई एक निमित्त कारण बना रहता है। इसे द्रव्यो का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध भी कहते हु: कर्ता-कर्म व्यवस्था भी कहते हैं। द्रव्यों की पर्यायों का परस्पर में पटकारक रूप से लोक-व्यवहार होता है। शद्ध द्रव्य की तो एक ही पर्याय में छहों कारक लागू हो जाते हैं किस्त द्रव्यों की बैभाविक प्रशुद्ध भनेक पर्यायों में घटकारक व्यवहत होते हैं। लौकिक वातावरण में यह इन दृष्टियों से ठीक ही कहा जाता है कि जीव तथा पुदगल द्रव्य परस्पर में एक-दूसरे को बहुत कछ देते लेते रहते हैं – जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण तथा गुद्ध व शशुद्ध स्वाभाविक व वैभाविक भावों द्वारा भौर पुद्गल भवने रूप-रस, गन्ध व स्पर्श गणो द्वारा तथा कार्माण वर्गणाओं में कर्म रूप शक्ति द्वारा, तथा ग्रन्य अनेक गुणों द्वारा सोक व्यवहार में जब जीव ग्रपने बृद्धि व पृरुषार्थ द्वारा भन्य ब्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है तो वह उनकी पर्यायों का कर्ता कहा जाता है।

स्वभाव ते वे छहो इब्स झत्यन्त सुक्ष्म, दृष्टि में न झाने योग्य हैं। (पुर्वल जो दिखाई देता है वह भी स्वाभाविक दशा में झला रूप होकर दिखाई नही देता केवल स्पूल स्कन्ध के रूप यह गुण स्वाभाविक दशा में रहता हुमा तो जुढ परिणमन करता है। तथा मन्य गुणों में भी किसी प्रकार का निमित्त नहीं होता किन्तु इसी गुण के वैभाविक अवांत् सन्य द्रव्य के निमित्त कारण से प्रगुढ परिणमन होने पर जीव व पुद्रवत के म्रन्य भूण भी वैभाविक क्यारण परिणमन होने पर जीव व पुद्रवत के म्रन्य भूण भी वैभाविक कारण रोण का का यह रूप नजर आता है। संसारी सभी जीव मनीवि कात से वैभाविक रूप परिणमन कर रहे हैं पुद्रवत की भी यही दशा है। जीव एक बार स्वाभाविक शुद्ध प्रवस्था को प्राप्त होकर किर कभी भी वैभाविक परिणमन को प्राप्त नहीं होते तथा पुद्रवण स्वाभाविक दशा को प्राप्त होकर किर भी निमित्त कारण मिलने पर पुन. वैभाविक दशा में रोकने वाले राग-वैभाविक दशा मंत्र स्वाभाविक स्वाप्त से प्राप्त हो करता है। जीव को वैभाविक दशा मर्थात् संसार में रोकने वाले राग-वैभाविक दशा मर्थात् संसार में रोकने वाले राग-वैभाविक दशा मर्थात् संसार में रोकने वाले राग-वैभाविक स्वाप्त स्वाप्त से से से से से व ल व को भीति वने रहते हैं, एक वार जनका बीज नष्ट होने पर पुन: पैरा नहीं हो सकते।

इस प्रकार लोक में द्रव्यों के परिणमन की यह प्रयक्ति है जिसके कारण यह विश्व पूर्ण क्य में शुद्ध नहीं किन्तु शुद्धता के लिए सर्देय परिणमनशील हैं। इसके नियमों में बहुत से विकार पाए जाते हैं जिन्हें इर करने के लिए सर्देय परिणमनशील रहता है। इसमें उन्नति के प्रयक्त भी प्राक्तिमक घटनाशों के शरण अवनित को प्राप्त होते रहते हैं। इस्तें कारणों से यह विश्व न तो पूर्णतया कभी शुद्ध जीव क्य हो हो पाता और न ही शुद्ध पुद्मल कप हो पाता है किन्तु होनों के एक मिश्रित तथा विक्त रूप में पाया जाता है जिसमें दोनों द्रव्य एकदूसरे के विमाय क्या परिणमन में कारणा बने रहते हैं। यह सब करिशमा बैश्वित शिवत का ही है अम्पथा इस लोक में जीव तथा पुद्मल दोनों इस्य मुश्म मुक्त अवस्था में रहते हुए सब शुम्य सरीशा विकार होता । उस अवस्था को एक बहु मान भी कह सकते हैं। अर्थात और और जड़ पुद्मल का पूर्णतया स्वाभाविक परिणमन तथा बैगाविकी शक्ति को मामा कह सकते हैं जिसके कारण इस लोक में और और पुद्मल की ये सब पर्याय इस्टिंगत हो रही है।

इस प्रकार यह लोक की ब्यवस्था चल रही है धौर सदंव चलती रहेगी। जीवो का ससार परिभ्रमण — जम्मन मश्य चलता रहेगा। कुछ बीव काल लब्बि प्राप्त होने पर विवेष निज पुरुषायं द्वारा इस परिभ्रमण से भुक्त होते रहेगे। 'ससार में जीव कमंचेतना— कर्नृत्व बुद्धि तथा कर्मकल चेतना — कर्मकल मोविवस्त बुद्धि के कारण जन्म-गरण व सांतारिक सुख-दुख को भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं। निज स्वभाव स्वरूप ज्ञान चेतना प्राप्त होने पर ही इस भ्रमण से छटकारा होता है। संसारी जीवों की इस परिणमन व्यवस्था में जीवों के वैशाविक माव तो उपादान कारण हैं तथा जीव के साथ बेंचे कर्म तथा जीव के संयोग में आयी प्रन्य जीव पुद्गत सामग्री निमित्त कारण हैं। जीव का ये वैशाविक भाव जीव का पुरुवाध है।

जीव को गुढ़ स्वामाविक सबस्था प्राप्त करने की सावयवकता वयों है? इसका कारण ससारी अवस्था में जीव का सुन-दुन अपून्य करना है। दुन दक्ते उच्छ नहीं जिसे यह इस करने से सदा प्रयस्ति नित रहता है, सुल सर्वाप दे हरने हैं हिन वु वह स्थायों न होने तथा दुन्ख में परिणत हो जाने से कस्याणकारों नहीं, स्वत यह भी लाभप्रद न होने के कारण वर्जनीय है। बास्तव में तो यह समारी मुल इच्छाओं को पूर्ति मात्र हो है, इच्छाएं साकुलता पैदा करती है, और साकुलता पूर्व कप है। अतएव बीच की बैसाविक सवारी दक्ता स्थायों स्वामाविक सुल कर हो । अतएव बीच की बैसाविक सित योव को प्रयास की आवयवकता होने के कारण स्थापने योथ है। स्थमाव की प्राप्त के पित योव को प्रयास की आवयवकता है। यदि बेसाविक सवस्था में दुल न होता तो हते व्यवसायन की सावयवकता न होती । जब पुरन्त वैभाविक सवस्था में रही या स्वाभाविक में उन्ने कोई हानि नही क्योंकि उन्न जीव सरीचा दुल-युल का प्रमुखन नहीं है। इनमें तो केवन कथन व युवकल के नियम है, उन्ही नियमा के स्वनु सार परिस्थित उन्हों के पर परायाणु क्या कर छोटे-वड़ इन्कर वनते हैं और स्कन्य का स्वत्यवा के पर परायाणु क्या कर छोटे-वड़ इन्कर वनते हैं और स्कन्य का स्विक्षयण होकर परायाणु क्या में गरिवतित होते रहते है। तोक में इन प्रकार से उन्नों में कार्य-कारण व्यवस्था पायों जाती है विवक्षय होता हम से परवित्तत होते रहते है। तोक में इन प्रकार से उन्नों में कार्य-कारण व्यवस्था पायों जाती है विवक्षय होता हम देन हम्म वस्त से उन्नों में कार्य-कारण व्यवस्था होता हम से परवित्तत होते रहते हैं। तोक में इन प्रकार से उन्नों में कार्य-कारण व्यवस्था पायों जाती है विवक्ष पसार। हम सब प्रयथा देख रहते हैं।

# तत्वार्थसूत्र ऋौर उसकी प्रमुख टीकाएं

श्री ग्रमृतलाल शास्त्री, दर्शनाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय भदैनीधाट, वाराणसी

भगवान महावीर की दिव्यदेशना का जिस द्वादशासवाणी में सकलन हुमा, उसकी मुक्य भाषा प्राकृत थी। उस समय उस भाषा का खुब प्रचार भीर प्रसार था। पर समय के परिवर्तन के साथ प्राक्तत का स्थान संस्कृत ने लेना प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर द्वैरायक के मन में यह विचार उत्पन्त हुमा कि ममझ जैन बाङ्गय का परिचय कराने में समये एक ऐसे यन्य की संस्कृत में रचना क्यों न कर दी जाय, इस विचार के बाद वह स्वयं ऐसी सामधी के संकलन में लग गया किसते उसका मनोरथ पूर्ण हो सके। इसके लिए उसने कुछ उपक्रम भी किया पर उसे मुख्य कहिताई प्रतीत होने नयी। घटा वह एक तपोवन में गया, जहां श्रूनकेवती की सनता करने में सक्षम (श्रूनकेवति की समता करने में सक्षम (श्रूनकेविव की साम विद्या का साम विद्या की हम के उपदेश की एक सक्षम मिल रही थी। वहां का बातावरण वित्तकृत मान की रवित्र या। इससे ईशायक बहुत प्रभावित हुमा। घटनार पति ही उनने भाषावार्य गृद्धपिष्ट एवं भन्य सभी मुनियों को श्रद्धाः पूर्वक त्र साम प्रभावन हुमा। घटनार पति ही उनने भाषावार्य गृद्धपिष्ट एवं भन्य सभी मुनियों को श्रद्धाः पुर्वक त्र साम क्या है स्था प्रभाव की स्थान के प्रवात उत्तरी वित्तपपूर्वक मह प्रश्न किया—भगवन ! धात्मा का हित क्या है - 'भगवन ! किन्तु क्यास्मते हितम् ?' इपया बतताहरे। ईपायक के प्रस्न की भाषा और उन्नके मनोभाव को ध्यान में एककर उन्होंने को उत्तर दिया, उत्तरीका साकार रूप तरवार्यमृत्र है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उत्तक्ष सार दिया, उत्तरीका साकार रूप तरवार्यमृत्र है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उत्तक्ष सार दिया, उत्तरीका साकार रूप तरवार्यमृत है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उत्तक्ष सार दिया, उत्तरीका साकार रूप तरवार्यमृत है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उत्तक्ष सार दिया, उत्तरीका सम्बन्ध स्थान हित्स है। उस समय जो भी वाहमम उपलब्ध या उत्तक सार स्थान स्थान विकार प्रवात की स्थान स्

जैन परस्परा में तत्वार्थसूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसके श्रवण करने मात्र से श्रोता को एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी इसकी क्यांति है। प्रायः दिगस्वर जैन समाज्ञ में दगन्तवर पर्व की पुण्यक्षेता में प्रवचन का मुक्य विषय यही रहता है। इतमें प्रयमानुगोग को छोड़ कर मेप तीनी आनुगोगों की वर्षा यम-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह जैन दर्शन का प्रवेश-इतर है। प्रविक्तिक से लेकर आषायं तक भीर वालपाटशालाघों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इसका प्रस्थयन-प्रध्यापन होता है। यतः यह कहने की प्रावश्यकता नही कि यह एक अनुप्रभ यन्य ही नही महाप्रस्थ है।

इसके घाषार पर धनेक उद्भट घाषायों ने दार्थनिक ग्रन्थों की रचना की है। इसके 'भोक्समाग्रेस्य नेतारम्', द्रत्यादि मंगनसूत्र को लेकर घाषाये विद्यानत्व ने घाप्त परीक्षा की रचना की। 'प्रमाणनवैरिष्तमा' इस मून का घाश्यय लेकर सहाक्त्यकेद को घाप्त निर्माशकार्यक्र कुप्त के प्रमाणनेत्र धीर नयप्रवेश — इन दो प्रकरणों की तथा धीमनव थर्मभूषण यति ने न्यायशिका की रचना की है इसे देवकर सन्य धाषायों ने संस्कृत भाषा में ग्रन्थ विस्ता की रिपणा सी।

इसके दमों अध्यायों में कुल मिलाकर २१७ सुत्र है। प्रारम्भ के चार प्रध्यायों में औव-तत्त्व का, पंचम में प्रजीवतत्त्व का, षष्ट और सन्तम में प्राप्तवतत्त्व का, प्रष्टम में बन्यतत्त्व का, नवम में संवर प्रीर निर्जरा का तथा अन्ति म में मोल तत्त्व का निरूपण किया गया है। इसलिए इसका तत्त्वार्थनाम पदा, और सूत्रवैली में लिखे जाने से इसे तत्त्वार्थमूत्र कहते हैं। मोल्यमार्ग प्रस्तात है। इसकी मोल्यात्वात्र सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त, सम्बद्धात्त, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्व, सम्बद्धात्त्व, सम्बद्धात्

## (१) सर्वाधिसिद्धि

तस्वार्थसूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सर्वार्थसिद्धि सबसे पुरानी है। यद्यपि आसार्थ समन्तभद्र ने इस पर गन्धहस्ति महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी थी. ऐसी प्रसिद्धि है। पर वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिये सर्वार्थसिद्धि ही इसकी प्रथम टीका मानी जाती है। लक्षणों की दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्व है। इसमें जो लक्षण दिये गये हैं, उन्होंने विद्वानों की बहुत प्रभावित किया है। ग्रतः इस टीका ग्रन्थ को लक्षण ग्रन्थ भी माना जाता है। इसमें तस्वार्थसत्र के सत्रों के प्रत्येक पद का विशेष अर्थ प्राञ्जल भाषा में किया गया है। इसे बाद की सभी टीकाओं ने मादर्श माना है। आवश्यक स्थलों पर व्याकरण के माधार से मनेकानेक पदों की सिद्धि करते हुए प्रकृति और प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। इसके 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम' सत्र की टीका में सम्यन्दर्शन के दो भेद किये हैं - सरागसम्यन्दर्शन और वीतराग सम्यन्दर्शन । प्रशम, संवेग, अनुकम्बा भीर मास्तिवय मादि चिन्हों से जिसकी मुभिव्यक्ति हो, उसे सरागसम्बन्धर्मन तथा आत्मा की विशक्तिमात्र को बीतराय सम्यग्दर्शन कहते हैं। 'जीवा जीवास्रवदन्य संवर्गनर्गरामीक्षा-स्तत्त्वम' इस मुत्र की टीका में लिखा है कि पृथ्य और पान का धन्तर्भाव आस्त्रव सीर बन्ध में हो जाता है, इसीलिये सत्रकार ने नौ पदार्थों की अलग से चर्चा नहीं की । 'तदभावाव्ययं नित्यम' सत्र की व्याख्या में बतलाया है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से नित्य होकर भी परिणामी है। यदि वस्तु की सर्वमा निरयता स्वीकार की जाय तो उसमें परिणमन नहीं बनेगा। फलतः संसार ग्रीर उसकी निवत्ति की प्रक्रिया ही गडबड़ा जायगी। इसी प्रकार वस्त को सर्वेशा अनित्य मानने पर कार्य-कारणभाव नहीं बन सकेगा।

इस टीका को महाकलंकदेव ने अपने ग्रन्थ—तत्वार्थ वार्तिक में वालिक रूप में अपन नाया है। इससे इस टीका का महत्व समक्ष में आ जाता है। सर्वार्थसिदि से तत्वार्थसितिक में और तत्वार्थसिदिक को तवार्थस्त्रीकर्कारिक में तत्तरोत्तर विशेषता बढ़ती गई। इसका एक मात्र अस सर्वार्थसिदिक को ही है। सुन्दरतापूर्वक थोड़ शब्दों में अधिक अर्थ लिख देता इसकी सबसे कृषि विशेषता है। बाद मे तत्वार्थसूत्र की जितनी भी टोकाएँ सिली गई वे सबकी सब सर्वार्थ-सिद्धि से अभावत हैं। इसकी रचना प्रथमसूति आवार्यवर्थ पूज्याद ने पात्रची बतान्दी में की भी। इस्टोपदेश, समाधिवातक और जैनेन्ट ब्याकरण में भी इनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं।

## (२) तत्त्वार्थवातिक

तस्वार्थमुम पर तस्वार्थवातिक भाष्य तिल्ला गया है। इसमें केवल प्रतिसरल २७ सूत्रों को छोड़कर रोप सभी पर गढ़ कर में वातिकों की रचना की गई है। उनकी कुल सक्या २६७० है। डातवीं सताब्दी में सूत्रों पर वार्षिक बनाने को परिपाटी श्रेष्ठ समभी जाती थी। दिना वार्षिकों के सूत्रों की महत्ता नहीं मानी जाती थी। जतः महाकलंकदेव ने उद्योतकर की छीलों में वार्तिकों की रचना की। पाचार्थ गृद्धिपच्छ के सूत्रों में भी नो अनुपपत्तियों करनामां के बल पर सम्मव मानी जा सक्ती थी, उन सभी का परिहार वार्तिकों में कर दिया गया—'सूत्रेष्टबृत्यविचोदना-परिहारी वार्तिकम्'। वार्तिकों की रचना में कही कुछ क्तिस्टता भी भ्रा गई है। अतः उत्तक्ती वृत्ति, जिसे भाष्य कहना चाहिए, भावस्थकतामुंबार कहीं संज्ञिष्ठ भीर कहीं विस्तृत रूप में लिखी गई है। इतमें मनिषन मालेगों का समुचित समावान किया गया है— भाक्तिप्यभाषणात् माध्यम्'। उस समय शास्त्रामों की पूम मची रहती थी। झकतकदेव ने भी मनेकानेक शास्त्रामं किये थे। तस्त्रामं नीतिक में, जिसका दूसरा नाम राजवातिक है; उनके शास्त्रामं के सम्यास की एक भलक मिलती है।

इस भाष्य में सूत्रों के पदों के कीषों के अनुतार अनेक अर्थ दिखलाकर विविधित अर्थ को युनिवपूर्वक निहिष्तत किया गया है कि इस पद का यहां यही अर्थ होना चाहिए, इस अर्थ को छोड़कर सन्य सर्थ करने पर अपुक-अनुक दोप उत्थान हो जायेंगे। 'तरवार्धभद्वानं सम्यग्धितम्' सूत्र के भाष्य में 'स्वयं' शब्द के विविधित अर्थ पर वो विचार किया गया है, केवल उद्योकों नमूने के रूप में देखकर महाकलक को सीनी का एक आभास प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्तुत भाष्या में बन्य दार्शनिकों की शंकाधों का समाधान झागम और युक्तियों के साधार पर देकर घनता में समेकारत के साधार से भी समुखित उत्तर दिया गया है। वह खेली अन्य टिकाधों में बहुत कम उपनक्ष्य होती है। देखिये पूठ ७, २१, १०, ९१ ४०१, ४१२ और ४०४ मार्थ। सप्तमागी का परिष्कृत सकता, ह्वारामानगारमा का विस्तेषण, काल साथि पाठ के हारा प्रभिन्नवृत्ति तथा समेदीपचार की चर्चा, अनेकानत में स्पत्रमंगी शोजना, अनेकानत के सम्योकानत भीर मिथ्यैकान, अनेकानत में दिये गये दूषणों का निरस्त धीर लक्षण के आरसमृत सीर समायम् त ये शोभ स मार्थि इस भाष्य की मौलिक उपलब्धियां है। इस भाष्य में सैद्धान्तिक, शार्गिनक, भीर भोगोलिक मार्थि समेकानेक विषयों की प्रास्तिक चर्च दृष्टिगोचर होती है, सतः इसे विश्वकोष कहा जा सकता है।

## (३) तत्त्वार्थश्लोक वात्तिक

तस्वार्थस्तोक वार्तिक में, जिसका दूसरा नाम इसोकवार्तिक भी है, तस्वार्थसूत्र के कंवत 
३५ सूत्रों को छोडकर दोय सभी यर वार्तिक निस्ते नामें है। उनकी संख्या समभग २००१ है। 
वार्तिक सनुट्रुत् छन्द में कुमारितमञ्जू के भीमांताश्लोक बार्तिक, तथा धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक 
की नीती में लिखे लगे है। ध्राह्मिकों की समाणि के स्थातें पर उपेन्द्रवज्ञा, स्वानता, सातिनी, 
वश्यम्य, मातिनी, जिलिशी और बार्ट्स छांवकीरित ध्रादि छन्दों का भी प्रयोग किया गया है। 
वार्तिक के ऊपर वृत्ति भी तिश्री गई है, जिले महाभाष्य को सबा प्राप्त है। तत्वार्थमूत्र की उपलब्ध टीकाग्रां में इसका प्रमाण सबसे अधिक है। इसके निर्णयक्षागर वाले संस्करण में ४१२ पृष्ठ 
है, जिनमें २११ पृष्ठ प्रमाण सबसे अधिक है। इसके निर्णयक्षागर वाले संस्करण में ४१२ पृष्ठ 
है, जिनमें २११ पृष्ठ प्रमाण सब्याय के हैं। इस थ्याय में दार्शनिकों के विद्वान्तों की इसमें विस्तारपूर्वक समालोबना की गई है। भावता, विधि, निर्योग, निग्रहस्थान आदि की सालोबना और 
जय-पराज्य की व्यवस्था दो गई है। नयो का विस्तृत विवेचन प्रदृक्ष निक्ति मांगा सरल है 
किर भी विषय की गंभीरता के कारण विलय्ता पा गई है, पर कही-कही बिलकुल सरसता भी 
देखने की मिलती है, विशेष्टा प्रथम सच्याव के आते।

ईसकी रचना नवमी सताब्दी में प्राचार्य विद्यानन्द ने की थी। इनके प्राप्तवरीक्षा, १वपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा धीर खप्टसहस्री घादि और भी भनेक ग्रन्य उप-सक्कार्के।

### (४) सुखबोधा

यह टीका सर्वापंसिद्धि से कुछ छोटी है। इसमें 'पोक्षमार्गस्य नेतार भेतार कर्मभूभूताम्' इस्वादि ममतपब की टीका की वर्ष है। 'अस्तक्यां इस्वादि मुक्त की टीका विसक्तक सीध्यत्त
ती गई है। विषय को पुष्ट करने के लिये इसमें अनेक बन्धों के पख उद्धृत किये गये हैं। सर्वापंविद्वि के मनुकरण पर इसके पांचवे अध्याय में दार्धनिक चर्चा पर्यात्त मात्रा में को मई है। पर
पहले प्रध्याय में सर्वापंसिद्धि सरीजी दार्धनिक चर्चा नहीं है और न उतना विस्तार भी। इसमें
यम-जम सर्वाधिद्धि के शब्द और कहीं-कही उनका भाव भी देशने को मिलता है। मूल को समकरें के लिए यह टीका भी उपादेय है। इस टीका के प्रयोग भास्कर नन्दी हैं। इनका समय तेरहवीं
सताब्दी है।

### (४) तत्त्वार्थवित्त

तस्वार्यसूत्र पर १६वीं शतास्त्री में श्रुतसायर ने तस्वार्यवृत्ति नाम की टीका तिली। इसका दूसरा नाम श्रुतसायरी वृत्ति भी प्रसिद्ध है। इसमें 'मोश्रमायंस्य नेतारम' इत्यादि मगल पष्ट पर टीका निली मई है। यह टीका परे-पदे सर्वार्यसिद्ध का यनुप्तमन करती है और कही-कहीं राजवातिक का भी। इसनिये इसका प्रमाण सर्वार्यसिद्धि से कुछ बड़ा हो। गया है। 'सस्त्रस्या' इस्यादि सुप्त की आह्मा सर्वार्थसिद्ध के प्रनक्ष्य पर बिन्तार से जिल्ली गई है।

D

# ऋहिंसक-परम्परा

श्री विशम्भरनाथ पांडे सम्पादक : 'विश्ववाणी' इलाहाबाव

n

छान्द्रीयः उपनिषद् में इस बात का उल्लेख मिलता है कि देवकीनन्दन कुष्ण को घोर मागिरस ऋषि ने प्रारम-यन की शिक्षा दी। इस यज्ञ की दक्षिणा तपश्चर्या, दात, ऋतुभाव, प्रहिमा तथा सम्यवचन की।

जैन प्रंपकारों का कहना है कि कृष्ण के गुरु तीर्थकर नेमिनाथ थे। प्रश्न उठता है कि बना यह नेमिनाथ तथा भोर प्राणिस्स दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे ? कुछ भी हो, इससे एक बता निर्विजयाद है कि भारत के मध्य भाग पर बेदों का प्रभाव पड़ने से पूर्व एक प्रकार का प्रहिसा-धर्म प्रथमित था।

स्थानांग मूल में यह बात धाती है कि भरत तथा ऐराबत प्रदेशों मे प्रथम धीर धनितम को छोड़कर शेष २२ तीथंकर चातुर्मांश धर्म का उपदेश इस प्रकार करते थे—समस्त प्राणधातों का त्याग, से कास्य का त्याग, सब घदता दान लाया, सब बहियां धादानों का त्याग !' इस धर्म रीति में हमें उस काल मे धहिता की स्थाट कार विसार्द देती है। 'मजिक्स निकाय' में चार प्रकार के तथों का आचरण करने का वर्णन मिलता है— तपस्विता, कक्षता, जुणुत्मा धौर प्रविविकता। नने रहना, जंबित में ही भिक्षान्त मोगकर स्वाता, बास्त तीड़ कर निकालना, कांटों की बीचा पर तेवना हत्यादि। हेहद के प्रकारों को तपस्वित. कहते थे। कई वर्ष की भूत वैभी ही घरीर पर पड़ी रहे, इसे स्थाता कहते थे। पानी की बूंद तक पर भी दया भरता इसको जुणुत्वा कहते थे। जुणुत्वा स्वयंति हिंसा का तिरस्कार। जंगल में धनेले रहने को प्रविविवतता कहते थे।

तपद्वरण की उपरोक्त विधि से स्तष्ट है किलोग अहिसातथादया को तपस्या केन्द्र बिन्द्र मानते थे।

प्रधिकतर पास्चास्य पंडितों का यह मत है कि जैनों के तेईसवें तीर्थकर पार्श्व ऐतिहा-सिक व्यक्ति थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चौबीसवें तीर्थकर वर्धमान के १७ मध्ये पूर्व पार्श्व तीर्थकर का परिनिवाण हमा।

यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्षमान तीर्थकर फ्रीर गीतम बुद्ध समकातीन थे। बुद्ध का जन्म वर्षमान के बन्म से कम से कम १५ वर्ष बाद हुमा होगा। इसका फर्य यह हुमा कि बुद्ध के जन्म तथा पाश्यं के परिनिवाल में १६३ वर्ष का धन्तर था। निर्वाण के पूर्व लगभग ५० वर्ष तो पाश्यं तीर्थकर उपदेश देते रहे होंगे। इस प्रकार बुद्ध के जन्म के लगभग २५३ वर्ष पाश्यं प्रति ने उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। निर्याण श्रवणों का संघ भी उन्होंने रगापित किया होगा।

परीक्षित राजा के राज्यकाल से कुछ्येत में बैदिक संस्कृति का आगमन हुआ। उसके बाद जनमेज्य गही पर घाया। उसने कृत देश में महायज करके वैदिक धर्म का ऋंडा फहराया। इसी समय काशी देश में शाव्दे तीर्थकर एक नधी संस्कृति की नीव डाल रहे थे। पाइवें का जन्म सारास्त्री नगर संदेश में बहुवें का वर्ष में प्रहिंदा, सारास्त्री नगर संदेश में नाम राजा नी बाग नामक रानी से हुआ। पाइवें का धर्म प्रहिंदा, सरस्त्र, प्रस्तेय तथा अपरिखह इन चार यम का था। इतने प्राचीन काल में प्रहिसा की इतना सुसस्यद्वरूप देने का यह पहला ही उदाहरण है।

पारवे मुनि ने एक बात और भी की। उन्होंने ब्रहिसा को सत्य, बस्तेय धीर ध्यरिष्मह इन तीन नियमों के साथ जरूह दिया। इस कारण पहले जो अहिला ऋषि-मुनियों के व्यक्तिसत सावरण तक ही सीमित थी धीर जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न या वह अब इन नियमों के कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई।

पार्श्व तीर्पकर ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रवार के लिए संघ बनाया। बीढ़ साहित्य से हमें इस बात का पता त्याता है कि बुढ़ के समय जो संघ विद्यमान में, उन तकों में जैन साधु-साध्विद्यों का संघ सबसे बढ़ा था। उपयुक्त वर्णन से मालूस होगा कि ऋषि-मुनियों की तपस्वयोंक्षियी अहिता से पार्श्व मुनि को लोकोपकारी आहिता का उद्गम हुआ।

लोकोपकारी ब्रहिसाका सबसे प्रमुख प्रभार हों सर्वभूत दयाके रूप में दिखाई देता है। यों तो सिद्धान्ततः सर्वभूत दया को सभी मानते हैं किन्तु प्राणी रक्षाके ऊपर जितना वर्क जैन परस्परा ने दिया, जितनी लगन से इसने उस निषय में काम किया. इसका परिणाम समस्त ऐति-हासिक सुन में यह रहा है कि जही-जहाँ भीर जब-रब जैनों का प्रभाव रहा बही सर्वत्र आम जनता पर प्राणिप-रक्षा का प्रवत्त संस्कार पढ़ा है। यहा तक कि भारत के प्रतेक भागों में अपने के प्रकत्त कहने बाले तथा जैन-विरोधी समभने बाले साधारण लोग भी जीवमात्र की हिसा से नफरत करते करते हैं। महिसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण धनेक वैष्णव भादि जैनेतर परम्पराओं के भाषार-विचार पुरातन वैदिक परम्परा से सबंधा भिन्त हो यथे हैं। तपस्या के बारे में भी ऐसा ही हुधा है। स्थागी हो या गुहस्थी सभी जैन तपस्या के आप प्रविकाधिक भुकते रहे हैं। सामान्य रूप से साधारण जनता जेंगों को तपस्या की भोर झादरशील रही है। लोकमान्य तितक ने ठीक ही कहा या कि गुकराल भादि प्रोन्तों में वो प्राणि-रक्षा धीर निरामिय भोजन का प्राचह है वह जैन परम्परा का ही प्रभाव है।

जैनधर्म का बादि धौर पवित्र स्थान मगय धौर परिवम क्यान है। संभव है कि क्याल में एक समय बौद धर्म की अपेदा। जैनखर्म का विदोष प्रचार था। परन्तु कम्या जैनधर्म के लुप्त हो जाने पर बौद ने उसका स्थान ग्रहण किया। बंगाल के पित्रमी हिन्से में स्थित 'नराक' जाति आबकों की पूर्व स्मृति कराती है। धव भी बहुत से जैन मन्दिरों के ब्वसावगेप, जैन-मृतियां, विवामिल प्रािट जैन स्पतिचित्रक क्याल के भिन-भिन्म भागों में पाये जाते हैं।

प्रोफेसर सिलवन लेवी तिसले हैं कि—"बीडयमं जिम तरह प्राकृटित भाव से भारत के बाहर भीर प्रत्यर प्रसारित हो सका, उस तरह जैनवमं नही। दोनो धमों का उत्पत्ति स्थान एक होते हुए भी यह परिणाम निकला कि बीडयमं प्रतिटित हुया। पूर्व भारत में, घीर जैनवमं पविचन तथा दिश्वण भारत में। बीडयमं भारत के प्रतिरक्त पूर्व दिशा में बनी, त्याम, चीन प्रारित के से स्थान के स्वार के सिन्धावित राजनैतिक विषचिन्ना मादि देशों में फैला धीर उसने इन सब दिशाओं में भारत के सिन्धावित राजनैतिक विषचिन्नों से उन्युक्त किया। यदि जैनवमं भी इसी तरह भारत से बाहर परिचमी देशों की धीर
फैला होता तो शायद भारत भनेक राजनैतिक दर्गियों से बच गया होता।"

इस समय जो ऐतिहाधिक उत्सेख उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट है कि ईसबी सन् की पहली सताब्दी में और उसके बाद के १००० क्यों तक जैनवर्म मध्यपूर्व के देशों में किसी-न-किसी रूप में यहरी-पर्म, ईसाई-पर्म और इस्लाम को प्रभावित करता रहा है।

प्रभिद्ध जर्मन इतिहासलेखक बान केमर के अनुनार मध्यपूर्व में प्रविन्त 'ममानिया' सम्प्रयाय 'प्रमण' शब्द का प्रपक्ष है। इतिहासलेखक की. एक मूर निखता है कि — ''हअरत ईसा के जन्म की सताब्दी से पूर्व ईराक, रखाम ग्रीर किलस्तीन में शेन सुनि ग्रीर बोद्ध मिश्च सैकड़ों की संस्था में भारों श्रीर किते हुए थे। पितनी एतिया मिल, यूनान ग्रीर इथोपिया के पहाड़ों श्रीर जनतों में उन दिनों अपिशत मारतीय सायु रहते थे जो अपने स्थाय श्रीर अपनी विद्या के तिए मशहूर थे। ये सायु वस्त्रों तक का परिस्त्याण किए हुए थे।

इन साधुयों के त्याग का प्रभाव यहूदी धर्मावलिम्बयों पर विशेषरूप से पड़ा। इन आदर्शों का पालन करने वालों की, यहूदियों में, एक खास जमात बन गई को 'एस्सिनी' कहलाती थी। इस मोगों ने सहूबी धर्म के कर्मकाष्टों का पालन त्याग दिया। ये बस्ती से दूर जंगलों में या पहाड़ों पर कुटी बनाकर रहते थे। जैन कुनियों की तरह खाँहता को प्रपत्न खास धर्म मानते थे। मांस खाने से उन्हें बेहद परहेव था। वे कठोर धीर सयमी जीवन ज्योति, करते थे। पैसा या धन की छूने तक से इन्कार करते थे। गोंगियों और दुवंसों की सहायता को दिनवर्धी का प्राव-ध्यक धंग मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ से बड़कर मानते थे। पगुविन का तीच विरोध करते थे। शारीरिक परिकास से ही जीवन ज्यागन करते थे। घषियह के सिद्धान्त पर विश्वसा करते थे। समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति सामकृते थे। मित्र में इन्ही तपस्विमों को 'थेरापूर्त कुत जाता था। थेरपूर्त का खाई है 'भीनी स्वपरिन्दिं।'

'सियाहन नाम ए नासिर' का लेखक जिलता है कि इस्लाम धर्म के कनन्दरी तबके पर जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था। कलन्दरी की जमात परिशावकी की जमात थी। कोई कलन्दर दो रान से प्रधिक एक घर में न रहता था। कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे— साख्ता, गुड़ता, सन्यता और दरिदता। वे प्रहिता पर प्रजन्त विद्याम रखते थे।

एक बार का किस्सा है कि दो कलन्दर मुनि बगदाद में साकर ठहरे। उनके सामने एक गुदुरमुगं गृह-स्वामिनी का हीरों का एक बहुमूल्य हार निगल गया। सिवाय कलन्दरों के किसी में यह घटना देखी नहीं। हार की कोज गुरू हुई। बहुर कीतवाल को सूचना दी गई। उन्हें कलन्दर मुनियों पर सन्देह हुआ। कलन्दर मुनियों से प्रका किये गये। मुनियों ने उस मूक पक्षी के सारकर पांचित विश्वसाय विश्वसाय विश्वसाय कि सारकर उसका देखा के सारकर उसका देखा का ता सारकर उसका देखा का ता सार देहें में मुनियों को बेरहमी के साथ पीटा गया। वे कोह-कोहाल हो गये किन्तु उन्होंने उहुरमुगं के प्राणी की रक्षा की।

सानेहिबन अस्टुन कुद्दूस भी एक महिसाबादी मपरिग्रही परिवाजक मृति था, जिसे उसके कानिकारी विचारों के कारण सन् ७०३ हैस्त्री में सूत्री पर चढा दिया गया। सकुल अतारिया, तरीर इस्त हरुम, हस्माद अवदर, जूनान विचा हावन, सनी विच सलील ग्रीर बरसार अपने समय के प्रसिद्ध प्रदेशावादी निर्माणी कतिर थे।

नवनी और दसवी शताब्दियों में मध्यामी सलीकाओं के दरवार में भारतीय पढ़ितों मौर सामुमों को मादर के नाथ निमंत्रित किया जाता था। दनमें बौढ़ भीर जैन सामु भी रहते थे। इन मन नजीम निकता है कि—"मरबों के जासनकान में यहिया इन्म कालिद बरमकी ने स्वतीका के दरवार भीर भारत के साथ मरबन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया। उतने बड़े मध्य-वसाय भीर सादर के साथ भारत से हिन्दू, बौढ और जैन विद्वानों को निमन्त्रित किया।"

सन् १६८ ईस्बी के लगभग भारत के बीत सापु-सन्यासियों ने मिलकर परिचमी एशिया के देशों की यात्रा की। इस दक के साथ चिंकत्या के क्ल में एक जैन संत्यासी भी गये थे। एक बार स्वदेश लौटकर यह दल फिर पर्यटन के लिए निकल गया। २६ वर्ष के बाद जब सन् १०२४ ईसबी में यह लोग अन्तिम बार स्वदेश लीटे तब उस सम्याय के साथ शीरिया के सुविस्थात प्रस्क कवि भ्रदुलमा प्रसम्भारी का परिचय हुआ। स्वनुक्यला का जन्म सन् १७२ ईसबी में हुआ और मृस्युसन् १०५६ ईमवी में। जर्मन विद्वान वान केपर ने लिखा है कि श्रृतुरूप्रलासभी देशों मीर सभी यूगों के सर्वश्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियों में से एक था।

ष्ठवुत्तम्भला जब केवल चार वर्ष के थे तभी वेचक के अयंकर प्रकोष से मन्ये हो गये थे। किन्तु उनकी झाल-नृष्णा इतनी घटन्य भी कि वे स्पेन से मिल्र और मिल्र से इंटान तक प्रमेकों स्थान में गुरू की तलाश में झालायीं बनकर पूनते रहे। धन्त में बनदाद में जैन-दामिला है की स्थान जिनकों के साथ उनका झाल-तमागम हुमा। साधना झारा उन्होंने परमयोगी पर को प्राप्त किया। उनकी ईक्वर की कल्पना इस्लाम की कस्पना ते नितान्त मिल्ल थी। बहिस्त के लिए उनकी जरा भी स्वाहित नहीं थी। वे दुल्यमय सता को ही सम्मत दुलों का मूल मानते थे। बनदाद से सीरिया लोटकर एक परंत की करदा में रहकर उन्होंने धित कुच्छतपदचरण किया। उनको बाद उनका जीवन ही बदल गया। मद, सस्स्य मान थेए एवं दूष तक का उन्होंने परियाग कर दिया। उनका जीवन प्रक्रियाल्या एवं मेंशीपूर्ण वन गया।

धनुलघला का इस बात में विश्वास नहीं था कि हुई किसी दिन कड़ी में से निकलकर लड़े हो जायेंगे। बच्चा पैदा करने के कार्य को बहु पाप मानता था। प्रपत्ते पृथक प्रस्तित्व को सिटा देने को बहु मनुष्य जीवन का वास्तिविक लदय मानता था। वह घाजीवन मनसा, वाथा, कर्मणा बहुम्बारी रहा। उसने अपने एक भनन में विखा है:—

'हनीफ ठोकरें सा रहे हैं. ईसाई सब भटके हुए है, यहूदी चक्कर में है, भोगी कुराह पर बढ़े जा रहे हैं। हम नाजवान मनुष्यों में दो ही सास तरह के व्यक्ति है— एक बुद्धिमान शठ और दूसरे पामिक सृढ़।"

म्रबुलग्रला का एक दूसरा भजन है:---

"कोई वस्तु नित्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु नायवान है। इस्लाम भी नव्ट होने वाला है। ह्वरत मुसा प्राये, धीर उन्होंने प्रपनी पांच वकत की नमाज चलाई। कुछ दिनांबाद कोई दूपरा मजहब प्राकर इसकी जगह ले लेगा। इस तरह मानव-जाति वर्तमान धीर प्रविच्य के बीच मे मीत की सरह हकाई जा रही है। यह परनी नाजवान है। जिस तरह इसका आरम्भ हुआ था उमी तरह इसका अन्त होगा जम्म और मृत्यु हर चीज के साथ लगी हुई है। कान का प्रवाह नदी की धार के सद्दा बहता जना जा रहा है। यह प्रवाह हर समय किसी-न-किसी नई वस्तु को सामने लाता रहता है।"

सभी जीव-जंतुक्षो यहातक कि कीड़े-सकोडो के प्रति भी वे अपिश्सीम् करुणासय थे। इस सम्बन्ध का उनका एक भवत है --

"क्या पशु-हिंसा में क्यों जीवन कर्ताकत करते हो? वेचारे बनवासी पशुधों का क्यों तिष्ठुर भाव से सहार करते हो? हिंसा सबसे बड़ा कुकर्म है। बाल के पशुजों को आहार न बनायों। प्रषटे घोर मध्यियों भी न खायों। इन सब कुकर्मों से मैंने धपने जपने हाथ थो आते हैं। वास्तव में प्राप्ते जाकर न विशव रहेया थोर न बच्च। कांच कि बाल पकने से पहले मेंने इन बातों की समक्ष लिया होता।" हसी प्रकार वंत-दर्शन ने वलालुशैन क्यी एवं यन्य वनेक हरानी सुकियों के विवारों को प्रभावित किया। प्राहिशा सिद्धान्त मानव-जीवन का खरीच्य सिद्धान्त है। प्रदेक प्रमातिशील आरावा उससे प्राहृत्य हिन् हिन सुदे हुए स्वता नहीं रह सकती। धनेक कारणों के जिनके विस्तार में जाने की यही प्रावदम्तकता नहीं है, जैन जीवन-वारा व्यापक रूप से मानव-समाज को प्रिक समय तक परिप्लाधित नहीं कर सकी। उसके प्रमुणाभी स्वयं प्रमानार और मिय्याधार में प्रस गये। प्रावद हों कर अहिसा की उस परस्परा में नई प्राण-वित्त का सचार करना होगा। गांधीजी ने प्रपत्न जीवन का पर्या है कर एक बार उसे देशियमान कर दिया। किन्तु हमें विरन्तर साधमाम्य औवन से उस प्राप्त को प्रवद्धा को प्रयवहार में प्रतिक्रित कर प्रपत्नी प्राप्त सिद्धा के प्रावद्धा को प्रयवहार में प्रतिक्रित कर स्वपनी प्राप्त सिद्धा के प्रवद्धा को प्रयवहार में प्रतिक्रित कर स्वपनी प्राप्त सिद्धा को स्ववहार में प्रतिक्रित कर स्वपनी स्वाप्त को प्रमाण वानुवं का मागं बहण किया जायना, तो विश्वपर्य के महाकाल के विधान में जैनस्प कोई प्राप्ता नहीं।

"यदि जिन-मानित्यमं मनेक निष्या माडम्बरों, मार्यहीन माचारो झादि को त्यानकर दया, मैंत्री, उदारता, गुढ जीवन, मान्तरिक मीर बाह्य प्रकाश भीर प्रेम की उदार तशस्या द्वारा प्रविने में मन्तिहित जानृत जीवन का परिचय दे उसे तो यह प्रसियोग और मारोप स्वयं शांत हो जायेंगे और इससे जैन स्वय यन्य होंगे तथा समस्य मानव-सम्यता को भी वे श्रम्य करेंने।"

# संस्कृत साहित्य के विकास में जैन विदानों का सहयोग

डा० मंगलदेव शास्त्री, एम. ए., पीएच. डी.

भारतीय विचारघारा की समुन्ति धौर विकास में घन्य घाचायों के ससान जैन आवायों तथा प्रत्यकारों का जो बड़ा हाय रहा है उससे प्रावक्तक की विद्यन्त्रवनी साधारणतया परिचित नहीं है। इस लेख का उदेश्य यही है कि उक्त विचारघारा की समृद्धि में जो जैन विद्वानों ने महुती हिया है उसका कुछ दिश्योन कराया जाय। जैन विद्वानों ने प्राकृत, अरुभ्र श्. गुजराती, हिस्दी, राबरधानी, तेलनु, तमिल खादि भाषाकों के साहित्य की तरह सस्कृत भाषा के साहित्य की तरह सस्कृत भाषा के साहित्य की तरह सस्कृत भाषा के साहित्य की समुद्ध में बड़ा भाग विद्या है। सिद्धान्त, खागन, त्याय, ब्याकरण, काव्य, नाटक, घनचपू, ज्योतित, प्रायुवेद, कोग, प्रक्कार, हृद्ध, गणित, राबनीति, मुभाषित धादि के क्षेत्र में जैन लेखकों की मृत्यवान सस्कृत रचनार्ण उपनव्य है। इस प्रकार खोज करने पर जैन सस्कृत साहित्य विद्याल रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। उस विवास माहित्य का पूर्ण परिचय कराना इस सस्तकाय लेख में सभव नहीं है। यहा हम केवन उन जैन रचनाओं की मृत्यना देना चाहते हैं औ महस्वपूर्ण है। जैन सैद्धान्तिक तथा आरभिक प्रत्यों की चर्चा हम वान-नुमकर छोड़ रहे है। जैन सैद्धान्तिक तथा आरभिक प्रत्यों की चर्चा हम वान-नुमकर छोड़ रहे है।

जैन न्याय के मौलिक तस्वों को सरल और सुबोधरीति से प्रतिपादन करने वाले

भुस्थतया दो ग्रन्थ हैं। प्रथम अभिनव धर्मभूषणयति विरक्ति न्यायदीपिका, दूसरा माणिकनिद का परीक्षामुख, न्यायदीरिका में प्रमाण और नय का बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया गया है। यह एक प्रकरणात्मक सक्षित्व रचना है जो तीन प्रकाशों में समाप्त हुई है।

गौतम के न्यायमुत्र और दिग्नाय के न्यायमुत्रे को तरह माणिक्यनिंद का 'परीक्षामुल' जैन न्याय का सर्वप्रथम सूत्र धन्य है। यह छः परिच्छेद में विभवत है भीर समस्त मुत्रसंक्या २०७ है। यह नवसी धती की रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्ती प्रन्यकारों ने इस रप्त मेन दिवाल टीकाए निक्षी हैं। आचार्य प्रभावन्द (७५०-१०५६ ६०) ने इस पर बारह हवार क्लोक परिमाण 'प्रमेयकमन्यमत्वक्ष' नामक विन्तृत टीका निक्षी है। १२वी धती के लयुकनन्ववीयं ने इसी ग्रन्य पर एक 'प्रमेयतनमाना' नामक विन्तृत टीका निक्षी है। इसको रचनावीली इतनी विवाद भीर प्राप्त है की इक्स विच्या प्रयाप्त प्रमुख के स्वयं पर प्रप्त 'प्रमाणसीमांसा' में इसका शब्दतः भीर अर्थवः प्रमुकरण किया है। ने अतेक स्वयों पर धपनी 'प्रमाणसीमांसा' में इसका शब्दतः भीर अर्थवः प्रमुकरण किया है। ने अत्रक्त स्वयों पर धपनी 'प्रमाणसीमांसा' में इसका शब्दतः भीर अर्थवः प्रमुकरण किया है। ने अत्रकृत न्यायस्विधानुत' बताया है।

उपयुंकत दो मीलिक ग्रन्थों के मितिरिकत ग्रन्थ प्रमुख न्यायमध्यो मा परिचय देना भी यहां माससिंगक न होगा। अनेकातवाद को अन्यसिंगत करने का सर्वश्र यस ये व्याप्त समस्त्रमाइ, (द्विक या तृद वादी ई०) भीर सिक्त में निवास (छठी शानी ई०) को प्राप्त है। स्वाप्ती समस्त्रमाइ की माससीमीसां भीर पुत्रप्त्रप्ता महत्त्रपूर्ण कृतिया है। मास्त्रप्ता में एकात्रकादियों के मन्त्रच्यों की गमभीर माशोचना करते हुए अप्तक्र सीमाया की गई है भीर पुत्रित्त्रयों के साल स्वाह्या सिक्रान्त की व्यायमा की गई है भीर पुत्रप्त्रयों के साल स्वाह्या सिक्रान्त की व्यायमा की गई है भीर पहर्त्व की स्वाह्य की स्वाह्य प्रत्यक्र है तथा माया या निवानित (देशो ग्रन्थ ई) पुत्रप्त्रपुत्रासन में जैन शासन की निवासित संबुक्तिक सिक्र की गई है। इसी प्रकार सिक्रसेनिया मार्ग स्वाह्य की सहसेनिया अपन्ति स्वाह्य से स्वाह्य स्वाह्

भट्टाकलकदेव जीन न्याय के प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चाद्भावी ममस्य जैनताकिक इनके द्वारा व्यवसियत न्यायमाणे का मनुसरण करते हुए ही दृष्टिगोवर होते हैं। इनकी प्रस्थाती, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविन्दयय, त्यांस्त्रय और प्रमाणक्षंत्रह नहुत ही महत्वपूर्ण दार्विनक रचनाये हैं। इनकी समस्य रचनाएं बटिल और दुवेंग्य हैं। वरन्तु वे इतनी गम्भीर है कि उनमें 'गागर में वागर' की तरह परे-परे जैन दार्शनिक तप्त्वान करा पड़ा है।

म्राठवीं शती के विद्वान म्राचार्य हरिभद्र की 'मनेकात जयपताका' तथा पट्दर्शन समुच्च

१ - 'ग्रकलकवचोम्मौधेस्दध्ने येन धीमता ।

न्यायविद्याम्त तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥'

मूख्यान भीर बारपूर्ण कृतिया हैं। ईसा की नवी शती के प्रकार प्राचार्य विद्यानस्वन के प्रधट-सहकी, प्राप्तपरीक्षा धौर तत्वार्थस्तोकस्त्रीतक, धादि रचनाओं में भी एक विद्याल किन्तु प्रात्तीचना-पूर्ण विद्याराधि विद्यारे हुई दिखलाई देती है। इनकी प्रमाण परीक्षा नामक रचना में विभिन्न प्रमाणिक माध्यताओं की प्रात्तोचना की गई है और प्रकारक कम्प्रत्य प्रमाणों का संपुक्तिक समस्ति किया वया है। सुत्रविद्ध तारिक प्रमाचन्द्र प्रावार्य ने प्रपत्न दोमंकाय प्रमेयकमस मार्तण्य और त्यायकुमुदचन्द्र में जैन प्रमाणशास्त्र ते सम्बन्धित समस्त विद्यों की विस्तृत और व्यवस्थित विद्येचना की है तथा ग्या (हुन्नी शती के विद्यान भमयदेव ने सिद्धवेन दिवाकर कृत सन्मतितक की टीका के ब्यान से समस्त दार्थनिक वार्दों का सम्बद्ध किया है। बारह्वी शती के विद्यानवादी देवराज सूरिका स्यादादरत्याकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्य है तथा कनिकाल सर्वन्न आवार्य हैमचन्द्र की प्रमाणनीमांसा भी जैन न्याय की एक सन्दुत्री रचना है।

उनतः रचनाएं नव्य स्थाय की शैली से एक में प्रस्पष्ट है। हा, विमलदास की सप्त-भंगतरिंगणी प्रीर वाचक यशोवित्रयजी द्वारा लिखित प्रनेकान्तव्यवस्या, शास्त्रवार्ता समुख्य तथा अष्टसहस्री की टीका ग्रवस्य ही नव्य न्याय की शैली से लिखित प्रतीत होती हैं।

स्थाकरण-मानार्थ पूज्यपाद (वि॰ छुठी शि॰) का जैनेन्द्रव्याकरण सर्वप्रथम जैनव्याकरण माना जाता है। महाकवि धनंजय (-वींशती) ने इसे ध्रपश्चिमरत्ने वतलाया है ? इस ग्रन्थ पर निम्नतिखित टीकाएं उपलब्ध हैं—

(१) सभयनिन्दकृत महावृत्ति (२) प्रभावनद्वकृत शब्दाम्भोजभास्कर (३) माचार्य श्रुतकीतिकृत पवयस्तुप्रक्रिया (४) पं० महाचन्द्रकृत लघुसैनेन्द्र ।

प्रस्तुत जैन व्याकरण के दो प्रकार के सुजवाठ वाये जाते हैं। प्रथम सुजवाठ के दर्धन उपितिलित बार टोकायन्यों में होते हैं और दूसरे सुजवाठ के सस्याणंवनिक्रका तथा सब्दाणंवप्रक्रिया में। पहले वाठ में २००० सुत्र है। यह सुजवाठ पाणितीय की सुजवादित के समान है। ।
से सर्वा सम्यन्य ननाने की दृष्टि से महावृत्ति में प्रतेक सातिक धीर उपसब्याओं का निवेश किया गया है। हुसरे सुववाठ में २००० सुत्र है। गृहते सुववाठ की अपेखा इसमें ७०० सुत्र मिक हिंदी स्वाप्त कर उपयोग नहीं हुया है। इस संत्रीधित धीर परिविद्धत संस्वरण का नाम सम्याणंव है। इसके कार्त गुणनिय (वि० १० स०) धावाये हैं। सम्याणंव पर मी दो टोकाएँ उपलब्ध हैं:- (१) सम्बाध्यनिक्षा धीर (२) सब्दाणंव प्रतिचा हो। इस संत्रीधित धीर परिविद्धत संस्वरण का नाम सम्याणंव है। १ सत्तर कर्ता गुणनिय (वि० १० स०) धावाये हैं। सम्बाणंव पर मी दो टोकाएँ उपलब्ध हैं:- (१) सब्दाणंवनिक्रा धीर (२) सब्दाणंव प्रतिचा। स्वद्धाणंवनिक्रका सोमदेव मृति ने वि० स० १९६२ में लिखकर समान की है और सब्दाणंवप्रतिचालार भी बारहंगीरे सती चारकीति पण्डितावायार्थ सनुमानित किये गये हैं।

महाराज अमोधवर्ष प्रथम के समाकालीन शाकटायन या पाल्यकीर्ति का शाकाटायन

१---प्रमाणकमलंकस्य पुज्यपादस्य लक्षणं ।

धनंजयकवेः काव्यरस्तत्रयमपश्चिमम ॥

— धनंजयनाममाला

२ — जैन साहित्य भौर इतिहास (प० नामराम प्रेमी) का 'देवनस्दि भौर उनका जैनेन्द्रज्याकरण' जीर्थक निजन्स । (शब्दानुशासन) व्याकरण भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्तुत व्याकरण पर निम्नोक्ति सात टीकाएं उपनव्य हैं:---

(१) प्रयोधवृत्ति— याकाटायन के शब्दानुशासन पर स्वयं सुत्रकार द्वारा लिखी गई यह सर्वाधिक सिन्तुन और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश स्त्रोधवर्ण को लक्ष्य में रखते हुए ही स्वका उकत नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) आकटायनत्यास धरोधवृत्ति पर प्रभाषनद्वा- मर्था द्वारा होता होता है। (२) जितामणि टीका (लयोयसीवृत्ति) इसके रचिया यसवर्षा है कोर प्रयोधवृत्ति को सीक्षरत करते ही इसकी रचना की गयी है। (४) प्रणियमशिवका— इतके कर्ता अजितनेनाचार्य हैं। (४) प्रणियमशिवका— इतके कर्ता अजितनेनाचार्य हैं। (४) प्रणियमशिवका— इतके कर्ता अजितनेनाचार्य हैं। (४) प्रणियमशिवका— महोनीवीशिक्त की निद्धान्तकोभुदी की प्रदृत्ति पर लिखी गयी यह प्रक्रिया टीका है, इसके कर्ता अभयचन्द साचार्य हैं। (३) शाकटायन टीका— मानवेन जीववदेन ने इसकी रचना की है। यह कातनकरपाला टीका के रचपिता है। (७) रचिति— नयुकीभुती के समान यह एक झरपकाय टीका है। इसके कर्ता द्वारात (चिक ११वी वर्ज) मृति है।

स्राचार्य हेमचन्त्र का सिद्धि हेम शब्दानुजासन भी भहत्वपूर्ण रचना है। यह इतनी स्राक्षपंक रचना रही है कि इसके साधार पर तैयार किये वे सनेक व्याकरण प्रस्य उपनब्ध होते हैं। इनके स्रतिरिक्त स्रस्य सनेक जैन व्याकरण प्रस्मा जैनाचायों ने सिखे हे और स्रनेक जैनेतर व्याकरण प्रस्मों पर महत्वपूर्ण टोकाए भी निजी है। पुज्यपाद ने पाणिनीय व्याकरण पर 'याव्या-नतार' नामक एक स्यास निजा या जो सम्प्रति प्रमाप्य है। भीर जैनाचायों हारा सारस्वतव्याकरण पर विजित्त विभिन्न बीस टीकाएं मान भी उपनव्य है। भै

सर्ववर्मका कातंत्रव्याकरण भी एक सुबोध और सक्षिप्त व्याकरण है तथा इसपर भी विभिन्न चौदहटीकाएँ प्राप्त है। ग्रस्तंकार

प्रलंकार विषय में भी जैनाचार्यों की महत्त्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है। हेमचन्द्र ग्रीर बाम्मट्ट के काट्यानुवासन तथा बाम्मट्ट का बाम्मट्टालकार सहत्त्व की ज्वनाएं है। प्रजितसेन आचार्य की प्रमुक्तार चित्तामणि ग्रीर ग्रमरचन्द्र की काव्य कल्पसता बहुत ही सफल रचनाये है।

भैनंतर भ्रतकार बारशों पर भी जैनाचार्यों की कतिपय टीकाएं पायी जाती है। काज्य-प्रकाश के ऊपर मानुचन्द्रगणि अवनन्दिसूरि और बशोधिकवशणि तशामच्छ की टीकाएँ उपतक्ष है। इसके सिवा दण्डी के काब्य-दश पर विश्ववनचन्द्रकुत टीका पायी जाती है। भीर स्द्र के काब्यानकार पर नेमें बाणु (११२५ विक सक्) के टिप्पण भी सारपूर्ण है। नाटक-

नाटकीय माहित्य मृजन ये भी जैन साहित्यकारों ने झपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। उभय-भाषा-कवि-चत्रवर्ति हस्तिमल्ल (१३वी झ०) के विकांतकोरव, जयकुमार मुनोचना,

> १ — जिनरत्नकोश (भ० ग्रो० रि० इ० पूना) जिनरत्नकोश (भ० झो० रि० इ०, पूना)।

सुबद्राहरण भ्रोर भंजनायनज्य उल्लेखनीय नाटक है। भादि के दो नाटक महाभारतीय कथा के प्राथार पर रचे गये हैं और उत्तर के हो रामक्वा के श्रांथार पर । हमयन्द्र प्राचार्य के शिव्य रामबन्द्रसूरि के भनेक नाटक उपलब्ध हैं जिनमें नविवाह, सत्यगृरियन्द्र, कीवृदी मित्रानंद, रापबान्द्रदुव, निर्मयभीसक्यायांची स्नाट नाटक बहुत ही समिद है।

श्रीकृष्ण मिश्र के 'प्रबोध चन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकारमक श्रीती में निक्षा गया स्थापास (१३वी सतीन) का 'मोहराज परायब्य' एक सुप्रिवड नाटक है। इसी सैली में सिल्ले गरे बादिचन्द्र सूर कृत जानसूर्योदय तथा यगदचन्द्रकृत श्रीदतकुमुदचंद्र अक्षान्यदायिक नाटक हैं। इनके सिदिश्यत जयसिंह का हस्मीरसद-मर्दन नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है। काव्य—

जैन काव्य-साहित्य भी धपने ढंग का निराला है। काव्य-साहित्य से हमारा आश्रय सख-काव्य, महाकाव्य, चरित्रकाव्य, चम्पूलाव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्यो से है। गद्यकाव्य में तिलक-गवारी (२७० ई०) और छोडपदेश। वादीभाँसह (११वी[सवी) की गव्यचिन्तामणि महाकवि बाथ-कृत काव्यवरी से जोड की प्यमाण है।

महाकाव्य में हरिक्चन्द्र का धर्मधार्माष्ट्रदय, बीरतन्द्र का चन्द्रप्रभवरित, प्रभयदेव का व्यन्तिविज्ञ, महंद्रास का मुनियुवन काव्य, वारियल का पाववेगाथ वरिज, वारमष्ट्र का तिमित्रवीण काव्य, मुनिवन्द्र का शान्तिनाथवरित धौर महासन का स्वमुनवरित, आदि उत्कृष्ट कीटि के महाकाव्य तथा काव्य है। वरिज काव्य में वटासिह्तनिद का वरनविज, रायमस्त्र का जन्कृस्वामी-वरिज, प्रमान कृति का महावीच योग काव्य है। वरिज काव्य में वटासिह्तनिद का वरनविज, रायमस्त्र का जनकृत्वामी-वरिज, प्रमान कृति का महावीच परिज, प्रमान कृति का महावीच परिज, प्रमान कृति का महावीच स्वर्ण काव्य माने आते हैं।

वम्पू काव्य में झावार्य सोनदेव का यशिस्ततकवम्यू (वि० १०१६) बहुत ही क्यांति-प्राप्त रचना है। यनेक विद्वानों के विचार में उपलब्ध सरहत साहित्य में इसके जोड़ का एक भी चम्पू काव्य नहीं। हरिस्वाद महाकवि का जीवन्यरचम् तथा झहें हास का गुकरेवचम्पू (३वी साती) की उचकोटि की रचनाए है। चित्रकाव्य में महाकवि धनंवय (व्यी श०) का दिसमान, सानित्राज का पंचसंधान, हेमचन्द्र तथा मेवित्रवस्तानों के सप्तसन्यान, जयननाथ (१६१६ वि० सं०) का चतुवित्रति सन्यात तथा जिनसेनाबार्य का पारवेम्प्रय उपाम कोटि के चित्रकाव्य हैं।

दूत-काव्य में मेपबूत की पढित पर लिखे गये बादिजन्द्र का पबनदूत, चारित्रमुखर का शीलदूत, विनयत्रभ की चन्द्रद्त, विक्रम का नेमिद्र और जबनिकक्तूरि का धर्मदूत उल्लेखनीय दूत-काव्य है।

इनके अतिरिक्त चन्द्रप्रभक्षिर प्रभाव के चरितमेकतुगक्त प्रवन्य चिन्तामणि (१३०६ ई॰), राजयोखर का प्रवन्यकोध (१३४२ ई०) ग्रादि प्रवन्धकाच्य ऐतिहासिक दृष्टि से ही बड़े ही महत्त्वपूर्ण है।

#### छन्द शास्त्र---

छन्द शास्त्र पर भी जैन निहानो की मृत्यवान रचनाएँ उपलब्ध हैं। त्रयकीति (११६२) का स्वोपन्न छन्दोऽनुशासन तथा धाचार्य हेमचन्द्र का स्वोपान छन्दोऽनुशासन महत्व की रचनाएँ हैं। जयकीर्तिने प्रपत्ते खुन्दोऽनुसासन के धन्त में लिखा है कि उन्होंने माण्डेस्य, पिमन, जनाश्य, तैतव, श्रीयुश्यवायद सौर जबदेद सारि के छन्दशास्त्रों के याबार पर प्राप्ते छन्दोऽनुसासन की रंपना की है। गित्रायद का छन्दोऽनुसासन भी इती कोटि शी रचना है भीर हस पर इनकी स्वीपास टीका भी है। राजनेजर सूरि (११४६ ई०) का छन्दालेखर सौर रस्तमंजूया भी उन्लेखनीय रचनाएँ है।

इसके प्रतिरिक्त जैनेतर छुन्द: झास्त्र पर भी जैनावायों की टीकाएँ पायी जाती हैं। कैदारभट्ट के चूनरत्नाकर पर सोमचन्द्रमणी, क्षेमहस्त्रमणी, समयसुन्दर उपाध्याय आसह भीर मेरु-सुन्दर भादि की टीकाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदास के शुरुबीच पर भी हुएँशीति भीर कालिविजयगणी की टीकाएँ प्रान्त है। संस्कृत भाषा के छुन्द-बास्त्रों के तिवा प्राकृत भीर सपभां सामाण के छुन्दशास्त्रों पर भी जैनावायों की सहस्त्रपूर्ण टीकाएँ उपलब्ध है। कोष्ट-

कोष के क्षेत्र में भी जैन बाहित्यकारों ने घपनी लेखनी का यथेष्ट कौशन प्रदर्शित किया है। यमरिवहनणीकृत अमरकोष संस्कृतत्र समाज में सर्वोत्रयोगी थीर सर्वोत्तम कोष माना जाता है। उसका पठन-गाठन भी अम्य कोषों की घरेवात सर्वाधिक रूप में प्रचतित है। पनवसकृत पनंजय-नाममाना दो सौ दनोकों की अस्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक कक्षा के विद्याचियों के लिए जैन समाज में इसका खब प्रचनन है।

स्मरकोष की टोका (व्याख्यामुशाक्या) की तरह इस पर भी अमरकीति का एक भाष्य उपध्व है। इस प्रवंग में आवार्य हैमकन्द्रविरिक्षत अभियानिक्तामणि नाममाला एक उल्लेखनीय कोशकृति है। शीधरतेन का विश्वकांचनकोप, जिलका स्रपर नाम मुक्ताबनी है एक विशिष्ट भीर अपने इंग की सन्त्री रचना है। इसमें ककारांतादि व्यंत्रनों के कम से सक्तें की संकतना की पदी हैं जो गुक्त नवीन हैं।

### मन्त्रशास्त्र-

मन्त्रवास्त्र पर भी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं। विक्रम की ११वी ग्राती के प्रन्त ग्रीर बारह्वीं के मादि के बिद्धान मस्त्रेण का 'भैरवस्थावतिकन्त, वरस्वनीमन्त्रकर्त भीर उवातामानियी-कस्य महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। भैरव पद्मावतिकन्त्य में 'मन्त्रोत्यक्षण, वक्तणीकरण, देश्यमंत्र, व्रव्यान, देश्यसंत्र, व्रव्यान, विश्वस्थान, विश्व

> १—मॉडव्य-पिमलजनाश्रय-सैतवास्य । श्री पुज्यपादवयदेव-बुधादिकाना । छन्दासि वीक्ष्य विविधानिष स्टप्रयोगान, छन्दोनुसासनिष्द जयकीर्तिनोक्तम् ॥

२---इस ग्रन्थ को श्री साराभाई मणालाल नवाब ब्रह्मदाबाद ने सरस्वतोकल्प तथा श्रनेक परिशिष्टों में गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशित किया है। हैं। ज्यांतामालिनी करूप नामक एक घन्य रचना इन्द्रनन्दि की भी उपलब्ध है जो शक सं० ६६१ में झान्यबेट में रची गयी थी। विद्यानुवाद या विद्यानुवादन नामक एक घीर भी महत्वपूर्ण रचना है जो २४ अध्यासों में विभवत है। वह मन्तियाशार्थ की कृति बतलायी जाती है परन्तु धंतर-परीक्षण से प्रतीत होता है कि इसे मन्तियेशा के किसी उत्तरवित विद्वाल् ने अधित किया है। इसके भ्रतिरिक्त हित्तमन्त्र का विद्यानुन्याया तथा अवतागरत्तोत्र मन्त्र भी उत्तरवित्वाय रचनाएँ है। सभाषित भीर राजनीति

पुभाषित और राजनीति से सम्बन्धित साहित्य के सुजन मे जैन लेख कों ने वर्षान्त योग-यान किया है। इस प्रसाग में भाषार्थ धर्मितनतिका सुभाषित रत्नतन्दीह (१०४० वि०) एक सुन्दर रचता है। इसमें संसारिकविषयितिराकरण, माबाहुंकारितराकरण, इन्द्रियनिषहोपदेश, स्त्रीपुण्योग विचार, देवनिकरण भादि चतीत प्रकरण हैं। प्रश्चेत प्रकरण वशिचीत, एकवीत-पच्चीस पर्यो में समान्त हुआ है। बोमप्रभ की सूनितपुन्तावती, सकत्वकीति की सुभाषितावली, साचार्थ गुभवनद्व का ज्ञानार्थन, हेमचन्द्राचार्य का योगशास्त्र आदि उच्चकीटि के सुभाषित प्रस्थ है। इनमें से प्रतित्त दोनों प्रस्थों में योगशास्त्र का नहत्वपूर्ण निकरण है।

राजनीति में कोमदेवनूरि का, नीतिवाश्यामृत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सोमदेव-मूरि ने प्रपने समय में उपलब्ध होने वाले समस्त राजनीतिक और अवंशास्त्रीय साहित्य का मन्यन करके इस सारवत नीतिवाशयामृत का मृत्रन किया है। अतः यह रचना अपने ढंग की मीलिक भीर मृत्यवाना है।

आयुर्वेद-

प्रापुर्वेद के सन्वन्ध में भी कुछ जैन रचनाएं उपलब्ध है। उदादित्य का कत्यायकारक, पूज्यपादवैद्यमार अच्छी रचनाए हैं। पश्चितप्रवर घालाघर (१३वी सदी) ने नाम्मट्ट या चरक सिहिता पर एक घट्टांग हृदयोगीतनी नामक टीका लिखी थी परग्नु सम्प्रति यह प्रप्राप्त है। चामुख्यरायकृत नरिविकत्सा, निलेयणकृत वालवह चिकित्ना, तथा सोमप्रभावार्यं का रसप्रयोग भी उपयोगी रचनाए है।

कला और विज्ञान---

जैनावायों ने वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर भी प्रपती लेखनी चनाई। हंतदेव (१३वीं सदी) का मृगयशीवास्त्र एक उत्कृत्यक्षीर की रचना मालुम होती है। इसमें १७१२ पद हैं ग्रीर इसकी एक पाष्ट्रतिय विजयम के राजकीय पुस्तकागार में मुर्गित है। इसके प्रतिरिक्त चाष्टुण्ड-रायकृत कृपजसज्ञान वनस्पतिस्वरूप, विचानादि परीक्षाशास्त्र, धानुसार, धनुबंद रत्नपरीक्षा, विज्ञानार्णव आदि भी उत्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं।

ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वप्नशास्त्र--

ज्योतिवशास्त्र के सम्बन्ध में जैनाचार्यों की महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। गणित

१--जैन साहित्य भौर इतिहास (श्री पं॰ नायूराम जी प्रेमी, प्॰ ४१५)

और फ़ामित दोनों आगों के ऊपर ज्योतिषक्षण पाये जाते हैं। जेनाचायों ने गणित ज्योतिष सम्बन्धी विषय का प्रतिपादन करने के लिए पाटीनिषत, बीजगणित, रिलार्गपत, त्रिकोणमिति, प्रतिसा-स्थित, पूर्वोन्नतिश्वाल, पंचार्गानाण गणित, जन्मपत्रनिर्माणगणित, ग्रह्मुति उदयास्तसम्बन्धी गणित एवं भन्मादि सम्बन्धित तथित का प्रतियादन किया है।

जैन यणित के विकास का स्वणंदुग छठवी से बारहवी तक है। <sup>8</sup>इस बीच धनेक महत्व-पूर्ण गणित प्रत्यों का बयन हुआ है। इसके पहले कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है। कतिपय धागमिक प्रत्यों में अवस्य गणितसम्बन्धी कुछ बीजसूत्र जाते है।

सूर्यप्रज्ञानित तथा चन्द्रप्रज्ञानित प्राष्ट्रत की रचनाएं होने पर भी जैन गणित की अरबन्त महत्त्वपूर्ण तथा प्राचीन रचनाए हैं। इनमे सूर्य और चन्द्र से तथा इनके यह तारामण्डल आदि से सम्बन्धित गणित तथा विद्वानों का उल्लेख हीटगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महाबीराचार्य (व्या सही) का गणितताल स्वयह, भीचरदेव का गणिततालक, हेमप्रमसूरि का जैतोक्यप्रकाश और विद्वतितकहार का गणिततिलक सारि बन्ध सारामित और उपयोगी है।

कलित ज्योतिय से सम्बन्धित होराचाश्त्र, संहिताशास्त्र, सुदूर्ववास्त्र, तासुद्रिकशास्त्र, प्रस्तवास्त्र धौर स्वप्नशास्त्र भादि पर भी जैनावार्यों ने अपनी रचनको में पर्याप्त प्रकाश झाता है भीर नीतिक सन्य भी दिये हैं। इस प्रस्तु में चन्द्रतेन प्रति को केवलज्ञार होरा, दामनीदिके शिष्य भट्टवासरि का आवजानितकक, चन्द्रोत्मीलनप्रस्त, भद्रबाहृतिमित्तशास्त्र, सर्थकाण्ड, मुहूर्त-हर्तक, जिनायालगारी का स्वप्नीचलामणि आदि उपयोगी प्रस्त हैं।

जैवा ऊपर कहा गया है, इस लेख में संस्कृत साहित्य के विषय में जैनविद्वानो के मूल्यवान सहयोग का केवल दिव्यवंन ही कराया गया है। संस्कृत साहित्य के प्रेमियो को उन सादरणीय जैन विद्वानों का कृतन ही होना चाहिए। हमारा यह करांव्य है कि हम हुदय से इस महारा महिल सो प्रेमियों को परिचय प्राप्त करें बीर यथानाभव उनका सहके। समाज में प्यार करें।

4. 4. 4.

# Ahimsa Ideology and Family Planning

Dr. Bool Chand

Director, Ahimsa Shodh Peeth.

[Doctor Boolchand the Ex-Director of Ahimsa Shodh Peeth and professor Panjab University, Chandigarh, retired I. C. S. He has done the work of highest level by spreading the message of Indian Culture in the world. The most important and extraordinary work which has been done in the Ahimsa Shodh Peeth is due to him and his efforts.

The essay on Ahimsa Ideology and Family Planning written by him is really the work of the great intelligence. The country is facing the problems of rising prices now-a-days. He has correlated Ahimsa Ideology with family planning. He has laid great emphasis not on the birth control but on the self-control. The increasing number of population can only be checked by the self control. This check on the increasing number of the population is necessary to observe the goal of the Five-Year Plans He also lays great emphasis on the chastity of the soul, body and heart which has been discussed at great length by Mahatma Gandhi.]

Being based upon reason and scientific method, Ahimsa ideology naturally relies on Planning as a proper procedure in all human activities. Planning implies a conscious attempt to work out adequate means to reach desired ends.

In regard to the size of the population, for instance, the Government of a country may at any time follow a deliberate policy of population control; but in the case of individual men and women also, it is the view of Ahimsa thinkers that a Policy of family planning is inescapably required. Family planning involves the estimating of income and expenditure for husband, wife and children for a year or more in advance, and it also involves the well-being of the family for many years into the future. Among other things, this involves the planning of the size of the family.

More than other law-givers, Ahimsa philosophers have laid insistent emphasis upon two things in particular. First, that married persons must understand that the begetting of progeny imposes a fundamental and inescapable responsibility upon the parents not merely for its proper feeding, its bringing up, its education, but also for helping it to develop into useful citizens of the community who may be capable of contributing to the common well-being. Secondly, that married persons must always try to consciously regulate the number of their progeny by voluntary moral restraint. In respect of the first thing, Ahimsa thinkers feel that it would be justified for State authority to take

action to bring home to the citizens their fundamental responsibility towards their progeny by recourse to even punitive measures.

Ahimsa thinkers have included the 'sheel' or vow of chastity for married persons in their scheme of ethical conduct. The Jains, the Buddhists and the Hindus in India as well as Christians in the West have laid down the principle of monogamy, and have further laid down with precision and specific detail the rules of chastity which must be followed by married persons. Mahavira, Moses, the Buddha, Confucius, Socrates, Aristotle and Christ, all Ahimsa thinkers in the world have further prescribed a code of personal sexual ethic. By some this code of personal sexual ethic has been invested with a divine or semi-divine authority. Each Ahimsa thinker has formulated for this own day and for his own community a criterion by which human conduct may be regulated and controlled. Ahimsa sociologists also have formulated a social sexual ethic on the basis of metaphysics, psychology and physiology. Realising that man is naturally polygamous and woman naturally polyandrous, and realising further that human society will not prosper or make progress unless a check is placed upon the promiscous psychological impulses of men and women, at first the institution of marriage and eventually monogamous marriage was invented as a form of this check.

This personal and social ethic his naturally differed from age to age. But certain elements of stability have been present in it throughout, and these are more or less permanent. These elements may be summarised in a series of descending prohibitions. All forms of sexual indulgence have been disallowed to those who have a conviction in favour of entire continence. To those who have entered into the bond of marriage, sexuality outside marriage has been forbidden. Over-indulgence has been regarded as an evil and a sin for any class of persons indulging at all. For the immature and the youthful indulgence has been recommended to be postponed

Ahimsa thinkers have never been in favour of the expedient

called 'Birth Control', which has been with us secretly for a long time and which has become a public policy in recent years. It consists in the use of chemical and mechanical means for the prevention of contraception. Ahimsa thinkers have been opposed to this expedient mainly because they have felt that by the use of contraceptives inordinate sexual indulgence inside as well as out of marriage gets facilitated. From the physiological point of view inordinate sexual indulgence is most likely to lead to the speedy decline to the human race. The subject has been discussed at great length by Mahatma Gandhi in his weekly writings, which have been collected 'Self Restraint Vs self Indulgence'.

It is an earnestly held view of Ahimsa thinkers that the best form of family planning would be by self-control or Brahmacharya. Yet Ahimsa thinkers deplore with the others failure of the family planning programme initiated by our Government in the Five-Year Plans of this country. It was in the First Five-Years Plan that the idea of population control and 'the reduction of the birth-rate to the extent necessary to stabilise the population at a level consistent with the requirements of national economy' was first mooted. The appeal for family planning was then mainly put forward on considerations of health and welfare of the family. In the second and the third Five-Year Plans the programme of family planning was developed further and it was stated that the objective of stabilsing the growth of population over a reasonable period must be regarded as at the very centre of planned development.

The large-scale family planning programmes have unfortunately not been too successful. The population has continued to increase at the nomal or even higher than normal rate. That is a matter for real regret. Of all those who believe in Ahimsa ideology it becomes an obvious duty to be positively assiduous in the implementation of the policy of population stabilisation and control deliberately adopted by our Government by all the means within their capacity.

# श्री तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ संयोजक समिति

### सम्माननीय सदस्य

श्री दानवीर साह शान्तिप्रसाद जी अध्यक्ष

कलकता

- जगजीवनराम जी भृतपूर्व रेलवे मंत्री भारत सरकार
- पद्मभूषण श्री कुं वरसैन जी चीफ इञ्जीनियर

बेंकाक, याईलैंड

मध्य प्रदेश सरकार भोपाल

दिल्ली कारपोरेशन दिल्ली

- " धवलसिंह जी M. P. धागरा
- बाद तहतमल जी जैन मिनिस्टर
- ला० राजेन्द्रकुमार जी प्रधान भा० दि० जैन परिषद
- " आचार्य जुगलिकशोर जी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ
- चौधरी श्री देशराज जी भतपूर्व डिप्टी मेयर श्री जयन्तीलाल जी मानकर संचालक जीवदया प्रचारक मण्डल बम्बई
- ,, ऋषभदास जी रांका ग्रध्यक्ष भारत जैन महामण्डल बम्बई
- देशभक्त बाबू रतनलाल जी जैन Ex. M. L. A. विजनौर
- रायबहादूर बा॰ दयाचन्द जी जैन रिटायर्ड चीफ इञ्जीनियर दिल्ली
- .. चिरंजीलाल जी बडजात्या वर्धा
- लाला राजकृष्ण जी जैन दिल्ली
- .. पं परमेष्ठीदास जी जैन न्यायतीर्थ, ललितपुर
- .. पं० शीलचन्द जी जैन न्यायतीर्ध मवाना
- ,, श्री कान्ता जी जैशीराम जानरेरी फर्स्ट क्लास मजिस्टेट दिल्ली

